श्रीष्ठ-देवचन्द्र लालमाई-जैनपुरतकोन्द्रारे-ग्रन्थाङ्ग-७३ श्रानिवपद्प्रकरणम्

प्रसिद्धिकारक:---जीवनचंदे साकरचंद् जहारी, अस्याः संयायाः कार्यवाहकः

सकेन्टस ऑफ इंडिया सोसायटी-निल्ये " चिंतामणि सखाराम देवळेद्वारा " मुद्रापितं प्रकाशितं व. इदं पुस्तक मुम्यम्यां शाह जीवनचंद साकरचद जहुरी इत्यनेन " मुंचईघेसच '' मुरणारपदे सेप्टहरटेपये

काइंस्ट सन् १९२७ विकम संबत् १९८३. मगवन्महावीरानिवाणात् २४५३. प्रति १०००

मोहमयीपत्तने. पण्यं क् 8-0-0

अस्य पुनर्केमणायाः सर्वेऽभिकारा एतरत्तंस्थाकार्यनाहकाणामायनाः स्थापिताः । ( All rights reserved by the Trustees of the Fund. )

Society's House, Sandhurst Road, Gurgaon, Bombay

Published for Sheth Devchand L.Ubhii Jain Pustakoddhûr Fund at the Office

of Sheth D. L. Jain P. Fund, No. 114/116 Javeri Bazar, Bombay,

By Shaha Jixanchand Sakerchand Jaxeri.

Printed by G. S. Deole at the "Bombay Vaibhav" Press, Servants of India

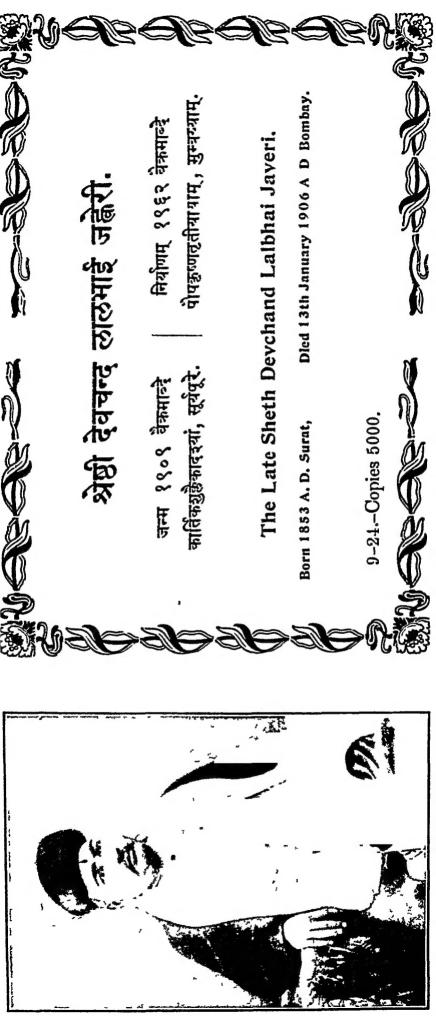

## Shreshthi—Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Series. No. 73. NAVADA DRAKARRANA

NAVAPADA PRAKARANA.

SHRI DEVAGUPTA SURI, COMMENTED UPON

UPADHYAYA SHRI YASHODEVA.

A. D. 1927.

Price Rupees Four only.



## श्रीगणधरेन्द्रो विजयतेतराम

ग्रन्थोऽयं श्रीमद्भिदेवगुप्तमूरिभिः ' जारिसओ जड्मेओ ' इत्यादिकां श्रावकव्रतविषयिणीं नवपदार्थप्रतिपादिकां आवश्यकचूर्णिगता पूर्वगतगाथामा- ||ॐ श्रित्य मूलप्रकरणतया प्रणीतः, तच्च मूलप्रकरणं स्वयमेव सूरिभिट्टेन्या विमूषितं, सा वृत्तिश्वेतयैव संस्थया मुद्धितपूर्वी, तत्रैव चास्य सवृत्तिकस्य प्रयोजना- ||﴿﴾

शित्य मूल्यक्ररणतया प्रणीतः, तेच मूल्यक्ररणं स्वयमेव सूरिमिवृत्त्या विश्वितं, सा वृत्तिश्चेतवैव संस्थया मुद्रितपूर्वी, तत्रैव वास्य सृवृत्तिकस्य प्रयोजना- कि विस्त स्वयम् मृद्यक्रपण्यमुद्रावितं तत तत प्रवावयार्यं तत्। किवावल्यन्येत तां वृत्ति मिल्यांत्रिक्त स्वयान्येष्ठे प्रवावयार्याः प्रवितिद्यं मिल्यांत्रिक्त स्वित्ताः वित्त तत्त प्रवावयाय्यं स्वयम् मृद्येत्राय्याय्वयं स्वयम्ययं स्ययं स्वयम्ययं स्ययम्ययं स्वयम्ययं स्वयम

] माद्रशरातकरूपः संबंत्तारः, ततश्च साष्टैबाद्या क्रातिरस्य विवरणस्य, किंच—नवतत्त्वत्याख्यायां साष्टमेवोक्तवत्तः श्रीमन्तो बन्यविचारे मिथ्यात्वस्यामे.||ৠ||| | निवेशिकभेदन्याख्यानं कुर्वन्तः पञ्चपञ्चारातमे पत्रे एकाधिकैकराततमगाषावृत्तौ यहुत ' एतत्कथावित्तरम्तु अस्मत्यपश्चितनवपद्वृत्तेरेवाबगन्तन्यः ' तथाच ||[[ रिक्षमेनार्थं निक्रणमेतत् । किंत्र—यथा निक्रणद्वयमेतत् निहितं तथैन ज्ञायते श्रीमद्भिरेन श्रीनन्द्रप्रमचित्रं निहितं, यतः जैतत्वमेरीयगुरत्तकसूनायां ३३ पृष्ठे ||ॅ ] थीमुनिनन्द्रशिष्यमानदेवानायीशुष्या यशोदेवाः, परे तु पालिकपुत्रवृत्त्यादिविधातारो यशोदेवा हत्येवमनेके जाताः परं तेम्यो मिन्ना एवैते, यत एते उपकेश-||थु|| तैयाच ११६९.११७४.११७८८१ विद्यामेषेता रचना, यद्यपि यहादिवामिषाना विवश्चित्त्रवरा तस्यामेव रातान्द्यां तस्यामेव च विद्यातिकायां 🛚 | अनेके, एके पञ्चारोकर्गापाथकीचैत्यबन्दनचृतिप्रत्याख्यानविषरणकाराः शीयशोदेवा., अन्ये प्रमाणान्तरभावप्रणेतारो देवभद्रगुरुभातरो यशोदेवा., अपरे || > √ गच्छीयाः उपाध्यायपद्स्याः पूर्वधनदेवाभिधावन्तो नान्ये तयेति । अत्रोपयोगिनो विषयाः कथं बीक्ता इति ज्ञापनाय हष्टान्तानां चानुक्रमादिज्ञापनाय | स्मेमद्वयेन अविरिनमस्कारः, तृतीयेन स्टोकेन सरस्वतीसानिध्येच्छा तुयैण गुरुनमस्कारः, देनगुरासूरिष्टातनवपद्यकरणानिशद्गिकरणात्रातिझा, || / सत्यामिव पूज्यकृतायां वृत्तौ अस्या विस्तरादिना साफल्यं, समा प्राथेना, ततो नमिऊगोति प्रथमगाथाया न्यांल्यायामभिषेयादिनिहेंकाः मिथ्यात्वसम्य-||<sup>®</sup> सिरिदेबगुत्तपूरी तस्त्वि सीसो अहेति सन्नरणो। तस्त विणेएण इमं आइमधणदेवनामेणं ॥ १ ॥ उज्ज्ञायपए पर्नाम एकारसगाससप्सु अइगएस य विक्तमनिवाओं । अडसन्तरीष् अहिष्सु कण्हतेरसीषै पोत्तस्त ॥ १ ॥ 

भीतंत्रयमास्रभोजनुष्य हुँ विविक्तितायां विद्याद्वायिनोणजः विद्वञ्जापुत्तायां दुर्गन्यायाः हुँ परणाषण्डप्रशंतायां शक्रहालस्य हुँ उपनृहणायां भिष्णि । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायं विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तितायां । अस्ति स्विक्तितायां विद्याद्वायां । अस्ति स्विक्तियां । अस्तियां । अस्ति स्विक्तियां । अस्तियां । अस्तियं । अस्त सहनम्त्रम मुक्को: ३०८ नित्मणिकतम् १९० गण्डारे कण्डकोशिकस्य १९२ मोगोगमोगमानस्य सब्दो महानत्य मुक्को: १८ मानमण्डताया: ३०८ गण्डारे कम्बनानिकः ११० मोगोगमोगमानस्य सब्दो महानत्य भावता १८ मानिकस्य ११६ मानिकस्य ११६ मानिकस्य ११६ मानिकस्य ११६ मानिकस्य ११६ मानिकस्य ११० मानिक सम्पत्तस्य तु—उत्पत्तौ निवातीपुत्रस्य ५३ दोषे नन्दमणिकारस्य ५५ गुणे

अत्रैवमवधेयं. धीधनैः यदुत सत्यप्येषां सिद्धान्तादिपारावारपारगामित्वेऽपि छद्मस्थानामनामेगस्यासंभवो न जात्वितिसमालोच्य प्रस्तुतं बृत्तिपुस्तकं 🏻 👹 विदम्धनृपतिना ९९३ वर्षे श्रीवासुदेवाचार्याय दत्तं तचैत्यं ९९६ वर्षे मम्मटेन समर्थितं चेत्युक्तं, तथा पुनरापे ताच्छिष्यान् शान्तिभद्रानाश्रित्य <equation-block> पोद्यत्पेवाकरस्य प्रकटितविकटाशेषमावस्य सूरेः, सूर्यस्येवासृतांछुं स्फुरितग्रुभक्चिं वासुदेवाभिधस्य । अध्यासीनं पद्व्यां यममछविछसङ्ग्रानमाछोक्य छोतो, छोकाछोकावछोकं सकछमचकछत् केवछं संभवीति ॥ ३० ॥— शान्त्याचायेन्निपञ्चाते, सहस्रे शरदामियम् ॥ माघशुक्तत्रयोद्द्यां, सुप्रतिष्टेः प्रतिष्टिता ॥ ३७ ॥

प्रभावकतया स्यातं बलमद्रमुनि वासुरेवाचार्यमेवादिशन्ति, विशेषार्थिना तत्कृतो बलमद्रगासकोऽवलोक्यः, अस्माभित्तु तदा बौद्धानामत्रासम्भवात् खेड्गा-तथाच त्रिपञ्चाराद्धिकसहस्राब्देषु सत्तामतां श्रीराान्तिभद्राचार्याणां माबात् तद्गुरूणां द्रामराताब्द्यां सत्ता नासंभविनी, श्रीमन्तो ह्यावण्यसमयास्त

बृत्तिरेषा प्रसिद्धतमा विदुषा विशेषतः खरात्मजाना, यतस्ते समाळम्ब्यैनां सामायिकोचारादनु ईयाप्रतिक्रमणं विशेषेण स्थापयन्ति, वस्तुतस्तु अम एव तेषामत्र,

"आवर्यकच्ण्योद्युक्तसामाचारी लियम्—सामायिकं आवकेण कथं कार्यं ३, तत्रोच्यते—आवको द्विविधः—अनुद्धिप्राप्त ऋद्धिप्राप्तथः, तत्राद्यश्चे-

हर्चता तावत् प्रस्तुत्यन्यस्य एतद्भिष्यकः पाठः

ागरनार हुं मां हुसमीर पीषधंशालायां गृहे वा यत्र वा विश्वान्यति पुच्छति ( तिष्ठति ) च निव्यापारस्तत्र करोति, चतुष्ठे तु स्थानेषु नियमेन करोति— नैत्यगृहे साधुमूले वा करोति तत्र यदि केनापि सह विवादो नास्ति चैत्यगृहे साधुमूले पाष्ठमूले पौषध्शालायां गृहे वाऽऽवश्यकं कुर्वाण इति, एतेषु च यदि चैत्यगृहे साधुमूले वा करोति तत्र यदि कस्यापि किञ्चिल घारयति, मा तत आकर्षापक्षी भूतां, यदिवाऽधमर्णमवलोक्य न गृह्धीयात् मा माङ्गादितिचुद्धया, यदि मयं कुतोऽपि न विद्यते यदि कस्यापि किञ्चिल घारयति, मा तत आकर्षापक्षी भूतां, यदिवाऽधमर्णमवलोक्य न गृह्धीयात् मा माङ्गादितिचुद्धया, यदिवा गच्छल कमपि व्यापारं व्यापारयेत् तदा गृह एव सामायिकं गृहीत्वा चैत्यगृहं साधुमूलं वा यथा साधुः पञ्चसमितिक्षिगुप्तिगुप्तस्तया याति, यदिवा गच्छल कमपि व्यापारं व्यापारयेत् तदा गृह एव सामायिकं गुहीत्वा चैत्यगृहं साधुमूलं वा यथा साधुः पञ्चसमितिकगुप्तिगुप्तिना वाव साहुं आगतश्च त्रिविचेन साधूलमस्कत्य तत्साक्षिकं सामायिकं पुनः करोति—' करोमि भंते । सामाइयं सावज्ञं जोगं पचक्तवामि द्रविहं तिविहेणं जाव साहुं

पज्जुवासामी ' त्यादि सूत्रमुचार्य, तत ईर्यापायकी प्रतिक्रामत्यागमनं चालोचयति, तत आचायदिन् यथारत्नाधिकतयाऽभिवन्ध सर्वपाधून् उपयुक्तो-पविष्टः पठति पुस्तकवाचनादि वा करोति, चैत्यगृहे तु यदि साधवो न सन्ति तदेर्यापथिकीप्रतिक्रमणपूर्वमागमनालोचनां विधाय चैत्यवन्दनां करोति

र्राजसमये आमराजस्य श्रीमतां बप्पमट्टेश्च तत्रोज्जयन्ते आगमनं तेषामेव जयावातिश्चेतिह्रयमम्युपगच्छता तन्नावगतं यथावदिति नोछिषितमत्र । अन्यच

ततः पठनादि विश्ते, साघुसद्रावे तु पूर्व एव विधिः, एवं पौषध्याव्यग्रामि, केनवं यथा गृहे आवंश्यकं कुनींणो गृह्वाति तयेव गमनविरहितं"।। हु अन्य तावत् मतं बरात्म्यानां यद्धत सामायिकविधो प्रकृ सामायिकोच्चारात् न कार्येयों, पश्चात्त्र सोहिष्टिति, परं नेत्रे निमीस्य चिन्तनीयं तैर्यदुक्त भित्राम्यायानं निकानयाग्रामनं नावोन्यता । सामायिकं करोति—स्यादि सूच्नायं, इत्याद सामायिकोच्चायाप्तिकान्याप्तिक सामायिकोच्चायाप्तिकान्याप्तिकान्याप्तिक स्थात् । इत्यादिनात्म्यायाप्ति स्वाय्वादित् यथारत्माधिकतयाऽभिक्व सर्वताय्याप्ति । इत्यादिनात्म्योत्त्राप्ति । किन्यगृहे तु यदि साम्योत् न सामायिकोच्चायाप्तिकाम्यायाप्ति । अन्ययाप्ति । सिक्ताय्वे सामायिकोच्चायाप्ति । सिक्ताय्वे सामायिकोच्चायाप्ति । सिक्ताय्वे सामायिकोच्चायाप्ति । सिक्ताय्वे सामायिकोच्चायाप्ति । सिक्ताय्वे स्थाय्वे सामायिकायाप्ति । सिक्ताय्वे स्थाय्वे स्थाय्वे सामायिकायाप्ति । सिक्तायाप्ति । सिक्ताय्वे स्थाय्वे सिक्त्याव्ये सिक्ताय्वे सिक्ताय्वे सिक्तायाव्ये सिक्ताय्वे सिक्ताय्वे सिक्तायाव्ये सिक्ताय्वे सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्यायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्याव्ये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्यायाव्ये सिक्यायाव्याये सिक्तायाव्ये सिक्तायाव्याव्ये सिक्यायाव्याय्ये सिक्यायाव्याव्ये सिक्यायाव्ये स

एतावन्मात्रेण यदि निषेषोऽपर्वमु ताई अपर्वाण उपवासब्रह्मचर्यादिकरणमपि तेषामिषिषयपतितं स्यात्, किंच—रीकाङ्कदुत्तया श्रीधमेदासगणिवाक्येन च 🥮 नि मोक्षाध्वर्शनाम् श्रुतवाक्यपीनान्, श्राद्धान् समाश्रित्य हितं द्यानः॥ ३ ॥ व्यथत वृत्तौ रुचिरं पदानां, प्रकन्धमुगं तु परं नवानाम् । विचक्षणाः बेहाष्टनन्दाङ्गमितेष्वतीतेष्वब्देषु भूपोत्तमिकमार्कात् । गुचौ नवन्यां बहुले गुरौ चानन्दोऽमुमारूयद् भविचुद्धिवृद्धचै ॥ १ ॥ काश्मीरनेशाल्यमार्धि नम्नाम्, विजित्य विम्नोचविधानद्सान् । सत्पंचमीयुक्रदिने विशाखे, दण्डिक्यां शुद्धमना विधाय॥ २॥श्रीमेदपाटेशनिदेशपुष्टः स्थितः पुरे श्रीउद्यात्पुराख्ये । यथानिहरायेतत्प्रकरणोक्तं मिथ्यात्निदिसंहेखनान्तं पदार्थपञ्चदशकं संयमेऽस्मेम्योऽपि आवकेम्य उपदिशन्तु, आद्धाश्चेतत् श्रुत्वा बानयित्वा बाऽनथार्ये प्रमाणं चास्याः ' अनुष्ठुभां सहस्राणि नव पञ्च शतानि चे'ति प्रान्त्यवाक्चेन स्पष्टमेव । मोक्षमागिश्रयणसाधितश्रेयस्काः साधवो खरात्ममपसे अपनीण जिनपूनादिनिशेषोद्यमोऽपि निषेधपद्नीमेन यायात्, तन्नामौ रुचिरः पन्याः खराणामिति यथास्यमालीच्यैन निरितन्यं धिपनैः । च यथाबद्नुतिष्ठन्तु साधु साधुधमीभिषकाचिता इत्यथेयन्ते आनन्द्रागराः

विषयता, परतश्चावस्थितानां हुङुकमहाराष्ट्रान्ध्रद्रविहादीनां च प्रागनायोणामपि श्रीसंप्रतिनूपकारिताऽऽर्यता, श्रीनिशीयचृण्यादिप्वप्येतेषामेवायेताकरणमा-

दक्षिणस्यामम्युषगम्येत न स्यादेवायोनायेविषयविषयको विवादो यः प्रागुत्यितः, स्यादेव चैवं साति कल्डिद्गकोंकणकपर्यन्तानां श्रीसंप्रतिकालादपि प्रागेवार्य-

सत्तिपरा मबन्तु, प्रसन्नता सबेगुणावहा यत्॥ ४॥ त्रिभिविदोपकं उदयपुर संबत् १९८४ (गुजराती सं. १९८३)आषादक्रज्णनवस्याम् आनन्द्रपागराः

अत्र २३५-२८७ पत्रजोः दासिणस्यां द्वारिकायाः पाण्डमथुरायाश्च मध्ये कीशात्रीकवनमुङ्घिखितं दृश्यते, तच्चेदार्यसेत्रस्य सीमविषायकतया



दारकः दामनकः सेमः नागद्त सुमदा सीता जिनदातः कंडकीशिकः पतिमारिका समकः वसुः मण्डिकः विजयः वयस्याः कुवेरदत्ता वणिक्धुता वणिक्धुता सोडिताः सादिता देवशमी मयपः मयपः नधुमित्रा नोराः स्कन्दकः महजोद्धः **आणातिपातः** सृषावाद: अद्तं मैधुनं

श्रेयाताः स्कन्दकः सागरचंदः छुद्दश्नीनः कामदेवः शंदाः अगनन्दः कृतपुष्पः शालिमहः कंटरीकः नागश्रीः जायुलिक: वैद्यः 932-998 सामाथिकं देशावका. पोषघः अतिथिसं

| ज्ञानिः ज्ञाः |  |
|---------------|--|
| मलगाशानाम     |  |
|               |  |

|        | • |
|--------|---|
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
| Ë      |   |
| ः क्रम |   |
| सिक    | • |
| ामिक   |   |
| ।।शा   |   |
| र्भेल  |   |
|        | _ |
|        | • |
|        | 1 |
|        |   |
|        |   |

केदप् कुमकुइयं केदपाइ उवेचा काऊण गंठिभेयं सेतं व धुहिरणं सेताइ हिरणाई

20 M 04 V M 27

:

| あるでのままのであるのでののでのあるのである。良の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pi or a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गाथापादः  """विउ देवो धम्मो मग्गो देसावगासियं पुण दसावगासियं पुण धम्मञ्ज्ञेणावगाओ धिर्माद्यस्यण्डा धीरा य सन्तिमंता निर्मञ्ज्ञणावगाओ पडिवाक्तिञ्जाऽणसणं पणमामि अहं निचं  """" परदृग्वहरणिवरया परद्ग्वहरणिवरया परद्ग्वहरणिवरया परद्ग्वहरणिवरया परद्ग्वहरणिवरया परद्ग्वहरणिवरया परद्गियाखाणो इह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pi on on a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भाष्यापाइः  जे पूण वहाबिरतिजुया  जे पोसहं तु काउं  जो चित्रे अवस्तं  तत्तायगोठकप्यो  तेतायगोठकप्यो  तेतायगोठकप्यो  त्रायगोठकप्यो  व्रह्म सक्रिक्  द्रुण दोसजाठं  द्रुण दोसजाठं  द्रुगतिगदुगदुगदुगएक  दुजिसपारमाणं न कु॰  दुर्गातगदुगदुगदुगएक  दुजिसार्वाहाणं काउं  दुर्गिताहिहेण गुण०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pi on on on the on on on on on the on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| # # > 0 V 0 & > > + C & & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C & > 0 V C &  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गाथापादः हण्णंगदंसणे फास॰ जइ जाणंतो गिणहः जस्य बहुणं षाओ जस्या बहुणं षाओ जहसत्तीए उ तवं जहसत्तीए उ तवं जोगं थेवंपिहु जं साहुण न दिण्णं जोणंतस्सवि एवं जाएंतस्सवि एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| のよりありかんりゅうのうかんりゅうかんりゅう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The same of the sa |

|                                       |                        | -<br>-<br>-        |                   | 7              | > (3)·             | <i>₹-</i> >       | - K           |                | 10 3              | M.                           | <u>برز</u>       | (E)                                     | 3,70                 | *3                                 | <b>S</b>         | -47                                     | <u>ر</u> د   |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|
| bu                                    | 6                      | •                  | 6                 | 0              | 0                  | · 12              | ^             | ^ 0            | . 0               | · ~                          | . 0              | · 0                                     | 0                    | ~ P                                | , (              | · ~                                     |              |
| 4.                                    | 360                    | %<br>~             | 323               | 22<br>22       | V                  | 8                 | 300           | , m            | 200               | 0 00<br>0 00<br>0 00<br>0 00 | 7000             | 0 0                                     | 200                  | 360                                | (C)              | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |              |
| अंक                                   | 0%%                    | 100                | 9%                | 8              | o~                 | 8                 | 930           | € 0 %          | ្រំ<br>ឃ          | 6                            | , w              | 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 330                  | 9,                                 | 250              | 2 2 2                                   |              |
|                                       | :                      | :                  | :                 | :              | :                  | :                 | :             | :              |                   |                              |                  |                                         |                      | :                                  |                  |                                         |              |
| गायापादः                              | सन्त्रे य सन्तर्सगेहिं | सहसा अन्भय्साणं    | संयार यंडिलेविय   | संभग्द वारवारं | संमनं पर्नापिह     | संमत्तामिति पत्ते | संलेइणाइ प्लं | संवच्छराइगहियं | सामाइयं त पांडिय० | सामीजीवाद्तः                 | सावज्ञानोगबङ्जण० | सहिण वर दाण                             | साहुणं जं याणं       | सिवसम्मप्रमकारण                    | सहपाणगाड अणस॰    | सोऊण अद्भिग्जेऽविद्ध                    |              |
| bu                                    | •                      | 6                  | n                 | or             | a                  | ~                 | N             | C              | n                 | ~                            | ~                | C                                       | · ~                  | ~                                  | ~                | ~                                       |              |
| <u>ਹ</u>                              | 3°                     | V                  | 2.                | 36             | 0%<br>U3'          | 735               | <u>چ</u>      | 365            | 223               | 9<br>~~                      | 200              | 5                                       | 38                   | <u>.</u><br>ال                     | 360              | 50                                      |              |
| <u>સ</u> .                            | 9                      | 30                 | w                 | 9              | 9                  | રુ                | 9<br>~        | E & &          | 22                | °<br>%                       | 0<br>0<br>0      | 3"<br>~                                 | 200                  | W                                  | 88               | %<br>0<br>%                             |              |
|                                       | :                      | :                  | (बेलु             | :<br>'a'       | :                  | :                 | वहायां        | :              | •                 | :                            | •                | :                                       | Ho                   | :                                  | :<br>• चा        | :<br>वा                                 |              |
| गथापादः                               | महमज्जमंसप्चुं         | मिच्छत्तकारणाइ     | मिच्छत्तपरिणओ सकु | मिच्डनस गुणोऽ  | मुच्छा पार्रगाहो इ | रागद्मिवसद्वा     | लाइयातत्यं उण | विरातिफलं नाऊण | सचितं पांडेबद्ध   | सिचिताचितोभय०                | सिचेते निक्षिवण  | सम्मत्तपरिंभट्टो                        | सम्मत्त सुयं तह देस० | सम्मत्तस्य गुणोऽय                  | सन्वयाण निवित्ति | सब्व नियं साविङ्ग                       |              |
| نظ                                    | ~                      | ~                  | 8                 | ~              | ~                  | 8                 | G.            | مہ             | ••                | ~                            | a                | ~                                       | 0                    | 8                                  | 8                | ~                                       |              |
| पंत्र.                                | 80%                    | 65                 | 226               | 222            | 200                | 360               | 6°<br>°°      | %<br>%         | er<br>0<br>2      | 330                          | 888              | <b>~</b><br>≫                           | w                    | 200                                | 9<br>~~ €        | **                                      |              |
| अंक                                   | 2                      | °<br>°             | ₹                 | 9              | š                  | 0.4<br>0.4<br>0.4 | ž             | 9              | 2                 | 64<br>64                     | 27               | o~<br>○^                                | 3-                   | %<br>%                             | 0 (1<br>2' \     | r<br>S                                  |              |
|                                       | :                      | •                  | :                 | :              | :                  | :                 | :             | :              | :                 | :                            | :                | :                                       | :                    | :                                  | :                | :                                       |              |
| गाथापादः                              | पाणइवाए जयणा           | पाणाइवायानेवत्तर्ण | पावोवएस हिंसप्    |                |                    | पासहउववासा उण     | फलसपतावि धुवा | वधवहछावच्छय    | नधाइ उ आउद्धि     | नालमरणाह जावा                | बुद्ध पुन्न काऊग | मावण तइ तामालणा                         | मइभया पुन्नामाह      | मणविङ्कायाण<br>  मगाः मनग्रमन्त्रे | मलमदलजनसञ्ज      |                                         |              |
| Sol                                   |                        | 100 E              | () E              | 100            | S.E.               | and the           |               | 100            | 金                 | 100                          | *                | S <sub>io</sub>                         | 78                   |                                    | P 🕃              | S <sub>io</sub>                         | <b>-</b> (3) |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        |                    |                   |                |                    |                   |               |                |                   |                              |                  |                                         |                      |                                    |                  |                                         |              |

|                      | •}         |                    |                  |                    |                   | 70                 | 10             | <b></b>                 | <b>~</b>              | ~               | <b>~</b> ^            | B               | <i>0</i>           | DC-1                 |  |
|----------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--|
|                      | यं.        | o∕<br>≫            | 3८५              | 98                 | 324               | 9%                 | 328            | %<br>%<br>%             | 30%                   | o               | 300                   | 88              | <b>≈</b>           | 90%                  |  |
|                      |            | :                  | :                | :                  | :                 | :                  | :              | :                       | :                     | •               | :                     | :               | :                  | :,                   |  |
|                      |            | :                  | :                | :                  | :                 | :                  | :              | अत्या                   | •                     | :               | :                     | :               | :                  | :                    |  |
|                      | गाथादिपादः | आदवइ अंतरं सो      | आद्गनगर्नसंग्रह० | आदावत्यभ्युद्या    | आधारो मानसानां    | आवीइ ओहिआंतिय      | आहाकमानिमंतण   | आहारगुत्ती आविभूसिअप्पा | इस्रुक्षेत्रं समुद्रध | इगुयनं खलु मंगा | इंगाले वणसाडी         | इंद्यिचलऊसासा   | उध्युताः प्रथयान्त | उभयमुहं सासिड्डगं    |  |
|                      | נים        | 0.4                | ~                | ~                  | or                | R                  | a              | 04                      | a                     | ~               | ~                     | 8               | 04                 | ~                    |  |
| 和                    | <u>ط</u>   | न न न              | 268              | 240                | >~<br>**          | 386                | 224            | ~                       | 306                   | 65<br>84<br>84  | 0                     | 98%             | ,<br>%             | 9                    |  |
| مفل                  |            | :                  | :                | :                  | :                 | :                  | :              | •                       | •                     | :               | :                     | :               | :                  | :                    |  |
| साक्षिणामकारादिः कमः | गाथादिपादः | अपन्छिमा मारणातिया | अप्पाहियमायरंतो  | अप्पेणावि कालेणं   | अप्पेण बहुमेसेङजा | अहतां जन्मानेवाणं  | अलामरोगताणफासा | अवधूतां च पूतां च       | अवस्यं यातारः         | अविसंवादनयोग    | अस्ति बक्व्यता काचित् | अंगपच्गसंग्राण् | अंतमुहुता उवीर     | अंबसा य निबसा य      |  |
| •                    | מם         | a                  | ~                | ~                  | CV.               | ~                  | ~              | ~                       | ~                     | ~               | 04                    | ~               | or                 | ₽/                   |  |
|                      | र्घ.       | 226                | 308              | 8                  | <b>9</b><br>3°    | <u>~</u><br>≫      | 263            | 8                       | 0<br>0<br>0           | 9               | 30                    | a               | ~<br>≫             | 05                   |  |
|                      |            | :                  | :                | :                  | :                 | :                  | :              | :                       | :                     | :               | •                     | :               | :                  | :                    |  |
|                      | गाथादिपादः | अक्कोसहणणमारण      | अडह बहु वहह भर   | अज्ञानं संश्यक्षंव | अणाभग्गाह्यकुष्टि | अणिमिणिवसा हु कयाइ | अणवायमसंद्योष  | ऑणांदयगुणं जान          | अणुपुखमावहतावि        | अहसराण सुदार    | आनाराक्स यापमाञ्जय    | अनिद्धिफल सर्व  | अनुसमयमरणज्ञारणो   | अन्यर्थन निर्धायन्ते |  |

| 747        | 3          | -3-                                     | 3                      | 73                 | } <u> </u>         | 73                         | 15                   |                    | E                | <b>*</b>         | 6°                                        | >                        | <b>6</b> 2                            | 3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n                                        | -                        | 87 27 |
|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|
| È          | נה         | ~                                       | ~                      | 0                  | 6                  | n                          | 6                    | , o                | 7 0              | · 0              | · 6                                       | <u> </u>                 | ~~                                    | - ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~~                                       | . 0,                     |       |
| 1          | T          | 368                                     | ~                      | 200                | , 20<br>⊃0         | 8                          | 70 pp                | , m                | 200              | -<br>-           | 4 9<br>8<br>8                             | 2 2 2 2                  | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                        | 3-                       |       |
|            |            | :                                       | •                      | :                  | •                  | :                          | :                    |                    |                  |                  |                                           |                          | :                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                        | :                        |       |
|            |            | कितुः स्वयं कारायतुः                    | किम्बियामी भगति हासितो | काऊगं तक्राणं विष् | कामार्था लिसमानातु | कास्यमुयं च श्रीमा०        | काले दिण्णसा पहे     | ि ताए पीतराण       | क्छनलम्शानयताण   | केण विन् पत्लेओ  | क्रेगानिवित्ततः                           | क्रिडन्यः कृतम्रोऽस्यापि | कीले य माणो य अणि                     | भोभः वातिवात्तरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कोषी नाम मनुष्यम्म                       | िसंतिषयंतत्र मुख्गे संति |       |
| b          | 9          | مو                                      | œ                      | ~                  | ~                  | ~                          | ~                    | ~                  | ~                | ~                | ~                                         | ~                        | ~                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                        | 01                       |       |
| <u>q</u>   |            | o<br>~<br>~                             | ₩<br>•~                | %<br><b>~</b>      | 386                | 883                        | 33                   | 364                | 222              | 500              | 3                                         | ~                        | 6.<br>6.                              | 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0~                                       | \$ \$ \$                 |       |
|            |            | :                                       | :                      | :                  | :                  | :                          | :                    | :                  | :                | :                | :                                         | :                        | :                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                        | :                        | •     |
| गाथातिपातः |            | In the first of the second              | प्पातक यानाम           | एगि। द्यमुज्ञानयत  | एगो जुर निज्यमो    | एतम् भेरानमञ्जां           | एतामित सीबोऽयं       | एन्तामध्याग-ह्याया | एमं समाज्ञनस्यां | एतं सु अंतभीत्या | कटमान्युओं पुर्वि                         | क्राजी पेक्की नुद्धी     | सी हो भार                             | हम्मारं नृषां नृषानिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रणी रिंग न भारः                          | ***                      |       |
| 200        | , (        | ~ (                                     | ٧,                     | ~                  | ~                  | 18                         | 13                   | (3*                | ~                | oʻ               | 8                                         | ~                        | ~                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~ 1                                      | 7'                       |       |
| पुर,       | , 7        | ٠ ٢<br>٢ :                              | 9 :                    | ງ<br>ນີ້ :         | 9                  | 13. (1)<br>14. (1)         | 125°<br>1240<br>176° | 197<br>197<br>20   | 3                | 13.<br>6.<br>11. | 3° 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0°                       | ĩ                                     | S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | () () () () () () () () () () () () () ( | ٠<br>د<br>د              |       |
|            |            | :                                       |                        | :                  | :                  | :                          | •                    | :                  | *                | :                | •                                         | :                        | •                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                        | :                        |       |
|            |            | •                                       |                        | :                  | :                  | :                          | *                    | •                  | :                | :                | :<br>_                                    | *** 1-1                  | :                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                                        | •                        |       |
| गायातिवातः | THE PERSON | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Constant of the second | Well Strategy      |                    | Police of the state of the |                      | Transfer to the    |                  |                  |                                           |                          |                                       | A CALL OF THE PARTY OF THE PART |                                          | *                        |       |
| 27         | <b>*</b> : | -,-                                     | - 12                   | \$- <u>7</u>       |                    | رت                         |                      |                    | ¥                | - 23             | ومن                                       | 23                       | 3                                     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ···· ' <b>*</b>                          | ٠,,,,,                   | - 15  |

| Dail P                          | P             | 0.00 E             | NEW SERVICE          | 10 E               | g g g                | ~P &                   | Ŋ.W.               | 70° 6                  | 3 2                     | 100                 | 8,48                | D'S                 | êd <u>e</u>        | 100                   | E' E                   | 200              |          |
|---------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 <del>0 الدخار و ارد</del> وهم | piv           | 0                  | ~                    | O'                 | 0~                   | ~                      | or                 | ~                      | 0                       | ~                   | 0                   | r                   | or                 | 8                     | ~                      | ~                |          |
| •                               | ᆁ             | 9<br>20            | <b>∞</b>             | <u>ຈ</u>           | <b>م</b> و           | 9                      | ₩<br>~<br>~        | ≫<br>≫                 | २८५                     | 30<br>20<br>20      | 300                 | <b>5</b> 70         | %<br>%<br>%        | 77                    | 286                    | १६६              |          |
|                                 |               | :                  | :                    | :                  | :                    | :                      | :                  | :                      | :                       | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                      | :•               |          |
|                                 |               | :                  | :                    | :                  | :                    | :                      | :                  | :                      | :                       | :                   | i:                  | :                   | :                  | :                     | :                      | :                |          |
|                                 | गाथा।द्वेपादः | जो आत्यकायवम्      | जो जिणाहरे भावे      | जो सुत्तमाहिज्जातो | ज्ञानदृश्निचास्त्र ० | ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैव | ठाणाद्दीस पगासणया  | ठिइकंडगाण एवं          | ि िंद्यओं व चिट्टुओं वा | तण्हाछेयामि कए      | तत् ज्ञानमेव न भवति | तत्त्वार्थश्रद्धानं | तत्य असंपत्तोऽन्यी | तत्र याऽपायसद्द्रस्य० | तस्करा डिम्मरूपाणि     | तस य चरमाहारो    |          |
|                                 | ەنى           | 04                 | ~                    | 01                 | 011                  | ~                      | or                 | n                      | ~                       | 0.1                 | ~                   | a                   | N                  | 8                     | a                      | ~                |          |
|                                 | पूत्र.        | ~                  | ₩<br>%               | 5                  | 0×<br>0×             | 8 %<br>8 %             | 2 स                | 823                    | 9<br>20                 | 94                  | 20<br>20            | 388                 | US                 | 20                    | m,                     | 9                |          |
| •                               |               | :                  | :                    | :                  | •                    | :                      | :                  | :                      | :                       | :                   | •                   | :                   | :                  | :                     | :                      | :                |          |
|                                 |               | <b>m</b>           |                      | :                  | :                    | :                      | :                  | :                      | •                       | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                      | :                |          |
|                                 | गाथादिपादः    | छिन्नउ सीसं अह होउ | जड् जिणमयं पवज्जह    | जइ सुक्यव्ववसाओ    | जणयसुयाणं च जए       | जणवयसंमयठवण            | जयं चरे जयं चिट्टे | जह जह अप्पे होहो       | जं जह भाणियं तं तह      | जीय नत्यं न पायं ना | जं मींगं तं सम      | नं मोणांति पासह     | जावइया वयणपहा      | जावाति अज्जनयरा       | जिणवरमासियमावेसु       | जिणसासणस्स निंदं |          |
|                                 | טים           | 04                 | a                    | 01                 | 04                   | or                     | or                 | ~                      | 01                      | or                  | ~                   | ~                   | ~                  | 8                     | ~                      | 0                |          |
|                                 | प्रभ          | ,3°                | 724                  | 3                  | 3%                   | 264                    | 200                | १९५                    | कु ह                    | ≫<br>V              | 369                 | 256                 | न्तर               | 283                   | % अ                    | 328              |          |
|                                 |               | :                  | :                    | :                  | :                    | *                      | :                  | •                      | i                       | :                   | •                   | :                   | :                  | :                     | :                      | •                |          |
|                                 |               | :                  | alva                 | :                  | :                    | :                      | :                  | :                      | :                       | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                      | :                |          |
| O tr                            | गाथाहिपादः    | विणे दंसणमेहे      | ख़ुहा पिनासा सीउण्हं | गहिऊण य मुक्काइ    | गारवर्षकिनिबुड्डा    | गिहमागयस साहुस्स       | गुणसेण अगिगसम्मो   | <b>च</b> डीरंदियजीवाणं | चनारि विचिताइ           |                     | चंदवहिंसय संसो      | चंपाए कामदेवो       | चेइयसाहुअभावे      | चेड्हरसाहुगिहमाइ०     | चौरश्र्यौरापको मन्त्री | छउमत्थमरण केवाल  |          |
|                                 | P &           | 900                | A ST                 | S AD               | AR.                  | 200                    | (B) 2              | 200                    | (B) T                   | 200                 | 89                  | 100                 | (D) E              | 200                   | <b>B</b> 2             | Page 1           | <b>B</b> |
|                                 | þ             | D'                 |                      |                    |                      |                        |                    |                        |                         |                     |                     |                     |                    |                       |                        |                  |          |

| 70°          |                   | 10 T             | ) S                       | w !                 | <b>(</b> ) (6)        |                      | _                |                      |                 |                           | <i>5</i> -1       | æ, -                       | >-                 | - (E)               | ک               | <b>ネ</b> ぐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >                                                                |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ਹ            |                   | (1)              | <b>~</b>                  | ~                   | <i>~</i>              | O.                   | B                | Cr.                  | B .             | a                         | a                 | ~                          | • 0                | رم<br>در            | · 0             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                |
| वंत्रं       | ~                 | E0 &             | 00°                       | 230                 | 288                   | 30                   | 9                | 0°                   | 10°             | سو<br>۵۵                  | 2.5               | 3 80                       | 0                  | y 0                 | 9 0             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|              | :                 | :                | :                         | :                   | :                     | :                    |                  | :                    | :               | :                         | •                 | •                          |                    | •                   |                 | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
|              | :                 | :                | :                         | :                   | :                     | :                    | :                | :                    | :               | •                         | :                 | •                          |                    |                     |                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| गायाविषादः   | न चाप्याविषयस्येह | न मारयामीति कृत॰ | नवणीयं तज्जोणिय०          | नवनवसवंगो सिलु      | नष्टे मृते प्रनाजते   | न सर्व पमायजुत्तो    | न सान्त यप् दश्य | न सा पारमहा बुत्ता   | नाहानागदा च तवा | नाणमवायावर्षा             | नार्यानि न देयानि | नासें अगीयस्यो             | निनं संति द्राप्ति | निन्द्यओ पण अप्वेति | निरचन्नातारेण   | नियसेना तत्य सन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e e                                                              |
| bů           | ~                 | ~                | ~                         | ~                   | N                     | or                   | R                |                      |                 | ,a                        | 7                 | 6                          | ~                  | 3                   | ~               | . ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                |
| पञ्          | <b>%</b> %        | ≫<br>>>          | 298                       | 7                   | ₩<br>0<br>0~          | Ø 0 ~                | 6                | . B9<br>~            | ' 0<br>'12      | ,                         | יה<br>הפי         | ~<br>≫                     | T                  | 5                   | (E)<br>2        | , 65,<br>15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|              | :                 | :                | •                         | :                   | :                     | :                    | :                | :                    |                 | •                         | •                 | :                          | :                  | :                   | •               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|              | :                 | :                | ::                        | :                   | :<br>:                | :                    | :                | :                    |                 | :                         | :                 | ::                         | :                  | :                   | :               | ज़0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| गाथा। देपादः | दिद्वीए संपाओ     | दुम्लाभावो न सुह | दुर्गातिप्रमुताच् जन्तूच् | दुर्नेलानामनायानाम् | उनिगतिषिष्माद् छन्। उ | बुगिरातिनिर्हेण पडमी | वेतिव्यतित्तः    | द्वास्यायतनं ग्रतेल० | श्मिदिगन्तिःग॰  | सहस्राधिक ज्याक्ष्य       | المراسل والوالا   | नेगा जारम कुल श्री         | भगाय्त्नान्मात्रत् | भगीनइयम्हानां प     | पारित रोहणं तस् | न हरीति भेतां सत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |
| Fre          | 8                 |                  | 6                         | ~~                  | 0                     | مہ                   | مین              | 2                    | ~               |                           | . ـ ـ<br>ع م      | ~                          | ~                  | ~~                  | 0               | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| पञ्          | 127               | <b>3</b> -       | 37                        | 364                 | 30%                   | 9                    | 25               | 972                  | >: 1<br>>:      | , p                       | 90 E              | 7                          | 2                  | >-                  | だとか             | 3<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
|              | :                 | :                | :                         | :                   | :                     | *                    | •                | :                    | :               |                           | 4                 | :                          | •                  | :                   | ٠               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|              | :                 | :                | :                         | :                   | :                     | :                    | :                | :                    | 30              | •                         | -                 | •                          | *                  | • •                 | :               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| माथादिगादः   | olune rom         |                  | List that the state of    | Appropriate of      | To and I want to      | Hubba Late W.        | नी मेर पानिका    | The state of the     | العدول غريطاها  | The state of the state of | 17.72 112.17.1    | deliberation of the second |                    |                     |                 | The state of the s | nggan ang Military kan pang bang bang bang bang bang bang bang b |
| · ·          | 27                | - 4              |                           | 75                  | = 7                   | <del>'</del>         |                  |                      | And<br>Street   | samp.<br>A                | •.                |                            | -#                 | بد                  |                 | . 7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |

|     | <u> </u>     | ¥ -             |                 | YE.                 | -              | " H.           |                    | Sh V           |                    | (CO)                  | 622                 | - (Kr)                | V                      | - Afr                    | T AND               | ST (               | e e                | # B    |
|-----|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|
|     | 7 🚱          | <u>ড</u> ়      | ~ (g)           | <u>پي</u>           | 90             |                | av                 | (i)            | 60                 | <b>B</b>              | 60                  | 000                   | R                      | p e                      | , ,                 | 90° 4              |                    | RD CD  |
|     | bu           | ~               | ~               | O.                  | a.             | N              | C'                 | a              | S.                 | 01                    | DMT.                | 01                    | a                      | •                        | ~                   | ir                 | D.                 |        |
|     | वंत्रं       | 0 % &           | ၅<br>အ          | 77                  | 363            | 9              | (A)                | چو             | 350                | ररव                   | 9                   | <b>3</b> 7            | %<br>%<br>%            | <b>3</b>                 | 400                 | 0 % %              | 01<br>02           |        |
|     |              | :               | :               | :                   | •              | :              | :                  | •              | :                  | •                     | :                   | :                     | :                      | :                        | •                   | :                  | :                  |        |
|     |              | :               | :               | :                   | :              | ;              | :                  | :              | :                  | :                     | :                   | :                     | :                      | :                        | :                   | :                  | :                  |        |
|     | गाथादिपादः   | नारस छावट्टीचिय | बावीससन्तमोहस   | मवस्थकेवालिन:       | भूमीपेहणजलखाण  | मइमेएण जमाली   | मणिकणगरयणघण        | मलमङ्कपंकमङ्ख  | मंसं पन्तिदियवह    | मा गाः खेदमिवानी      | मानं मुखति गोरवं    | मायालोभक्षाया         | मा होह सुयमाही         | मिच्छनं जमुइण्णं         | मिति मिउमह्बते      | मूका जबाश्व विकलाः | मूलमेयमहम्मस       |        |
|     | טים          | ~               | <b>~</b>        | W                   | <b>~</b>       | or             | 01                 | ~              | or                 | 0~                    | ~                   | R                     | ~                      | 0~1                      | ابن                 | البن               | <b>~</b>           |        |
|     | Ę,           | 300             | ງ<br><b>~</b>   | °                   | 9              | 127<br>127     | °                  | 30%            | 363                | V)                    | 888                 | 828                   | o^                     | a                        | 0°                  | 3                  | a                  |        |
|     |              | :               | :               | •                   | :              | :              | :                  | •              | :                  | :                     | •                   | :                     | :                      | •                        | :                   | :                  | :                  |        |
|     |              | :               | :               | :                   | :              | :              | •                  | •              | •                  | :                     | •                   | :                     |                        | :                        | :                   | :                  | •                  |        |
|     | गाया।द्वपाद् | पहेंक्लंडसागा   | प्चण्ह अणुबयाणं | पंचेतानि पावित्राणि | पावयणी धम्मकही | पासत्योसनक्सील | पुराणं मानवो धर्मः | पोसह उनवासो उण | पोसहोवनासस         | प्रजानां धर्मषद्भागः  | प्रथमे जायते चिंता  | प्राणिनां बाधकं चैतत् | प्रारम्यते न सकु विघ०. | प्रेक्षावतां प्रवृत्यर्थ | फल्फाल पर्ने पुष्के | बद्धाया य मुक्के   | बहुविग्वाइं सेयाइं |        |
|     | טים          | 0~              | a               | ~                   | a              | 0              | or                 | Q'             | 01                 | ~                     | or                  | 0.4                   | ~                      | N                        | ~                   | ~                  | ~                  |        |
|     | पञ           | 9               | 0.0<br>W        | 0V                  | 365            | 5              | 204                | 8              | <u>س</u><br>س      | 3"                    | 9<br>%<br>Y         | O<br>W                | 300                    | % o %                    | 0 %                 | سو                 | 288                |        |
|     |              | :               | :               | •                   | •              | :              | :                  | :              | •                  | :                     | •                   | •                     | :                      | :                        | :                   | :                  | :                  |        |
|     |              | :               | :               | :                   | :              |                | :                  | :              | :                  | :                     | :                   | :                     | :                      | :                        | न                   | ;                  | :                  |        |
|     | गायादिपादः   |                 |                 | -                   | 311            |                | पइदिणं मत्तवाणेणं  | पान्छछहायणांमि | पठितं यन्न विरागाय | पिंति श्रुतं च शास्रं | पिंडिवन्यो लहुयत्तं | पडिनणादंसणस्स य       | पदमं जईण दाउं          | पढामिक्षो तिण्णि तिया    | पण नव चउरो वीसा     | पत्ती पत्ती पाणिड  | परिमियमुबसेबंतो    | •      |
| 250 | ·9)          | جروا            | ·G.             |                     | T              | Y)             | e-16               | <b>D</b>       | 90° (              | 945                   | 100                 | <b>3)</b> T           | 600                    | 9                        | 200                 | 8                  | 900                | (E.S.) |

| मायादिपादः पत्रं द्वा वायादिपादः प्रथि द्वा वायादिपादः पर्यं द्वा वायाद्वा वायाद्व वायाद्वा वायाद | - TI-      | <i></i>             |                     |                 | ~                    | **                   | -                    |                      |                       |                      |                    |                    | //-                 |                  |                     |                    |                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|
| माथादिपादः पत्रं द्व. वोषद्वजाविवादः पत्रं द्व. वाप्रवादिपादः पत्रं द्व. वाप्रवादेवादः वाप्रवादेवादः वाप्रवादः वाप्यवादः |            | 87                  | <b>3</b> 57         | · (\$)          | <u>ي.</u>            | 3                    | <u>S</u>             | <u> </u>             | S                     | J                    | ٣                  | <b>**</b>          | (B. 7               | 20               | *3                  | S.                 | o &                | Sign |
| माथाविपादः पत्रं प्र. वाग्याविपादः पत्रं प्र. वाग्याविपादः पत्रं प्र. वाग्याविपादः पत्रं प्र. वाग्याविपादः पत्रं वाग्याविपादः प्र. वाग्याविपादः प्र. वाग्याविपादः वाग्यविपादः वाग्य | ילם ז      | ~                   | 6                   | ٠,٠             | ~                    | 01                   | œ                    | or                   | ~                     | ~                    | ~                  | r                  | 0~                  | ()               | C                   | , U                | N                  |      |
| माथासिपातः पत्रं प्र. २ थोगडुष्णणियानं च ९१ १ वासपत्सांति जर्द माथासिपातः १०३ २ योगडुष्णणियानं च ९१ १ वासपत्सांति जर्द माथासिपातः १८३ २ योगडुष्णणियानं च ९१ १ वासपत्सांति जर्द माथाने प्रतिकृता १८० १ विद्यान्ति सिक्री सिक्री माथापत्यात्ति प्रतिकृत्यात्रात्ति पर्यात्ति सिक्री १८० १ विद्यान्ति सिक्री सिक् | पञ्.       | 3.00                | 3%                  | 300             | 363                  | 0                    | Ñ                    | ũ                    | ≫<br>>∞               | و<br>ص               | 324                | 3                  | 300                 | ~                | , 0                 | . ×                | 3000               |      |
| माथादिपादः पत्रं प्र. वोमह्र्याणिवातं च १९ १ वासमहत्त्रांति जर्द मुस्योग्तियातं १९ १ वासमहत्त्रांति जर्द मुस्योग्त्रमावात् नियमो १०३ १ कोमह्र्याणिवातं च १९ १ वासमहत्त्रांति जर्द मुक्योग्रमावात् नियमो १८३ १ कोमह्र्यातात्र्यात् १८६ १ विद्यान्त्रात्त्रिक्त मुक्रानान्त्रात्त्रिक्त १८६ १ विद्यान्त्रात्त्रिक्त मुक्रानान्त्रात्त्रिक्त १८९ १ विद्यान्त्रात्त्रिक्त कर्त्र मार्वाद्रमात्त्रिक्त १८० १ विद्यान्त्रात्त्रिक्त मार्वाद्रमात्रात्त्र स्वाद्रमात्रात्त्र १८० १ विद्यान्त्रात्त्र स्वाद्रमात्रात्त्र स्वाद्रमात्र स्वाद्रमात्रात्त्र स्वाद्रमात्रात्त्र स्वाद्रमात्र स्वाद्य मात्रवाद्यमात्र स्वाद्रमात्र स्वाद्य मात्रवाद्यम्य स्वाद्यमात्र स्वाद्य मात्रवाद्यम्य स्वाद्यमात्र स्वाद्य मात्रवाद्यम्य स्वाद्यमात्र स्वाद्य मात्रवाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यमात्र स्वाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यमात्र स्वाद्यम्य स्वाद्यम्य स्वाद्यमात्य स्वाद्यम्य स्वाद्यमात्र स्वाद्यम्य स्व                                         |            | :                   | :                   | :               | :                    | :                    | :                    | :                    | :                     | :                    | :                  | •                  | :                   | :                |                     |                    | :                  |      |
| माथादिपादः पत्रं द्व. नाथादिपादः पत्रं द्व. विद्यासावात नियमे १०३ २ योगद्वजाणिवानं च १६ ४ योगद्वजाणिवानं च १६ १ योगद्वजाणिवानं च १६ १ योगद्वजाणिवानं च १६६ १ योगद्वजाणिवानं च १८२ १ राणकंडणपीसण १८६ १ राणकंडणपीसण १८६ १ राणकंडणपीसण १८६ १ राणकंडणपीसण १८६ १ राणकंडणपीसण १८० १ राणकंडणपीसणं च १८० १ राणकंडणपानाः १८० १ राणकंडणपीसणं च १८० १ राणकंडणपानाः १ राणकंडणपानाः १ राणकंडणपानाः १८० १ राणकंडणपानाः १ राणकंडणपाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | :                   | :                   | :               | :                    |                      |                      | :                    | :                     |                      | :                  | H,                 | :<br>:              | :                | :                   |                    |                    |      |
| माथादिपादः पत्रं प्रु. १ योगड्याणीवानं च ९१ मृत्योत्सावात् नियमे १०३ १ तोगड्याणीवानं च ९१ मृत्योत्सावात् नियमे १०३ १ तोगड्याणीवानं च ९१ मृत्योत्सावात् नियमे १०३ १ तोगड्याणीवानं च १०१ मृत्योत्सावात् नियमे १०३ १ तागड्यातिक्तो १०१ मृत्यात् नियमे १८० १ तागड्यात् नियमे १०१ १ तागड्यात् नियमे नियमे १८० १ तागड्यात् नियमे नियमे नियमे नियमे १०० १ तागड्यात् नियमे नियम | गायादिपादः | वाससहस्सीप जई       | नासं कोडीसहियं      | विगहाइएहिं रहिओ | विन्डिण्णं दूरमोगाडं | विद्यानु जुरमिगाम्यः | विपयी विपयवित्कं     | विषयी विषयासक        | विषस्य विषयाणां च     | चीतरागा हि सर्वज्ञाः | व्यापाद्यति तनूजम् | बतिनो जड्गमं तीर्थ | पर् शतानि नियुज्यन  | शिधानामेष समयः   | श्राचि मामिगतं तायं | श्माश्मानि कर्माणि | अवन्ति यस्य पापानि |      |
| माथादिपादः पत्रं द्व. नाथादिपादः  मृगा मृगैः संगमनु॰ १०३ २ योगहुष्णणिवानं च मृत्योरमावात् नियमो १८३ २ रणे वने शृञ्जात्रावि॰ १८३ १ रणे वने शृञ्जात्रावि॰ १८३ १ रणावृद्धातिका १८३ १ रणावृद्धातिका १८३ १ रणावृद्धातिका १८४ १ रागाद्वा द्वेगाद्वा यत् स्वयाद्वात्वात्वेत् २८५ १ रागाद्वा द्वेगाद्वा यत् स्वयाद्वात्वात्वेत् २८५ १ रागाद्वा द्वेगाद्वा यद्व मावद्वोप्वद्वात्वेत् २८५ १ रागाद्वा द्वेगाद्वा नियुणो योगी ८५ १ स्वां दिनो मोहो २५ १ स्वं सिरि सोहमां २५ १ १ स्वं सिरि सोहमां २५ १ सिरिह्महीनिसिल्लिद्य १ १ सिरिह्महीनिसिल्लिद्य १ १ सिर्ह्महीनिसिल्लिद्य २ सिर्ह्महिनिसिल्लिद्य २ स्वाद्वंत्र प्रतिवाद्वंत्र २० वाद्वंत्र प्रतिवाद्वंत्र २० वाद्वंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वाद्वंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वादंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वाद्वंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वादंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वादंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वादंत्र प्रतिवाद्वंत्र २१ स्वादंत्र प्रतिवाद्वंत्र स्वात्वात्वेत्र २ स्वादंत्र प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्व्य प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्व्य प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्व्य प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्व्य प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्व्य प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्व्य प्रतिवाद्वंत्र स्वाद्वात्वात्वेत्वात्वात्वेत्व स्वाद्वात्वात्वेत्वात्वात्वेत्वात्वात्वेत्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Þů         | ~                   | ~                   | ~               | n                    | ~                    | r                    | 6                    | or                    | ~                    | ~                  | or                 | n                   | 01               | ~                   | 8                  | ~                  |      |
| माथादिपादः पत्रं द्व. नाथादिपादः  मृत्यं मृत्यं संगमनु॰ ११ २ योगदुष्प्राणिवानं च मृत्यारमावात् नियमो १७३ २ रणं वने शृञ्जजादि॰ मृद्यारमावात् नियमो १४३ २ रणावृष्ट्यात्यात्राः मृद्यान्यमृतिसंस्कार॰ १४२ १ रागाद्वा द्वेपादा यत् स्वयमद्वातिसंस्कार॰ १४२ १ रागाद्वा द्वेपादा यत् स्वयमद्वातिसंस्कार॰ १८५ २ रागाद्वा द्वेपादा यत् स्वयमद्वातिसंस्कार॰ १ रागो दोसो मोहो यद्वापि निपुणो योगी १९५ १ रामेण भुः क्षत्रिकां यद्वापि निपुणो योगी १९५ १ रामेण भुः क्षत्रिकां यद्वापि निपुणो योगी ११ र हंके सिरि सोहग्गं यद्वापि निपुणो योगी ११ १ हक्क्त्वा मृहज्ञंतं यद्वापान्याद्वादादा ११ १ हक्क्त्वा मृहज्ञंतं यसुणान्यादित धर्म ११ १ वडञ्जारि काञ्जादित ११ १ वडञ्जारि काञ्जारि ११ १ वडञ्जारि काञ्जादिय ११ वद्वाद्वाति स्वर्धातिद्वं क्रज्ञेतर॰ ११ १ वद्वाद्वातिहाद्वाय ११ १ वद्वाद्वाति स्वर्धातिद्वाद्वाय्व १ १ वद्वाद्वात्वाद्वाय्व १ वद्वाद्वायाद्वाद्वाय्व १ वद्वाद्वायाद्वाद्वाय्व १ वद्वाद्वायाद्वाद्वाय्व १ वद्वाद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायाद्वाय्व १ वद्वायायाद्वाय्व १ वद्वायायाद्वाय्व १ वद्वायायाद्वाय्व १ वद्वायायाद्वाय्व १ वद्वायायाद्वायायायायायायायायायायायायायायायायायायाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | মু.        | 8                   | 29%<br>29%          | 2000            | %<br>%               | °~                   | 3"                   | <b>೨</b><br>≫        | 338                   | 20                   | %<br>%             | 388                | 3                   | 0°               | 9%                  | %<br>%             | %<br>≫             |      |
| माथादिपादः पत्रं द्व. माथादिपादः  मुणा मुगैः संगमनु॰ १९ २ योगद्रष्णाणिद्दानं च मुलोरमावात् नियमे १०३ २ राणं द्वने शृञ्जलाग्रि॰ मेहुणव्यमंगंमी १४३ २ राणंद्वातिक्यो मोद्रुण पत्तनियरं १४२ १ राणंद्वात्तिक्यो मोद्रुण पत्तनियरं १४२ १ राणंद्वात्तिक्यो यत् प्राणंद्यास्थ॰ १४२ १ राणंद्वा द्वेपाद्वा यत् प्राणंद्यास्थ॰ १६५ १ राणे देसी मोहो यद्यपि निरुणो योगी १६५ १ रामे देसी मोहो यद्यपि निरुणो योगी १६५ १ रामे देसी सोहग्रं यय्पादि नामास्य कायस्य १६७ १ हकेण तस्स हमिति हु यस्याद्यद्वा दोषाः १६७ १ हकेण तस्स हमितिक्यः यस्याद्वाद्वा दोषाः ११ १ वहुङ्गित कार्यन्यः यस्याद्वाद्वा दोषाः १ १ वहुङ्गित कार्यन्यः यस्याद्वाद्वा दोषाः १ १ वहुङ्गित कार्यन्यः यस्याद्वाद्व देखाः १ १ वहुङ्गित कार्यन्यः यस्याद्वाद्व पश्चर हत्वा ८१ १ वादांत्र प्रतिवाद्वंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | •                   | :                   | :               | :                    | •                    | •                    | :                    | :                     | :                    | :                  | •                  | •                   | :                | :                   | :                  | :                  |      |
| माथादिपादः पत्रं<br>मृगा मृगैः संगमनु॰ ५१<br>मृत्योरभावात् नियमो १८३<br>मेहुणवयमंगंमी १४३<br>मेहुणवयमंगंमी १४३<br>मोतूण पत्तनियां<br>यत् प्राणिद्यासत्य॰ १६६<br>यद् भावदोषवद्दायं १६७<br>यद्द नामास्य कायस्य १६७<br>यसुणानियन्ति धर्म<br>यसुणानियन्ति धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | :                   | :<br>•              | :               | :                    |                      | :<br>/i <del>c</del> | :                    | :                     | •                    | i tes              | •                  |                     |                  |                     |                    | :                  |      |
| माथादिपादः पत्रं<br>मृगा मृगैः संगमनु॰ ५१<br>मृत्योरभावात् नियमो १८३<br>मेहुणवयमंगंमी १४३<br>मेहुणवयमंगंमी १४३<br>मोतूण पत्तनियां<br>यत् प्राणिद्यासत्य॰ १६६<br>यद् भावदोषवद्दायं १६७<br>यद्द नामास्य कायस्य १६७<br>यसुणानियन्ति धर्म<br>यसुणानियन्ति धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गायादिपादः | योगदुष्प्राणिवानं च | रणे वने शत्रुजला    | रन्धणकंडणपीसण   | रागद्दोसिविउत्तो     | tw.                  | रागी देवो दोसी दे    | सागे दोतो मोहो       | रामेण मु: क्षत्रियन   | क्वं सिरि सोहम्मं    | लेमेण तसा लमति     | लुक्तता मुहजंत     | लेकवत् प्रतिपत्तन्य | वहुउंचार काउंचार | वने रणे शत्रुजला    | वसहिकहानिसिक्जिदि  |                    |      |
| माथादिपादः  मृगा मृगैः संगमनु॰  मृत्योरभावात् नियमे  मेहुणवयभंगंमी  मेहुण पत्तनियरं  यत् स्वयमदुः(सितं  यत् प्राणिद्यासत्य॰  यद्वापि निरुणो योगी  यद्यपि निरुणो योगी  यद्यपि निरुणो योगी  यस्पार्जयनित धर्म  यस्पार्जयनिदं क्लेनर॰  युपं छिन्ना पशुत्र हत्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נים        | r                   | 0                   | a               | ~                    | G.                   | n                    | ، مہ                 | ~                     | or 0                 | ~                  | or                 | 2                   | ~                | ~                   | a                  | 2                  |      |
| माथादिपादः  मृगा मृगैः संगमनु॰  मृत्योरभावात् नियमे  मेहुणवयभंगंमी  भेषुनानुस्मातिसंकार॰  यत् स्वयमदुःसितं  यत् प्राणिद्यासत्य॰  यद् भावदोषवद्दाक्यं  यद्यापि निसुणो योगी  यद्यापि निसुणो योगी  यद्यापि निसुणो योगी  यद्यापि निस्थमानाः  यस्पाड्याद्देश दोषाः  यस्पाहाद्देश दोषाः  या गम्या सत्सहायानां  या गम्या सत्सहायानां  या गम्या सत्सहायानां  यावत् स्वस्थमिदं क्छेवर॰  यूपं छिन्दा पश्चत् हत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पञ्        | <u>م</u>            | 80%                 | %<br>%<br>%     | %<br>%               | מא                   | 306                  | ا                    | )°<br>~               | ₹                    | 9                  | <b>∞</b>           | ۍ<br>۷              | مد               | ĩ                   | %<br>≫             | ซ                  |      |
| माथादिपादः  मुगा मृगैः संगमनु॰  मृत्योरभावात् नियमो मेहुणवयमंगंमी मेहुणवयमंगंमी मेहुणवयमंगंमी यत् स्वयमदुःसितं यत् स्वयमदुःसितं यत् भावदोषवद्दायं यद्द भावदोषवद्दायं यद्द भावदोषवद्दायं यद्द भावदोषवद्दायं यद्द नामास्य कायस्य यसुपार्जयन्ति धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | :                   | :                   | :               | :                    | :                    | •                    | :                    | •                     | :                    | :                  | :                  | :                   | ***              | :                   | •                  | :                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | :                   | :                   | :               | :                    | :                    | :                    | :                    | :                     | :                    | :                  | :                  | :                   | :                | •                   | गर०                | Ħ                  |      |
| おんじゅんりゅんりゅんりゅんりゅんりゅん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गाथादिपादः | मृगा मृगैः संगमनु   | मृत्योरभावात् नियमो | मेहुणवयभंगंमी   | मेथुनानुस्मानिसरकार० | मोत्तूण पत्तानियरं   | यत् स्वयमदुः। सत     | यत् प्राणिद्यासत्य ० | यह मावद्राषवद्द्राक्य | यद्याप नियुजा याता   | यथाप ।नस्वयमानाः   |                    |                     |                  |                     |                    |                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do         | <u>8</u> 8          |                     | S) E            | 60                   | B.E                  | 200                  | 6                    | Seg.                  | · (3)                | Sid.               | TE.                | Ø,                  | DE               | 30                  | e l                | D. B               |      |

|        | <u>~</u>   |                         |                   |                     | <del></del>         |                   | -                 |                 |                        |                         |                     |                      |                   | -                  |                  |                          |                            | Andrew Control |
|--------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| *** EF | Sp.        | 7 (k)·                  | 9                 | PÜ                  | , B                 | AD &              | Bes               | 100             | 80.00                  | 400                     |                     | Dis.                 | 788               |                    | <b>37</b> 9      | 9                        | ST S                       |                |
|        | ניט        | a                       | 8                 | a                   | 8                   | R                 | a                 | a               | ~                      | 0                       | n                   | R                    | ~                 | ~                  | ~                | ~                        | 8                          |                |
|        | यंत्रं     | 3                       | >><br>m²          | °                   | 200                 | ŝ                 | us<br>us<br>us    | 0               | 10°                    | 20<br>20<br>€           | 9<br>3º             | ۳                    | N<br>V            | 883                | ><br>><br>><br>> | 137<br>154               | 000                        |                |
|        |            | :                       | :                 | :                   | :                   | :                 | :                 | :               | :                      | :                       | :                   | :                    | •                 | •                  | •                | :                        | :                          |                |
|        |            | :                       | :                 | <b>国</b> :          | •                   | :                 | :                 | :               | व                      | -                       | :                   | :                    | •                 | ::                 | _                | दुव                      | <b>:</b>                   |                |
|        | गाथादिपाइः | उसीसाणं                 | सुखदुःखानां कत्ती | मुखास्वाद्छवो योऽपि | सुन्नहरं जिणवरमंदि॰ | सुरतसुखं खलमैत्री | रंगमञ्ज्          | सूत्रोकस्या॰    | ानि निदुाष             | सोऊण सहहिजण य           | सो होइ अभिगमर्छ     | ब्रीमुद्दा झषकेतनस्य | द्वपंकरं          | स्मरणं कीतीं केलिः | हिंसियलिओवगूहिय  | हा दुद्दु क्यं हा दुद्दु | तेयाबहा                    |                |
|        | गाय        | सीहगिरिसुसीसाणं         | मुखदुःस           | स्सामाव             | सुत्रहरं हि         | स्रतसुखं          | सहडोव्व           | सूत्रोकस्य      | में जार                | सोऊण स                  | सो होइ उ            | ह्यीमुद्रा इ         | स्नानं मद्दर्पकरं | स्मरणं क           | हसियलि           | हा दुर्दु                | हिं <b>सानुतस्तेया</b> ब्ह |                |
|        | נים        | N                       | <b>~</b>          | or                  | or                  | a                 | R                 | ~               | n'                     | ~                       | 0                   | ~                    | ·N                | ~                  | . 00             | or                       |                            |                |
|        | म्बं       | 9                       | 3%%               | m,                  | 300                 | 2                 | 36                | 30%             | 9                      | 200                     | 28.3                | 300                  | 99                | 05°                | 300              | 9                        | o                          |                |
|        |            | :                       | :                 | :                   | :                   | :                 | :                 | :               | •                      | :                       |                     | •                    | :                 | :                  | :                | :                        | :                          |                |
|        |            | :                       | :                 | :                   | :                   | :                 | :                 | :               | :                      | :                       | :                   | :                    | :                 | :                  | :                | :                        | :                          |                |
|        | माथादिपादः | संकंतदिव्यपेमा          | संकुचति महीमण्डल० | संतिमि वितिगिच्छा   | संपत्तदसणाई         | संमत्ति उ लच्चे   | संयमगुणयुक्तेभ्यः | संबच्छर चाउमासि | साधूनां वृश्नं श्रष्ठं | सामाइयाति काउँ          | सामाइयामि उक्प      | सावङजजोगविरओ         | साहमियक्चलंमि     | साहारणा तु मूला    | साहुण कप्पणिज्ज  | साहुण दंसणेण             | सीयाठं भंगसयं              |                |
| ı      | מם         | R                       | R                 | or                  | or                  | 8                 | 8                 | <b>~</b>        | <b>OV</b>              | <b>~</b>                | · 04                | ~                    | ~                 | 0                  | 8                | ~                        | ~                          |                |
|        | तं.        | 00<br>100<br>100<br>100 | 306               | چ ک                 | 276                 | , 20<br>, 20      | 1 3m              | 20              | 9 20                   | œ                       | र्भन                | 200                  | 823               | 37                 | 285              | 7 % %                    | %<br>%                     |                |
|        |            | :                       | •                 | :                   | :                   | :                 | :                 |                 | :                      |                         |                     | :                    | •                 | •                  | :                | :                        | :                          |                |
|        |            | :                       | :                 |                     | :                   | :                 | :                 |                 |                        | :                       | :                   | :                    | :                 | :                  | :                | :                        | :                          |                |
|        | माथादिपादः | 33                      | -                 |                     |                     |                   |                   |                 |                        | सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य | सर्वे: पूर्वकृतानां | सर्वारमानिवृत्तस्तु  |                   |                    | -                |                          | संकर्णा संस्मो             |                |
| 89     |            | 23                      | <u>S</u>          | DE.                 | S.                  | W 8               | Ø,                | 10              | B, E                   | ACT .                   | (F) V               | 200                  | T.                | Dio                | -8               | But                      | 7°C3                       | S CONTRACTOR   |
| 4      |            |                         |                   |                     |                     |                   |                   |                 |                        |                         |                     |                      |                   |                    |                  |                          |                            |                |

|           | %             | 0             | 0            | 13°            | 90€            | 2%                 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
|           | •             |               |              | à              | m              |                    |
|           | _             | •             | _            | •              |                | •                  |
|           | :             | •             | :            | :              | :              | :                  |
|           | •             |               | •            | •              | •              | •                  |
|           | :             | :             | :            | :              | •              | •                  |
|           |               | •             | •            | •              | •              | •                  |
|           | भगवती         | वुषभाख्यानकम् | मु<br>:      | व्यवहारभाष्यम् | श्रावकपज्ञापि: | सप्ततिकानुहच्चूणैः |
|           | ~             | ~             | ~            | ~              | ~              | 8                  |
| रादिः     | <u></u>       | 8             | 8<br>8       | <b>3</b> 88    | <u>ງ</u>       | 7 BY               |
| गामका     | :             | :             | :            | :              | :              | :                  |
| अन्था     | •             | :             | •            | :              | :              | :                  |
| साक्षीभूत | ज्ञाताधर्मकथा |               | द्शवैकालिकम् | "              | ग्रह्मापना     | प्रथमपश्चाहाकृ     |
|           | 8             | n             | ~            | ~              | a              | a                  |
|           | 80%           | 288           | रथस          | 202            |                | 200                |
|           | :             | :             | :            | :              | :              | :                  |
|           | :             | :             | :            | •              | :              | :                  |
|           |               |               |              |                | 0.             |                    |

|   | _  |  |
|---|----|--|
| ( | 10 |  |
|   | 5  |  |
|   | Ç  |  |
|   | Ë  |  |
|   | C  |  |
|   | S  |  |
|   |    |  |
|   | E  |  |
|   | 许  |  |

| ( | 4 | ٤ | <u> </u> | 3 |
|---|---|---|----------|---|
|   | ŀ | 2 | _        |   |
|   | ľ | Ò |          |   |

२८३-२।३३५-२ वाचकः

|  | • | • |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

वेव्नुसारिण:

86-2 88-2

जिनमद्राः )...

पूज्यपादाः ( देनगुप्ताः )



|  | : |
|--|---|
|  | : |











| * | Sec. |
|---|------|
|   |      |

|   | 3 | W | É |
|---|---|---|---|
| ~ |   | ~ |   |

श्रुष्ट ४ १६९

हिरिमद्रमुरिः शृष्यामाव:

84-8188-31888-18

१०६-२।११०-२ । वानकमुख्यः

•••

368-81306-8

रप-रायकश्-शायप०-१



श्री हिद्वचन्द्र लाल आतू-जैनपुरतकोन्द्रार-ग्रन्थाङ्गे---श्रीमन्तवपद्प्रकरण श्रीमहेचग्रुसत्त्रिषिवैनिर्मितं = # = 12701 Stanton Contract ુનિ-દેસાગર-शानस अर ラーラー

श्रीमद्यशोदेनोपाध्यायनिर्मितश्रतियुत्म ॥ नमो जिनाय कल्याणकराय

जयित जितकमैशत्रुलेब्यातुलमाहिमकेवलपताकः । त्रिद्शासुरकृतपूजः स तत्वनिविदको वीरः ॥ २ ॥ शुद्धच्यानघनप्राप्त्या, कर्मदारिद्रचिद्धतौ । निर्वृतिः साधिता येन, तं नमामि जिनप्रभुम् ॥ ९॥

भेरवस्यमिष्टदेवतास्तवपूर्वकं प्रवस्तित्यं, यथोक्तम् "विष्टानामेष समयसे सक्ते द्यमे किल । प्रवन्तेन सहेवष्टेवता 👢 यित्रमशस्यत्वाद्युक्तमात्ववेव तत्प्रतिपादनमिति, यतः शिष्टानामयमेव समयो यहुत क्षेत्रमीटे बस्तुनि प्रवतिमा-न चैतहक्तवम्-अभीष्टदेवतानमस्कारस्यान्थेकत्वाद्प्रस्तुतत्वाच नमिकण वस्त्माणं मिन्छं सम्मं वयाहं संतेहा। नवभेयाहं वोन्छं सङ्घाणमणुग्गहडाए ॥ १॥ मम जुर्टक्सिहिनीयं यत्तक्रम्यायायोदये सद्यः। अत्यमत विकासमसमं तात् भक्त्या निजगुरूज्ञोति॥ ४ ॥ मुन्धेवात विद्यते विद्या हैने पूर्वे स्वयं, मह्नेपेण तथाति सा न सुगमा गम्मीरङ्गन्य यतः। इह मादानेन प्रकरणकारोऽभीष्टदेनतास्तवमभिधेयादित्रयं च प्रतिपाद्धितुकामो गाथामाहिन यस्याः प्रसाद्यानेत, लेलिया नेयसागरम् । तर्गत विद्युयाः सा मे, सिक्षियतां सरस्वती ॥ ३ ॥ निस्पष्टार्थपद्प्रबन्ध्यतिता नेनेयमारम्यते, किञ्चिदिस्तर्याालिनी तत्त्रिध्यामिच्छातुतृत्या मया ॥ ६॥ अहेबग्रतस्तिवितवात् नवपद्प्रकरणं यत्। विद्यति तस्य विधितस्तिविज्ञपये सज्जनानेवस् ॥ ५॥ यचारमज्ञसं किञ्चिज्ञायतेऽत्र प्रमाद्ताः । युत्रापराधवत्ततं , तद्धेभेन सह्यतास्त ॥ ७ ॥

वगतसकलशास्त्रस्थाप्येतद्रणने निरस्तनिरभिध्यत्वाचाशद्कस्य प्रवृत्त्यद्भुक्तमादाद्यपादानं, तथा चोक्तम्—"प्रेक्षा- के वतां प्रवृत्त्यथें, फलादित्रितयं स्फुटम्। मङ्गलं चैय शास्त्रादों, वाच्यमिष्यभिस्यये।।१।।''येऽपि शास्त्रे प्रोत्जनम्।।१।। सर्वस्येय क्षित्रां मुख्यमिच्छन्ति "अनिदिष्टफलं सर्वे, न प्रक्षापूर्वकारिमिः। शास्त्रमादियते तेन, वाच्यमप्रे प्रयोजनम्।।१।। सर्वस्येय कि विद्यासियादित्रयमे व्याप्तियमे कर्याचित् । यावस्ययोजनं नोकं, तावचत्केन गृह्यताम् ।। १।। हत्युक्तिप्रामाण्यात् कि विद्यासियमिय परमार्थतः प्रवृत्तकारणमङ्गीकृतवन्तः, तथाहि-शास्त्रमनिद्धप्रयोजनं प्रक्षावद्गियंयम् इति क्षित्रयादेश्ययोजनम्। काकद्नतपरिक्षादेस्तर्ययोगाप्रसिद्धितः॥ १॥" इति, सम्बन्धरत्विमययेयम्। 🎇 जनान्तर्गत एवेति प्रथगतुक्तोऽपि सामध्यिदिम्यते, यदुक्कम्—"शास्त्रं प्रयोजनं चेति, सम्बन्धस्याश्रयावुमा । तदुक्त्य- 🕌 | स्तिवपूर्वकम् ॥ १ ॥ " इति, तथा च शिष्टसमाचारपरिपालनमस्य प्रयोजनमतोऽनर्थकत्वादित्यसिद्धो हेतुः, अप्रस्तुत- ﴿
| त्वादित्यन्यसिद्धं, श्रेयोमूतस्य शास्त्रस्य संभान्यमानविद्योपशान्तिहेतुतया नमस्कारस्य प्रस्तुतत्वात्, तथा चोक्तम्—"बहु- ﴿
| विग्वाइं सेयाइं तेण क्यमंग्लोवयारेहिं । सत्ये पयष्ट्रियन्तं विज्ञाऍ महानिहीएन्य ॥ १ ॥" अभिधेयादीनां चान-

|है| क्लम्-अष्टाद्शदोषविहितस्रेषोऽहैन् में देवता अष्टाद्शसहस्त्रशीलाङ्गधारकाः साधवो गुरवो जिनोदिष्टा जीवाद्य एव-||॥ 👹 | पर्यन्तोपार्च भवमेदानिः इति पदं सर्वपदेगिभसंबध्यते, तेन मिध्यात्वम्—अहेत्प्रणीततत्त्वार्थाश्रद्धानहेत्रुनंत्रभेदं, सम्य-<table-cell-rows> । अवणे प्रवर्तेरत् अती—"मिच्छं सम्मं वयाइं संसेहा नवभेयाइं" इत्याभिधेयं 'सङ्घाणमणुग्गहडाए' इति प्रयोजनं चोकं, तत्र 🖁 | प्रेक्षापूर्वकारिणः श्रोतारो निरभिधेयमिद्मनभिमताभिधेयं वा तथा निष्प्रयोजनमनभिमतप्रयोजनं वेति मन्यमाना न प्रकरण- 🛚 |ह्वपत्वात्परमगत्यवाहोशिति, तं नत्वा किं १-धोच्छः मिति वध्यमाणक्रियाऽभिसम्बन्धः, पुतावता चेष्टदेवतास्तवे प्रतिपादिते ||१ अस्य वा जन्मिन ज्ञातकुले कोशकोष्ठागारादिसम्पदिशेषेत्रेद्त हाते तहाव्हिहेतुत्वाह्य सेमानः, इष्टदेवता चायं गुणप्रकर्ष-||, |सूच्यते—'नमिऊण' नत्वा प्रणम्येत्यर्थः 'बद्धमाणंगति बद्धतेऽचिन्त्यमाहात्म्यैः सम्यग्द्रशेनज्ञानचारित्रादिभिगुणैः स्वयमेत्र || 🎉 अस्याश्वाचपादेनेष्टदेवतानमस्कारः शेषपादत्रयेणापिघेयप्रयोजने साक्षात सम्बन्धरत्वर्थोद्धक् इति सम्पुदायाथों, व्यासार्थनी 🖁 | न्तरीतस्तरमाव्हिन्नो नोक्तः प्रयोजनात् ॥ १ ॥" अतोऽभिधेयाविप्रतिपादनमपि शास्त्रादौ श्रोतृपवृत्यङ्गत्वाद्विरुद्धमेवीते । |

| ताहिमातिमिवोरकुष्टार्स्थाति सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीलक्षणामपहतवतोऽतिचिरपारिचितोऽयं मे समस्तापहारेण माऽत्यन्त- | कि विलक्षो मादितीव संचिन्त्य तस्य किश्चिद्दविणशेषायमाणामेकां सागरोपमकोटीकोटीं किश्चिद्नां तथेव धृतवतो | निवृत्तिनगरीनिवासार्थिनस्तन्मागैनिवेदकासपुरुषयोगमभिल्षतः प्राप्तायसरसमागतापूर्वेकरणानिवृत्तिकरणसन्नरोपद्-🖐 मनेनैव क्रमेण भावात्प्रकरणकारेणैवमुपन्यासो बिहितः, तथाहि-सबै एवायं जीवो नारकतिर्यङ्नरामरगातिविविधिवि-पातादिदेशविरतिः संपद्यते, तथा चागमः—"संमचंभि उ छदे पिछ्यपुहतेण सावओ होइ । चरणोवसमखयाणं साग-

अनेत च गाथाचरमपाहेन कर्तुरनतरं प्रयोजनमुक्ते, प्रस्पराप्रयोजनं तु मुक्तिछक्षणं, श्रोतुश्चानन्तरं मिध्यात्वादि-||॥ 🎙 मुखस्वभावायापवर्गनगरमारीप्रदर्शकं जिनवचनमुपहिरुयते, तथा चोक्तम्-"नूणामनन्तम्मतिजन्मजरातुराणां, निःसे-||अ |है| आद्याः-आवकास्तेषां श्राद्यानामिति, अनुग्रह-उपकारसतद्धेमनुग्रहाथे, कथं चासौ तेषां कुतो भवति १, यदा शारीरमानसा-|है| | | वानेकक्केशावासोषितानां चतुर्गतिनिबन्धनानन्तजननमरणपरिवचेननिर्धितणानां सकलमन्ताणपनोद्दक्षं निरतिशय-||﴿ । वहोषतिगमाय समुद्यतानाम् । नान्यो यतेश्चिम्यनोऽपि जिनोक्तथमेशास्त्रोपहेंशनसमः परमोपकारः ॥ १ ॥" इति, 🔢 🎉 इति दर्शितं, प्रकरणामिधेययोश्वामिधेयसम्बन्धोऽथोद्धक्त इति । 'श्वाष्टानामतुत्रहार्थभूमति श्रष्टा विद्यते येषां ते 🖟 🖞 मिधेयमुक्तं, सम्बन्धस्तु सामध्येन, तथाहि-मिध्यात्वादीनि नवमेदानि वह्य इति वद्ता सिध्यात्वाद्योऽस्यानिधेया 🕌 ||श्री 'मिध्यात्वादीनि वह्य' इत्येतावता च प्रन्थान्तरोदितार्थोनुवाद्कतया मा भृदनारम्भणीयत्वमस्येत्यभिप्रायवानाह—'नव-||\<u>श्र</u> | साथाऽपि नवनबहारनिरूपणेन न तत्राभिहिता इति विशेषाभिधानायेदमारम्यते, एतेन च पाद्हयेन साक्षात्मप्रपञ्च-|| 🖁 मेदानी' ति, अयमर्थः—यदापि श्रावकप्रज्ञस्यादिप्रकरणेष्यपि मिध्यात्वाद्यः पञ्चद्र्य पदार्थोः कयाऽपि मद्भय्या प्रतिपादिता- 🗓

'याहकाः' यत्स्वरूपो मिध्यात्वााद्गुण इत्येको भेदः, 'यन्नेदः' ये भेदा यस्यासौ यन्नेदो—यावन्नेद इति दितीयो क्षी पदार्थपरिज्ञानं, "सम्यक्तत्त्वपरिज्ञानास्योपादेयवेदिनः । उपादेयमुपादाय, गच्छन्ति परमां गतिम् ॥ १ ॥" इति वचनात्परम्परया मुक्तिः, प्रयोजनप्रकरणयोः सम्बन्धश्च साध्यसाधनलक्षण इत्यादि सर्वं सामध्यद्भिक्तमवसेयम् । जयणा ६ जह अह्यारा ७ मंगो ८ तह भावणा ९ णेया ॥ २ ॥

देवो धमों मार्गः साधवस्तत्वानि चैव सम्यक्तं, जिनागमामिहितरूपाणि सर्वोणीति विशेषणपदं चकारे-||﴿﴿ कथमेतान्येव सम्यक्त्वमित्युक्तं १, सत्यं, विषयविषयवतीरभेदोपचारवृत्या देवादिविषयो क्विपरिणामी देवादिशक्दे-। 🖔 ऽबस्थितस्वरूपाण्येव देवादीनि सम्यक्तं न विपरीतरूपाणीति, नतु चैतद्विषयो यो कचिपरिणामः स सम्यक्तयमुज्यते,|| 🕷 णानुक्तसमुच्चयार्थेन सूचितम, एवकारोऽवधारणार्थेः, स च चकारमूचितविशेषणपदेन संबध्यते, ततोऽयमर्थः-यथाः-🖟 मेदो, 'यथा जायते' येन प्रकारेणोत्पदाते इति तृतीयो मेदः, यथा चात्र दोषात्र गुणात्र दोषगुणाः, यथा तादिपक्षा । भावना भाव्या इति नवमो मेदः, एते नव मेदाः प्रत्येकं मिध्यात्वादिषु जेयाः, मेदा–हाराणीति गाथार्थः ॥ २ ॥ यथा चैतेषां मङ्गो भवति—अभावः सर्वथा संपद्यत इत्यष्टमो भेदः, तथा भावना जेया, यथैतेषां गुणानां वृद्धयर्थि 🖟 रूपा यतना यथेतेष्ठ कर्तन्येति षष्ठो भेदः, यथाऽतिचाराः-तदतिचरणरूपारतेषु संभवन्तीति सप्तमो भेदः, 'मङ्ग' इति | न्याख्यातानि नामतो नव द्वाराणि, साम्प्रतं 'यथोहेशं निर्देश' इति न्यायानिमध्यात्वमेवाद्यद्वारेण न्याचिष्याप्तराह — ै दोषाः संभवन्तीति चतुर्थों भेदः, यथा च तदासेवने गुणाः संभवन्तीति पञ्चमो भेदः, 'यतनेगति गुरुरुघ्वास्त्रोचन-|| हेने घम्मो मण्णो साह तत्ताणि नेन सम्मतं। तिवन्तरीयं मिन्छत्तदरिसणं देसियं समए॥ ॥ १॥

# सावामिधीयते ॥ २ । ज्ञानदर्शनचारित्रपरिपाल्ठनलक्षणः। अक्षेपमोक्षनगरप्रापको मार्ग इष्यते ॥ ३ ॥ दशाविध्यतिधमेरताः। । अस्मित्रपरिपाल्जनलक्षणः। अक्षेपमोक्षनगरप्रापको मार्ग इष्यते ॥ ३ ॥ दशाविध्यतिधमेरताः। । अभिमेव अन्याद्शेनस्य । अस्मित्रपरिपाल्य । अस्मित्रपरिपाल्य । अस्मित्रपर्पाणतश्रात्रपरिपाल्य । अस्मित्रपर्पाणतश्रात्रपर्पाणत्य । अस्मित्रपर्पाणत्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाणत्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रप्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रप्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्मित्रपर्पाण्य । अस्म मुक्तिपदः स देवो विज्ञेयः केवळज्ञानी ॥ १ ॥ यत्र प्राणिद्या सत्यमद्त्तपरिवजैनम् । ब्रह्मचर्यं च सन्तोषो, धर्मोऽ-अ विवक्षितोऽतो देवादीनि सम्यक्त्वमित्युक्तम्, एषां च स्वरूपमिदं—' यस्याष्टाद्श दोषाः कुघाद्यः क्षयमुपागताः सर्वे ।

| दिहु परलोओ जेण धामिण घणु दिज्जह,काई देवदाणविहिं अत्थसंचओ परिकिज्जइ।पियमूढओ जणु सन्तु पहु जो निवि लोओ अइमट्टं कुणंतो ॥ १ ॥" इति गाथार्थः ॥ २ ॥ न्याख्यातं प्रथमद्दारेण स्वरूपकथनरूपेण मिण्यात्वमिदानीं दितीयद्वारेण मेद्द्यां न्याचिष्यासुराह—

| सहीनाम्, ईषन्मास्यस्थ्याद्वाऽनमिग्रहीतद्वीनविशेषाणां सर्वद्वीनानि शोभनानीत्येवंरूपा या प्रतिपत्तिरतद्नाभिप्राहिक-आभिग्गहियमणाभिग्गहियं तह अभिनिवेसियं चेव । संसइयमणामोगं मिच्छतं पंचहा होइ ॥ था। | प्रवेबदेव, केवलं मिध्यात्वराब्दो द्वितीयपाद्गादेवर्त्यीप सर्वपदेषु संबध्यते—आभित्राहिकं मिध्यात्वमिरयादि, 'तिविहं व ' नि | 🆑 || त्राभोगामोरोन डिविधं मिथ्यात्वमुक्, शेषमेदानामत्रैवान्तर्भावात, तत्राभोगामिध्यात्वं सदेवतानामिति, ||मोगं मिथ्यात्वं एकेन्द्रियादीनामिव,इत्येवं मिथ्यात्वं पञ्चघा भवाति,काचित्त्वस्या गाथाया इत्थं पाठो दृश्यते—" अभिगहिय-|| आभित्राहेकमनाभित्रहिकं तथाऽऽभिनिवेशिकं चैव सांश्यिकमनाभोगं भिष्यात्वं पञ्चधा भवति। यद्यपि चान्य-||अभिग्रह:--आग्रहस्तस्माज्जातमाभिग्रहिकं, कीतादेशकुतिगणत्वादिकण्, एवमुत्तरत्रापि, तद्विपरीतमनाभिग्रहिकम्,आभी-तथाऽप्यवान्तरमेदापेक्षया प्रकरणकारेण पञ्चघेत्युक्तं, तत्राभित्राहिकं येन बोटिकादिकुदर्शनानामन्यतमद्भिगृह्णाति, 🎼 मणभिगहियं मिन्छनं अभिनिवेसियं चेव । संसङ्यमणाभोगं तिविहं वा अहवऽणेगविहं ॥ ८॥ " तत्र पादत्रयन्याख्या

मइमेया पुन्योग्गह संसम्गीए य आशिनवेसेण । चउहा खल मिच्छतं साह्वणमदंसणेणऽहवा ॥ १॥ ॥ 🌞 भेदात्र, मिते:—बुद्धिरतस्या भेदो—विशेषो यथाऽवस्थितसमस्तवस्तुप्रातिपत्तावप्येकत्र कुत्रचिद्धेऽन्यथा प्रतिपत्तिरूपस्त- \iint 🕷 सात्मातिभेदादित्येकः प्रकारः, 'पुट्योग्गह' ति सत्रताल्व्यसपञ्चस्येकवचनो निर्देशः ततः पूर्वेट्युक्रहादित्यर्थः, स च सान्मतिभेदादित्येकः प्रकारः, 'पुन्योग्गह' ति सूत्रताल्छ्तपञ्चस्येकवचनो निदेंशः,ततः पूर्वेन्युज्ञहादित्यर्थः, स च||﴿ जायत इति क्रियाऽध्याहाराचतुद्धी खलु मिध्यात्वे जायत इति सम्बन्धः, केश्वतुर्भिः प्रकोरेः १ इत्याह-भाति-||अ बाशब्दः पक्षान्तरसूचकः, ' त्रिविधं , त्रिविध्यकारं वा सांशियकाभियहिकानाभियहिकभेदात, तदुक्तम्—"तं मिच्छनं 🔐 बस्तुनीतरधर्मप्रतिक्षेपेणैकधमीश्रिताध्यवसायस्य मिथ्यात्वरूपत्वात्, तस्य च सङ्ख्यानुमशक्यत्वात्, तदुक्तम-"जाः॥॥ अथवेति प्रकारान्तरचोतकः, अनेका विधा नयमतसेदाद् यस्य तद् अनेकविधम्—अनेकप्रकारम्, अनेकधर्मात्मके 🔢 वङ्या वयणपहा तावङ्या चेव होते नयनाया । जावङ्या नयवाया तावङ्या चेव परसमया ॥ १ ॥ " इति ॥ इति || जमसहहणं तचाण होइ भावाणं । संसङ्यमभिग्गहियं अणभिग्गहियं च तं तिविहं ॥ १ ॥ " 'अहव अणेगविहं' ति | ग्रिया वयणाय ।। ज्याख्यांत दितीयेन मेद्दारेण, अधुना तृतीयेनामिधित्सुराह

पूर्व कुद्रशेनवासनावासितान्तःकरणस्य जीवद्रव्यस्य युक्तिश्रतैभूयो भूयः प्रतिबोध्यमानस्यापि तत्संस्कारानुवृत्या।
 पूर्व कुद्रशेनवासनावासितान्तःकरणस्य जीवद्रव्यस्य युक्तिश्रतैभूयो भूयः प्रतिबोध्यमानस्यापि तत्संस्कारानुवृत्या।

|मेऽपि सवैथा साध्वद्द्यनिन मिष्यात्वमुपजायते, अत एव श्रावकाणामेवं सामाचारी भणिता, यथा—"निवसेज्ज तत्थ | कव्।यहस्तस्माच मिध्यात्वं जायत इति द्वितीयः कारणप्रकारः, 'संसम्मीय' ति मिध्याद्याधिभिः सह यः सम्बन्धः | | स संसगोऽत्र विवक्षितस्तस्माचेति तृतीयः कारणविकल्पः, अयं च दोषहेतुत्वेन सुप्रतीत एव, यदुक्तम् ||सुन्दिरि! सुद्ववि नेहाण बन्धुजाणियाई । हत्थयलपाणियाइ व कालेण गलंति पेम्माई॥" ति, तथा कदाचित्सम्यक्त्यला-🌒 "अंबर्स य निबस्स य दुण्हांपि समागयाई मूलाई। संसम्गीएँ विणद्वो अंबो निबत्तणं पत्तो॥१॥ग तथा—"तिलाश्चम्पक-सिड्डो, साहूणं जत्थ होइ संपाओ। चेइयघराइ जाहेयं तयण्णसाहमिया चेव॥१॥गैति, अन्यथा साधुसाधर्मिकचै- | राश्वमावे मिथ्यात्वमपि याथात्, तथा चोकं—"न सान्ते येषु देशेषु, साध्यो धमंदीपकाः। नामपि तत्र घमंस्य, ज्ञा| अते नकुतः किया ! ॥ १ ॥ " इति । साधुद्द्यनि चैवं गुणाः, यथा—" साहूण दंसणेणं, नासङ् पावं असंकिया मावा ।
| अत्त नकुतः किया ! ॥ १ ॥ " इति । साधुद्यनि चैवं गुणाः, यथा—" साहूण दंसणेणं, नासङ् पावं असंकिया मावा ।
| अत्त सम्यत्वणे निज्जर अणुग्गहो नाणमाईणं ॥ १ ॥ " अतोऽन्वयञ्यतिरेकाम्यां साध्यद्द्रीनेन मिथ्यात्वं सुप्रसिद्धमेव, मिति| अत्व कार्याद्वेश मिथ्यात्वेत्त्यते वृत्या मृत्रा ह्यान्ताः, तथा चोक्तम्—" मङ्मेएण जमाले पुञ्चग्गहियांम |
| प्रतास्थाऽपि प्रपश्चितज्ञिनेयानुप्रहाय वृत्यो मया द्द्यंन्ते, तत्र मितिभेद्द जमालिकथानकं तावत्कथ्यते——
| हहेव जम्बूद्वीप भरतवर्षाळङ्कारभूतं धन्यान्यहिरण्यादिसम्पदुपेतं क्षत्रियञ्चरमम्पन्नः सत्तेष्ठ द्यापरः |
| तदा मगवतो महावीरस्वामिनो ब्येष्ठभिग्न्याः प्रियद्युनास्यातारतन्ये नयविनयसम्पद्वात्तः सत्तेष्ठ द्यापरः |
| परमनिजल्यपेष्टिसितकामो जमालिनामा क्षत्रियकुमारः प्रतिवसित स्म, तस्य च वर्ङमानस्वामिद्दिता स्वर्यारिकप्र| कारं विषयसुखमतुभवतो व्यतिक्रान्तः कियानिप काळः, अन्यदा निजभवनवातायनिस्थतिक्षकचतुष्कचत्रावेत्राद्वेत-

🎇 त्ये विमुक्तराज्यपुरपरिजनबन्धुवगोऽङ्गीकृतसमस्तसावद्यविनिवृत्तिरूपापवर्गमागें विषोढगाढपरीषहोपसगोऽतिकम्य 🕅 | विहर्न् श्रामारामनगराकरविहारमण्डितां वसुमतीं श्रमणो भगवान् महावीरोऽद्य समवसृतरतहर्शनवन्द्नाद्यर्थमेत यात | अ | श्रास्यथ गता यास्याम इत्याद्यनेकप्रकारं परस्परमालापं कुर्वाणं सकल्मेव तन्नगरिनवासिलोकमालोक्य समुत्पन्न- | अहो कोऽयमत्राद्योत्सवप्रकारो यत्र समस्त एव सान्तःपुरपरिजनो | अहो जन एष प्रयाति १, तेन च लोकवाक्यात्यूक्मेवावगतवृत्तान्तेनोत्कं—यथा बाह्यणकुण्डश्रामनगराह्यहिबेहुशाल्कचैत्ये तवैव | 🏽 सार्ङेषण्मासाधिकद्वाद्शवर्षमात्रं छद्यस्थपयीयं विघाय घातिकर्मक्षयं समुत्पाचाखिललोकालोकप्रकाशनप्रत्यलं केवलं

 ण वात्रजातो युष्मद्नितके ग्रहीत्रिमच्छामि प्रवच्यां, मगवता त देवात्रिय ! मा प्रतिबन्धं विधत्सेत्युक्तः पुर्निक्तः। है। प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य च भगवनं समवसरणानिष्कम्य तमेव स्थमारुख तथेव स्वनगरमध्येन निजगृहं गत्ना। |अ| वित्यावपुन्छत, ताम्यां च कथंकथांबद्दमतो गृहिणीसकाशं समागात, तया च प्रतिपत्नदीक्षाऽभिरुषया सहैव |अ| थ्यै। स्नातिविहित्तम्बहीतालङ्कारो जिनमवनेषु विरिन्तिमहापूजो दीनानाथकृपणादिलोकेभ्यो यथेन्छं दानं दद्त पुरुषसह-। |अ| मक्तिमर्निमेशन्तःकरणो भगवन्ते त्रिः प्रदक्षिणीक्टत्य नमस्कृत्य च यथोत्चितस्थानोपविष्टोऽमृतवृष्टिमिव समस्त-| | अ आगरताह चनमाकण्ये त्रारिततरचरणन्यासं गृहात्रिष्कम्य तमेव रथमारुह्यापिर घार्यमाणप्रवरातपत्रो धनुष्काण्डखद्गफ | अमारस्तह चनमाकण्ये त्रारिततरचरणन्यासं गृहात्रिष्कम्य तमेव रथमारुह्यापिर घार्यमाणप्रवरातपत्रो धनुष्काण्डखद्गफ ंग विद्याय विद्याय विद्याय क्रमाटकमुत्तरास**्ट्रं** विद्याय ललाटतटघटितकरकुड्मलः समवसरणभुत्रमुपमृत्य। भिमुखः कियन्तमि भूभागमुळ्यायतो नातिद्वनिंसमवसरणमवलोक्य नियम्त्रिततुरमो रथाद्वतिर्ध परित्यक्छ-है। त्रकादिनानाविधायुधसहायेः पुरतः पृष्ठते धावन्तिः पदातिनिवहैरतुगम्यमानः क्षत्रियकुण्डग्राममध्ये बहुशालकवैत्या-शाब्दत्रान्तरे पूर्वप्रिकितः सेवकः सज्जीकृतचतुर्वण्टरथो व्यक्तिज्ञपत्, यथा कुमार! सम्पादितत्वदादेशोऽहमेष तिष्ठामि, ।

समागतः, तत्र च तस्य प्रान्ताहारादिभिगहितरो रोग उदपादि, ततः श्रमणानाह्रय भणितवान्—यथा दाघडवरेण | विह्वलीकुतं मे शरीरं न शक्नोभि क्षणमच्युपविष्टः स्थातुमतो यदि युयं मद्योग्यं शच्यासंस्तारकं दोद्यमानतनुः पुनरवादीद्-यथा भोः श्रमणाः ! संस्तीणै न वा १ इति, ते ऊचुः-संस्तीणै, ततोऽसौ यावदीक्षाञ्चके शतसाघुपरिवारो त्रामानुत्रामं विह्तुमारेमे, अन्यदा श्रावस्त्या नगयो बाहिस्तिन्दुकोद्यानवातीनि कोष्ठकचैत्ये तावदसंस्तीणेमेव संस्तारकं विलोक्य बाढं कषायिताचित्तोऽपि तदा साबाघत्वान्न किञ्चिद्रक्तवान्, केवलं संस्तिणि तूर्णी व्यवस्थितः, पुनर्भाणेते च यावन्न किञ्चिदुत्तरमळभत ततो भगवन्तमाभिवन्ध बहुशाळकचैत्यान्निर्गत्य पञ्च-| स्ववाह्यां शिषिकामारुह्य महाविभूत्या भगवन्तमुपतस्थी, भगवता च जमालिकुमारः पञ्चशतराजपुत्रपरिवारो दीक्षितः, ्∥तत्पत्नी च सुद्रीना सहस्रपरिवारा प्रव्राजिता, ह्योरिप सामाथिकाधेकाद्याङ्गपर्यन्ता श्रुतसम्पत्ता, कालेन गीतार्थतायां जातायां जमालिराचायों विहितः, स च कदाचिन्द्रगवन्तं महावीरमभिवन्धैवमवोचत-यथाऽहमभिलषामि भगवद्तुज्ञया पञ्चभिरनगारशतैः परिवृतो श्रामनगरादिषु विहत्ते, ततो भगवानेतद्वनमाकण्यं भाविदोषावळोकनेन क्रिंग तदा शियत्वा पीडायापनां करोमि, तैश्वेच्छामः कत्तुमेवामित्याभिघाय संस्तरीतुमारच्धं, स च गाढवेदनया

मुस्य-||हुँ|। नेतद् युक्तमुक्तं मवता, न खलु भगवानसमीस्य किञ्चिद्दकि, समुत्य-||हुँ|। नितद् युक्तमुक्तं भवता, न खलु भगवानसमीस्य किञ्चिद्दकि, समुत्य-||हुँ|। भगवहचनं मिध्येति, एवमुक्ताश्र ते साधवः केचिदेवमेवेति प्रतिपलाः, अपरे त्ववगतभगवहचनयथावस्थिताथाः। 🔯 ितंस्तारकस्यासंस्तीणेत्वद्रशेनेनान्यत्रापि क्रियमाणत्वादिघमेंण प्रत्यक्षसिन्देन कृतत्वादिधमेस्य दूरते।ऽपनीतत्वात्, नाप्य-||🔞 ं। मगवहचनं मिथ्या, प्रत्यक्षविरुद्धार्थामिषायित्वाद्, अश्रावणः शब्द इति प्रतिज्ञावचनवत, न चायमासिद्धो हेतुः,अर्द्धसंस्ती-||अ|| <equation-block> नेकान्तिकः सपक्ष एव भावात्, नापि विरुद्धो विपक्षात् सत्यळक्षणात्सवैथा ज्यावृत्तेः,अतः स्थितमेतत्-क्रियमाणं क्रुतामित्यापि 🛙 📳 ध्यात्वकमोंदयो भगवात तत्र भ्रान्त इत्यवद्त, यतो न खुष्ट संस्तीर्थमाणसंस्तीर्णयोरेककाळत्वे, क्रियाकाळिनिष्ठाका- 📳 श्री ल्योरत्यन्तमेदात, अतो भगवद्यनं निध्येति प्रतिज्ञानीमः, प्रयोगश्वात्र-क्रियमाणं कृतामित्याद्यर्थप्रतिपादकं । 🕮 निज्जारेज्जमाणे निज्जिणो " इत्यादिभगवद्दचनप्रामाण्यात, एतदाक्षणे जमालिभीवेतठ्यतावक्षेन तत्स्रणोपजातामि-॥, ण स्तीजोंऽपि संस्तारकः संस्तीजे इति भणितः, तैरवाचि—"कज्जमाणे कडे चळमाणे चल्चिए उईरिज्जमाणे उद्दिरि || । । पारपूर्णसंस्तारके शायेत्वा पीडाविगमं विद्याय क्षणान्तरे स्वस्थशरीरस्तपोधनानाह्य पप्रच्छ-कि भो ! भवाद्शरहेसं-

न हि भगवह चनं "पुराणं मानवो धर्मः, साङ्गो वेद्शिकित्सितम् । आज्ञासिह्यानि चत्वारि, न हन्तव्यानि युक्तिमिः।

श्री ॥ १ ॥" इत्यादितुल्यं, जात्यसुवर्णवत्तापादिगुद्धत्वात्, अन्यथा-अस्ति वक्तव्याति काचित्तेनेदं न विचायेते । जात्यं ति

काञ्चनं भृत्वा, तापादिभ्यो बिभोति किम् १ ॥१॥" इत्याद्युपालम्भमाजनं स्यात्, यच्चोक्तं 'संसीय्माणसंसीणयोनेकका
लव्यित्यादि' तद्पि बालप्रळपितप्रायं, कियाकाळिनिष्ठाकाल्योः कथञ्चिदेकत्वाभ्युपगमात्, तथाहि-क्रियमाणस्येण कृत
ल्वित्यादि' तद्पि बालप्रज्ञपितप्रायं, कियाकाळिनिष्ठाकाल्योः कथञ्चिदेकत्वाभ्युपगमात्, तथाहि-क्रियमाणस्येण कृत
ल व्यत्ययस्तथाऽनुभ्यमानत्वाद्, योऽपि भगवह चनं मिथ्येत्याचनुमानप्रयोगोऽभिहितस्तन्नापि प्रतिज्ञापद्योविरायः,तथाहि
भ मगवह चनं चेन्न मिथ्या मिथ्या चेन्न मगवह चनं, समग्रैश्वर्ययुक्तो हि न मिथ्या वक्तीति प्रतीतमेतत्, तत्तकारणाभावाच्च, मि-| वास्तस्यानृतकारणं कि स्यात ! ॥१॥" इति, अत एवासिन्द्रोऽपि हेतुः प्रत्यक्षविरुद्धार्थाभिधायित्वेन मगवह चनस्य कद्।ऽप्य- | अ प्रित्रोतेः, विरुद्धान्यभिचारों मगवह चनं सत्यं, सन्द्र- | अ प्रित्रोतेः, विरुद्धान्यमित्यादि भगवह चनं सत्यं, सन्द्र- | अ प्रित्रोतित्यादिवादकत्वते, यचोत्तं ' न चायमसिन्द्रो हेतु- | अ प्रित्रोत्तियादिवादकत्वते, यचोत्तं ' न चायमसिन्द्रो हेतु-燭 ध्याभणने हि रागाद्यः कारणं,ते च तस्य न सन्ति,यदुक्तम् "रागाहा हेषाहा मोहाहा वाक्यमुच्यते ह्यन्तम्।यस्य तु नैते दो-

। 🖉 हिनमं ऋतमेन ऋतं न क्रियमाणमित्यादिहेशनं जमालेः श्रुत्वा तर्गलेतहद्या यथा जमालिभीषते तथैवाम्युफातवतीः, ||४|| १ अथवा भवत्येव चैतत, यहत्तस्-"क्लीव्रकेण च भग्नः कि कि न क्रोति बालिको लोकः १ । क्षपणकतामाने घने विवाति सुरां | | है| । अ नरकपालेना।१।११५ति, ततो दङ्गगहे समागतेत्थमेव तद्यतः प्रतिपादितवती, तेनापि जमालिङ्जान्ताभिजेनोक्तम् आये १। हैं। वोग्य एवेष सेवाया इत्यवधार्व विमुच्य तदन्तिक वम्पानगयी पूर्णभद्वेत्यममवस्ते महावीएरजामिनमाशिष्रयुः ।||हु || || इत्रस्र सुद्दोना बहुमाध्येषित्वारा जमालियन्द् नानिमित्तं तत्रैवागता ढङ्ग्छम्भकार्णोहेऽययहमुपयान्य स्थिता, सा च प्रति-है। कस्याप्यरोचनाइक्षरस्य भवति नरः । मिध्यादृष्टिः सूत्रं हि नः प्रमाणं जिनामिहितस् ॥ १ ॥ ॥ इति, तद्धना न||है|| | एकसुक्तेऽपि यावत्र प्रतिकुच्यते तावनेश्वित्तितं-क्रिटकमोह्यते मिथ्यात्वे गत एपः, तथा चोक्तम्- (. मूजोक्तरे- | | | | | हार, विशिष्टसमयापेक्षीणि च भगवह चनान्यतः सर्वत्रादेष इति मुच्च कदाप्रहमम्युपगच्छ क्रियमाणं क्रतमित्यादि । । हिं -। 🖔 तित्याहि ' तद्व्यसंबद्धम्, अर्द्धसंस्तीजेऽपि संस्तारके संस्तीजेत्यस्य दर्शनात, तथाहि—यत् यत्। यताकायादेशे वस्त-||श्वै|| अतो यहक्तमन्यत्रापि कियमाणत्यादिधमेंगेत्यादि तद्दिप ह्यापारतमेक्योगक्षेम-||अ मारतीयेते तत्तदा तत्रास्तीगेमेव, अतो यहक्तमन्यत्रापि कियमाणत्यादिधमेंगेत्यादि तद्दिप ह्यापारतमेक्योगक्षेम-||अ

🎙 नाहमेनंतियं विशेषान्तरं जातुं समयों यथा मगवात् सत्यो जमातियों इत्यभिषाय तूर्णां स्थितस्तावद् यावदन्यदा स्वाध्याय-||६

🕷 च द्तमिष्यादुष्कृता भगवदाज्ञाविलोपिनमात्मानं निन्दुन्ती गता जमालिपार्श्वं, स्वाभिप्रायं च सयुक्तिकं बहुश उक्त-🎉 वती, तथाऽपि न प्रतिपन्नवानसौ, ततः सा परिशेषसाधवश्च स्वामिसकाशमेव गताः, इतरोऽप्येकाकी तस्माहुष्प्ररूप- 👸 🕍 णादनालोचिताप्रतिकान्तो बहूनि वर्षाणि श्रामष्यपयीयं परिपाल्यार्डमासिकसंलेखनयाऽऽत्मानं संस्रिख्य त्रिशद्भक्ता-हैं। दग्धा १, तेनोक्तम्–िकिमित्यार्थे । व्यलीकमभिद्धासि १, न हि दह्यमानं दग्धमुच्यते त्वन्मते, सङ्घाटी च त्वदीया हि हैं। दह्यमानैवेदानीं वर्तते, इत्याद्यक्ता सा प्रतिबुद्धाऽवद्त-यथा साघु कृतं श्रावक ! इच्छामि सम्यगत्तिशिष्टिमहम्, एवं पौरुषीं कुर्वत्या एवापाकमस्तकस्थानि भाण्डान्यवतारयता झांगत्येव उवलद्ङ्वारक एकस्तथा प्रक्षितो यथा तत्सङ्घा-टिकैकदेशे लग्नः, तया च दृष्ट्या भणितम्-यथा भो भो अमणोपासक 1 किं मदीया सङ्घाटी त्वयैनमङ्गरं प्रक्षित्य 📳 न्यनशनेनाविष्छिय कालमासे कालं कृत्या लान्तककत्पे त्रयोद्शसागरोपमस्थितिकः किल्बिषिको देवः समुत्पन्नः मितिभेदकमिध्यात्वे जमालिचरितं निवेदितं किञ्चित् । विस्तरतो विज्ञेयं प्रज्ञतेनेवमशतकात् ॥ १ ॥ पूर्वन्युद्धहमिथ्यात्वे, गोविन्दस्याधुनोच्यते ॥ १॥ उक् जमालिचिरितं, श्रुतदेवीप्रसादतः।

भरुयच्छपुरे पवरे अवगयनीसेससुगयमयसारो । आसि वरवायल्ड्सीसमन्निओ सिक्खुगोविंदो ॥ २ ॥ 🕮 मह्बुच्छारे पवरे अवगयनीसेससुगयमयसारा । आस प्राप्त मह्त्वा मण्यांगे ॥ इ. ॥ से अक्ष्या । से य-अप्पं बहु मक्षेतो, पथंदो निययवायसामत्थं । रत्यामुहेसु हिंद्ध मुवणांपि तणं व मण्णांगे ॥ इ. ॥ सो आत्र्य इह समत्यो, बां माण्यां नियसामत्यस पथंदणानिमित् । पढ्यवायमामत्यं । रायामुहेस हिंद्ध मुवणांपि ता । ॥ चिह्वंदणक्ज्ञेणं समाग्रपृहि का कोई स कुणंड मए समं वायं । नरवहसहायं मज्याद्वियम्सवायवियम्हलेम्बन्धमन्त्वित्रो ॥ ५ ॥ चिह्वंदणक्ज्ञेणं समाग्रपृहि का कोई स कुणंड मए समं वायं । नरवहसहायं मज्याद्वियम्हलेम्बन्धनं ॥ ७ ॥ तो चिह्वंदणक्ज्ञेणं समाग्रपृहि का वाओ । जाओ जिओ य स्रीहि एस नरनाहपचन्दं ॥ ७ ॥ तो चितिउं पयतो विल्क्त्वमायो का वाओ । जाओ जिओ य स्रीहि एस नरनाहपचन्दं ॥ ८ ॥ तो चितिउं पयतो विल्क्त्वमायो कि वाओ । एएसि । सहस्रोति कह्यावि ॥ ८ ॥ तो चितिउं पयतो विल्क्त्वमायो कि वाओ । एएसि चेव आहं ता दिक्वं संपवज्ञामि ॥ ९ ॥ इट मह मह पवरिदेक्षं एस कि विल्क्नोऽमिह जुरू पासूले । सिक्खवह सिस्देतं पमाणनयहेउपज्ञेतं ॥ १२ ॥ ते तस्स दञ्जविणओ क् वसंतयं पासिउंण हिट्टमणा । छउमत्यपिक्खाए पितिक्खंड दिति पञ्चज्ञं ॥ १२ ॥ दञ्जाणुद्धाणपरो सामा-

अइसयरसपसरसंजुयमउन्वं। तह तह पत्हाइ मुणी नवनवसंवेगसहाए ॥ १५॥ " मिन्छाभावंमि गए पन्छा गंतूण हैं।

गुरुसयासीम । पभणइ कर्यजालेउडो नाह! मए एतियदिणाई ॥ १६ ॥ विहलिचिय पन्वज्जा मिन्छाभिणियेसओ ॥

क्ष गुरुसयासीम । पभणइ कर्यजालेउडो नाह! मए एतियदिणाई ॥ १६ ॥ विहलिचिय पन्वज्जा मिन्छाभिणियेसओ ॥

क्ष क्या इिंह । मुयभावणाएँ सम्मं परिणाममुवागया अज्ज ॥ १७ ॥ कम्मगिरिदलणवज्जं ता अज्ज पयन्छ भावप
क्ष विज्ञां। काजण मह पसायं सामिय । निन्नासियाविसायं ॥ १८ ॥ भणइ तओ तस्स गुरू तं घण्णो एतिएहिवि दिणेहि ।

तित्ययराणा भावे परिणया जस्स हिययंमि ॥ १९ ॥ एवं उवबूहेउं उच्चारावइ महन्वर पुणवि । पडियागयसंवेगो पडि-| न्वज्जं। काऊण मह पसायं सामिय ! निन्नासियाविसायं ॥१८॥ भणइ तओ तस्स गुरू तं घण्णो ष्रनिष्हिति दिणेहिं। | अ| | तित्थयराणा भावे परिणया जस्स हिययंभि ॥१९॥ एवं उनबूहेउं उचाराबइ महन्वर पुणित। पर्डियागयसंत्रेगो पद्धि- | | | | वज्जइ सम्मेसोऽवि ॥ २०॥ विस्सोत्तियाविरहिओ वायंतो तह कमेण पुन्यगयं । गोविंदवायगो सो जाओ | मणंमि पारिणामियं। अमयं व सुयं तह तह विसं व मिच्छत्त वोसारियं॥ १४॥ भणियं च-"जह जह सुअमवगाहइ 🛛 बज्जइ मम्ममेसोऽवि ॥ २० ॥ विस्सोत्तियाविरहिओ वायंतो तह कमेण पुन्यगयं । गोविंदवायगो सो जाओ 💐 वा मिक्षमिः समम् । चचाल स्वल्पपाथेयः, पुरीमुज्जियिनीं प्रति ॥२॥ ततस्तथागतास्तस्मै, धर्म सुगतदेशितम् । आदिश्च- 闠 ित स मोक्षाय, स ऊचे तानिदं बचः ॥ ३॥ न बुद्धमावितो धर्मो, भिक्षवो ! मोक्षसाधकः । अनातेन प्रणतिताद्, ||४ | । | इत्युक्तः प्रतिपेदेऽसी, तहनो निविनारकम् ॥ ९॥ प्राप्तोऽत्येचुरुज्जयनीमती त्रिपिष्ठाभिः समम् । तत्र नाहारदोषेण, 👼 । |है|| पाथेयं पारानिष्ठितम् । निशेष्य मिछामिः प्रोक्तं, यथाऽस्मत्संबलं बह ॥ ८॥ बयमेव प्रदास्थामो, मोजनं भवतः पाथ । 🆓 || यथाऽलीकनरोदितः ॥ ४ ॥ अनातरं च बुद्धस्य, क्षणिकैकान्तदेशनात। एकान्तक्षणिको भावो, यतःप्रत्यक्षबाधितः ॥५॥ || .

🎒 | मित्तः॥ १५ ॥ जाता प्रभावना तेषां, श्रावकाश्चेतरेस्तदा । हस्यन्ते नो यथाऽमीषां, द्वीने देवसंनिधिः ॥१६॥युगप्रधानमू-||🕷 | 🎳 हुं, निजमेव रारीरकम्। उत्पन्नावधिना तेन, भिक्षुचीवरवेष्टितम् ॥ १३ ॥ तत्त्रथाऽऽलोक्य भूयोऽपि, परिभावितवानिदम् । 🕌 || असिस्तेवाप्रसादोऽयं, देवतं यद्हं गतः ॥१८॥ एवं विमान्य मिखुम्यः, प्रच्छत्रतत्रेव सः। आहारं दातुमार्ण्यो, दिन्यहस्तेन || || ||जाता तस्य विसूचिका ॥ १०॥ तया च स मृतः शीघं, नमस्कारपरायणः । छादितं तन्छरीरं च, सिष्ठुमिनिजवा-हैं||ससा।११।।हेवेषु स च मंजातिश्वन्तयामास तत्थ्रणम् । छरे यहत्पन्नोऽहं, तत्फलं कस्य कर्मणःशाश्वाप्यं चिन्तयता ||ह

डियसयलदोहला उचियसमए पसत्थसमस्यलक्खणालंकियसीरं सुरकुमारसिरिमरूवं पमुया दारयं, वद्याविओ नरामरिंद्रपणयपायजुयलो असेसिविज्ञाठाणपारगो पहाणपुत्तो भविरसइ, तन्त्रयणायणणुप्पणणपरमाणेद-सुहिविउद्धा क्यावरसया जहाविहिं साहेंड् सुमिणयं दइयरस, तेण य समाइंड जहा ते नियकुलनहयलामलिमियंको चारमजामे सुहपसुत्ता पाहेपुणणकलाकलाकलाबोबसो।हेथं ससहरं वयणेणोयरं पाविसंतं पासिऊण पाहाइयमंगलतूररवेण निब्मरा य जाबऽच्छइ ताब तीए चेब स्थणीए सा आवण्णसचा संपन्ना, सुहंसुहेण पबद्भमाणगन्भा संपा-भारभारियमुवणंतरालो विरिंची व्य कमलालओ वेयागमसंपन्नो य चउविहबुद्धिविहबविणिज्जियमुरगुरू आसि सीम रुद्दसोमा नाम भारिया, तीए य सिंद तरस विसयसुहमणुहवंतरस समइकंती कोष्ट काळो, अण्णया जामिणीए धुकइरवा थारिणी नाम महादेवी, इओ य तरसेव रत्नो समग्गरज्ञकज्जधुराधरणधवलो धवलगुणगणविदत्तकित्तिनं एवाहिहाणो मंती, तस्स य सरस्सङ्ग्य परिम्राणियातेससत्यवित्यरा जिणसासणंभि अद्विभिजपेम्माणुरायरचा व्य दालिय द्विपट्ट दुड्व इरिक्लो लोणी (बलाण) उन्स सव्वाणुरचहियओ ह्यसन् नाम नरवहे, तस्स य सयलेते उरप-हाणा अउन्बचंदमुत्ति न्य गयकलेका वक्कतमुक्कार्तिदिवप्पसरंतिविमललावण्णजोण्हाभरा अणवरयवियासियनियवं-

|अ|| स्यसमांगिन्छंतलोगानिवहमाभामिता अत्थमिए नालेणीदइए दिणयरे विहडंतेसु रहंगामिहुणेसु कयसंझाकायन्त्रो गओ ||अ|| भी जहारिहपरियणपरिवुडो अर्डिमतरसालाए जणणीय सयासे, पणमिया विणयसारे, सेम्मै तद्वाणवातिणा बंधुवग्गेण दिण्णा-।।॥ 🕌 🗷 णधवलायवत्तो अग्गओ वज्जेतेहिं बहलमंगलाउज्जेहिं आउरिज्जेतेहिं जमलमंखेहिं प्रगीइज्जेतेहिं मंगलगीपृहिं नग-|सन्बोऽवि जणो विसेसओ ताओ। सह मित्तबंधुपरियणनरिंद्सामंतवग्गेण॥१॥ जणणी पुण मन्झत्था दीसइ ता किमिह॥ \| कोसछो॥३॥ पुर्धितरंमि पणड्रहरिसविसाया गेहकज्जांमि संचरंती दिहा नियजणणी चितियं चऽणेण—"मज्झागमणे तुहो 🛮 🖓 पट्टमालाए ॥ २ ॥ तरंथ द्वियस्म सो कोऽवि नत्थि पुरिसो व महिलिया नयरे। जो तस्स दंसणत्थं न आगओ गहिय 🛮 👹 मंपतो रायभवणीम ॥ १ ॥ खणमेतं तत्थऽच्छिय णियपिउगेहांम आगओ एत्य । निमिऊण जणीणजणए उत्रविद्यो 📗 ||ह्ण||रस्स मञ्ज्ञंमज्झेणं पविसिउमाढतो, तओ—"अच्चिजंतो नयणुप्पलेहि अनलियगुणेहि थुन्वंतो । नाणाविहलोप्हिं,||

तं हीस हिसिक्तण ॥ २ ॥ पुत्त 1 कहं अहिसिसिणा बहुपाणियवायकांरणेण सव्यसत्ताण मिन्छत्तवित्रव्हर्एण तुरक्ष असेससत्थगहणेण विपरिओसमुन्बहामि १, केवंठं दुक्समेव मच्छा हैमिणा, जओ न हमेण पिटेएणवि हुइफ्ररुसं- पिता पादाणिज्ञहं, भणियं च—" अतं यद्य विसर्गाय, न धर्मायं न शान्तयं । मुम्ब्ह्विप तद्ग्यंस्तं, काकवासितसं- कि पिता ॥ १ ॥ "किञ्च—" पितं थ्रुतं चशाक्षं गुरुपरिचंरणं च गुरुतप्रवापम् । धनंगाजितिमिय विज्ञं विक्तं सक्तं कि प्रवाप । १ ॥ " इत्यादि क्ष्यं शतानि नियुज्यन्ते, पश्चानं मध्यमेऽ- हिसाणं । ता पद्धि दिहिवायं तेलोकमुहावहं वच्छ । ॥ १ ॥ एवं जणिवयणमायिणज्ञण चितिदं पर्यतो—मो कत्य किताणं । ता पद्धि दिहिवायं तेलोकमुहावहं वच्छ । ॥ १ ॥ एवं जणिवयणमायिणज्ञण चितिदं पर्यतो—मो कत्य किताणं । ता पव्धि दिहिवायं तेलोकमुहावहं वच्छ । ॥ १ ॥ एवं जणिवयणमायिणज्ञण चितिदं पर्यतो—मो कत्य किताणं । ता पविक्रणं क्षंत्रलि सिसे ॥ १ ॥ माज्ञु मिणियं—वच्छा। क्षंत्रलि क्षंत्रलि सिसे ॥ १ ॥ माज्ञु मिणियं—वच्छा। क्षंत्रलि जणियं विहित्रायं तेलोकप्तियं ताओ क्षंत्रलि सिसे । ताओ निविहिसि दिहिवायंति, ताओ क्षंत्रलि ताओ क्षंत्रलि विहेश्वयंति, ताओ किताओ प्रवार्ण कंविहिसि विहेश्वयंति, ताओ किताणे किताओ किता ताओ ठाणाओ, गंओ नियसयणीयमंदिरं, तत्य तहिबिह्मिणोएण कंविहिसि विहेश्वयंति । ।

| म दिट्ठा अज्ञ पेन्छामित्त चितयंते गहियउच्छुळिष्टिपाहुडो समागच्छइ तदंसणत्थं, दिट्ठा य निग्गयमेत्तेण चेत्र | तेण संमुहमागच्छंतो, प्रुच्छिओ य सो तेण—जहा होसि तुमं रिक्छिओ १, तेण भाणयं—आगंति, तओ पहिद्ठचित्तेण | के सागंत्र २ ति भणमाणेण अवगूहिओ, समित्प्याओ य इक्छुळिट्ठीओ, ताओ णव संपुण्णाओ एक्का य खंडमेत्ता, पहाणाः | कि सउणोत्तिकाऊण गहियाओ, तओ भाणेओ—विच्च तुमं गेहं, ळिट्ठीओ य इमाओ मड्झ जणणीए समप्तेज्ञ, एवं च | कि भणेज्ञ—निग्गयमेतेण चेव तुह पुत्तेण पट्टममहं दिट्ठीति, अहं च सरीरिचेताए गमिरसित्त पेसिओ, पत्तो गेहं, | कि कयजहोत्तियगिडवित्रणा य समप्तियाओ रहसोमाए इक्छुळिट्ठीओ, साहियं च पुञ्चुत्तं, परमाणंदिनिक्मराए य चितिते। के प्रमाण सेत्र हिंहे, होहिति संपुण्णा नव पुञ्च दसमरस खंडं चित्त चित्रंतो पत्ती उच्छुचरं, तत्य | कि वायस्त नव पञ्चाणि अङ्गयणाणि वा घेत्त्वाणि दसमस्स खंडं चित्त चित्रंतो पत्ती उच्छुचरं, तत्य | कि वायस्त नव पञ्चाण चित्रंते जहा क्रहमियरपुरिसोच्चऽविण्णायसाहुसमायारो सुरिसयासं वच्चामि १, ता चिट्ठामि | ॥ पसुत्तो, पहायप्पायाए स्यणीए समुद्धिओ सयणीयाओ कयपहाइयकायव्यो अभिवंदियजणणिजणओ | ॥ पसुत्तो पुर्वा प्रमाणे पुर्वे अभिवंदियजणणिजणओ | ॥ अपितंदियजणणिजणओ | ॥ अपितंदियजणणिजणओ । ॥ अपितंदियजणणिजणजे । ॥ अपितंदियजणणिजजे । ॥ अपितंदियजणिजजे । ॥ अपितंदियज्ञाजणिजजे । ॥ अपितंदियज्ञाजणिजजे । ॥ अपितंदियज्ञाजणिजजे । ॥ अपितंदियज्ञाजणिजजे । ॥ अपितंदियजजे । ॥ अपितंदियज्ञे । ॥ अपितंदियजजे । ॥ अपितंदियजजे । ॥ अपित

जाव एएसि चेव कोऽवि सावओ एड् जेण तेण समं पविसिऊण तद्दंसियविहिणा सूरिणो वंदामि, तत्य कि एमो टब्हरसरो सावओ कयसरीरिचेत दिंडो साहुसयासिंतो, संपुण्णो मे मणोरहिच चिंतते उग्गो तस्स पट्टीए, प्राप्त टब्हरसरो सावओ कयसरीरिचेत दिंडो साहुसयासिंतो, संपुण्णो मे मणोरहिच चिंतते उग्गो तस्स पट्टीए, प्राप्त मावएणऽवि मह्या सहेण साहुउवस्सयं पविसमाणेण कयाओ तिणिण निसीहियाओ, तेणिव अणु कयाओ, ताहे तहें व टब्हरसरेण इरियावहियाए पांचेक्समणाइयं करेंड, सोऽवि अइमेहाविच्याओ सन्त्रमणुकरेंड ताव जाव साहुणं वंदणं दिंकं, न वंदिओ सावओ, तओ आयरिएहिं नायं—एस नव्हासह्रोचि, पच्छा पुच्छिओ मणियं—'नेहाणुरागसन्त्रमात्रिणय-कि सितामणी इमो धम्मो१।कची ? इयरेण मणियं अज्ञामिमाओ सुसड्डाओः'॥१॥ जओ मणियं—'नेहाणुरागसन्त्रमात्रिणय-कि सितामणी इमे प्राप्त साविधाए पुची—ओ कहं नरवहणा नयरीम पवेसिओ विभुईए। हित्थिक्खंधारूदो गि. अस्ति प्राप्त —जहा एस सो रहसोमाए सावियाए पुची—ओ कहं नरवहणा नयरीम पवेसिओ विभुईए। हित्थिक्खंघारूदो गि. असह सयासे दढव्यओ होउं। ता विद्वायराओ पिट्यादीए तुहं होही॥१॥तेणवि माणियं सज्जो पञ्चाप अहं मुणिय- कि असह सयासे दढव्यओ होउं। ता विद्वायराओ पिट्याहीए तुहं होही॥१॥तेणवि माणियं सज्जो पञ्चाप अहं मुणिय- कि असह सयासे दढव्यओ होउं। ता विद्वायराओ पिट्याहीए तुहं होही॥१॥तेणवि माणियं सज्जो पञ्चाप आहं मिणिय- कि स्विधिकासिंदाईओ सन्ते होगो समणुरची॥१॥१॥त्याचकं काही ता देसिगंतुमन्नर । जह तमहिज्ञामि कि

कमेणड़ं दिडिवायंपि॥२॥जिणपवयणगयंणससी होही एसोचि चितिउँ गुरुण । दिण्णा से पन्त्रज्ञा विहिंणा अन्नत्र्य के नेकण॥ ३॥एसी य महावीरातित्यंपि साहुणं सीसचीरियाववहारों पढ़ेमों पवेचों, तंत्रों योवकालेणं चिय गाहियदु- के नेकण॥ ३॥एसी य महावीरातित्यंपि साहुणं सीस्वों यो दिहिवाओं वादिश्वां तो विहसिक्त्वेण आहित्याणं सोडिव गाहिओं, तांसे पित्रों महायस । तथे विहसिक्त्वेण अवस्याप्त पित्रों अज्ञारणहाणा अज्ञावहरा, ताणं दिहिवाओं बहुओं आत्रि, ते य तया पुरीए चिद्देति, तत्र्य दिद्धा महगुत्त- के साहुसिहों वादरस्सामिसगासं पेतिओं अज्ञारक्तिओं, तेहि य—"तं घनोऽति महायस । तए विद्या सुनिम्मला किता । यो प्रमाद विद्या सुनिम्मला किता । यो प्रमाद अवस्यापि सिल्ज्य ॥ १॥ गंगा प्रमाद उनेवृहिकण भाणिओ—जहाऽहिमियाणि सिल्ज्य ॥ १॥ गंगा प्रमाद उनेवृहिकण भाणिओ—जहाऽहिमियाणि सिल्ज्य ॥ १॥ गंगा प्रमाद विद्या सुनिम्मला किता हो विद्यापित अवस्यापि अध्यापित अध्यापित सुन्यापित अध्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो अवस्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित सुन्यापित हो विद्यापित सुन्यापित सुन्या

परिपीओ, नंवरं किचिमिनं ठियंति सुमिणं पासिऊंण विउद्धेहिं साहियं साहूण, तेतिं च अण्णमण्णं वाय्रिताणं भाणियं सुरिणा—जहा कोऽवि मह स्वासंमि साहू संमागंतुंण खीरिसिर्से सुयमवंगाहिरसङ्, कि तु न निरवसेसं, प्रिंग्यंत्रिंस संमागओ अज्ञरिक्खओं, वंदिया सविणंयं जहुत्तविहिणां भगवंतो अञ्ज्ञवंह्स, आभासिओं य तेहिं साहुः स्रिंग्यंति भणमाणिहिं, प्रिंग्वञ्जों य कत्तो समागओं केण वा कज्ञोंण ? कहिं वा ठिओसित्ति, तेण भणियं—तिसित्युत्ता- प्रिंग्यंतिभणमाणिहें, प्रिंग्यंतिभणमाणिहें महिंग्येति सुर्याति भणमाणिहें, प्रिंग्यंतिभणमाणिहें, प्रिंग्यंतिभणमाणिहें महिंग्येति अश्वारिक्षेत्रें, अज्ञ्ञवंह्रोहें संमं एक्क्रव्सहीए न ठायंव्यंति, श्रिंगे न निक्कारणा निवारणित चितिऊण दिसों उच्छोगों नायं चेति, तओ मिणोवंस्संयंदिओं अणुमओं अज्ञ्चांते, श्रिंगे न निक्कारण वेव अहिंगणि नंव पुञ्चाणि, दसमं पिडेटमंहिता, इओ य तिसं मायापिञिहें संदिंहें, जहा-तेह पुत्ति- श्रिंगेति सहंक्तारहिक्खोंता । देंसणंसरीसे सहंज्ञित्ती । इसिंगेति सहंज्ञेति । इसिंगोसरीसे सहंज्ञेति । श्रिंगेत्रियं ग्रुत्णों तो अज्ञान । श्रिंगेत्रियं ग्रुत्णों तो अज्ञान । परिपीओ, नंबरं किचिमिन् ठियंति सुमिणं पासिऊंण विउद्धेहिं साहियं साहण, तेसिं च अण्णमण्णं वायरिताणं शि भणियं सूरिणा—जहा कोऽवि मह सयासीमें साह संमागंतूण खीरसिरिसं सुयमवगाहिस्सइ, कि तु न निरवसेसं, | 🕷 । ठिओ भिषणोवस्सए, इओ य अज्जवयरेहिं तीए चेव रयणीए चारिमजामें अम्हं सीरपिंडपुण्णपिंडग्गहों आगंतुएण केणाचि

अस्मित्त स्ति महुटमहं॥ १॥ आसासिओ य गुरुणा, धीरो तं होहि मा कुण विसायं। सेति कि सम्पर्ध । न तर्मामे पाहेटमहं॥ १॥ आसासिओ य गुरुणा, धीरो तं होहि मा कुण विसायं। सेतियं—िक अधि न सेतियं सेतियं नेतियं नेतियं—िक अधि न सेतियं सेतियं नेतियं निर्मात । पुणो पहिटमहितो, पुन्छह् निर्मान केतियं सेतितं, तओ वितियं—िक अधि न सेतियं सेतियं सेतियं सेतियं सेतियं सेतियं निर्मात । सेतियं । सेतियं निर्मात । सेतियं । से ममाओ नेव बोच्छिडिजही एयं, नेगेसेबंबिह्मुव्दिनिहीवि एवं निवित्रणो पहणाओ, तओ नायं—मे थोतमाउयं एसो य 🖟 गओ न युणे एही अओ मण्हिंतो चेव बोच्छित्जही क्समपुञ्जंति विसन्जिओ, तओ कमेण पत्तो दसपुरं, तोसिलि- 🖁 अञ्जवहरेहिं बिद्धसमुहसरिसवमंदरिहेंहतो द्रिसिओ, तओ—सोऊण मंद्रोदहिसरिसवजलिंदुपुहिं दिंहतं । सिनिसायं 📙 चुउवीसं गहियाणि, पच्छा तेहिं अईव घोलिओ, पुच्छड्—भयवं। दसमपुज्जरस केत्तियं गयं १ केत्तियं ठियत्ति १; तओ पुन्छया गमणनिमिनं पुणे गुरुणो, तेहिं भणियं-पढस ताव, सो य तया जविए अवगाहइ, ताणि य अचंतस्रहुमाणि । 🖁 पन्तय, एवंति पाटेबणो पन्ताविओ विहिणा सिक्खविओ दुविहासिक्खं, पुणोऽवि माणियमणेण—इर्णिह पयद्दप्त, तओ | 🕯 जिजणयमाईया। सन्वेऽवि ह पन्त्रक्तं भाउय । किण्हंति भावेणं ॥१॥ अज्जारिक्खएण भिणयं—जङ् एवं तो पहमं तुमंचेत्र | । वहमु ताव, पठिउमाढनो, फम्मुरिक्खएणवि न अन्नहा एहिनि सितिऊण भणिओ—जङ् एसि तुमं ता तुम्झ दंसणे जण-🌸 क्खिरं मणइ। आगच्छ तुह विओए दुम्बं चिहंति जणयाहै ॥३॥ एवं च तो रिक्खिएण पुन्छिया अज्ञवहरा, तेहिं मणियं

अपायित्त्रहिं ठाविओ निययप्त, तओ तेण तत्थ पन्नाविओ सन्वोऽवि बंधुवग्गो, जणओऽवि तेतिमणुरागेण गिह- क्रिस्टिंगो तेहिं समं चेन चिह्न, मण्ड् य-नत्थनुयर्ल न मुयावेह कुंडलं छन्चियं उनाणहाओं जन्नोवह्नयं च तो पन्न- क्रियािंग तेहिं समं चेन चिह्न, मण्ड् य-नत्थनुयर्ल न मुयावेह कुंडलं छन्चियं उनाणहाओं जन्नोवह्मं च तो पन्न- क्रियािंग आपिरिंहें संकेह्यािंग चेंडस्वािंग जहा अमहें मेण्हािवेज्जह दुविहंपि सिक्लं, अन्नया चेह्यवंदणवित्याए गएहिं आयिरिंग्रेहें संकेह्यािंग चेंडस्वािंग जहा अमहें क्रिसेंग छनेण १ जेण गिहेप्ण चेडस्वािंव प्यं पिंचीिंग्रिंग तओ ताणि तहेव मणंति, पन्छा सो चितेह- िंग मन्धः वािंगे आपिरिंहें मणियं-जुनािंमें जह उण्हािंगमनो होही तो कर्पं सीसीविर्ष किल्जिप्त, प्यं च उनाएणं कुंदिया- किलाते आवािंगे किलाहें मणियं-जुना्में कुंदिया- किलातें मणियां किला मणेति मण्डिंग मण्डिंग मण्डिंग मणेतें चित्र अज्यप्ताविर्ण समंहें समं तुमे, अण्णो कोऽवि वंदिही, न मुयािंग किलिद्ध्यति, अण्णाया य एगो। किलाहें मणेहिंग सम्बे चिय पंचमहन्त्रिहें पिंचिं मणितां माविणाओं किलाहें समयं चिय पंचमहन्त्रिहें पिंचिं माविणाओं किलाहें समयं चिय पंचमहन्त्रहें पिंचिंग माविणाओं किलाहें समयं चिय पंचमहन्त्रहें पिंचिंग माविर्णे माविर्णे मिस्हों उच्चािंग माविर्णे माविर्णे मिसहें हें स्वार्णे विद्यालेक्ष्य स्वार्णे माविर्णे उच्चािंति साविर्णे माविर्णे माविर्णे अज्यािंति साविर्णे माविर्णे मित्रिंग माविर्णे माविर्णे माविर्णे मित्रिंग माविर्णे माविर्णे माविर्णे मित्रिंग माविर्णे माविर्णे माविर्णे माविर्णे माविर्णे माविर्णे मित्रिंग माविर्णे माविर्णे माविर्णे मित्रिंग माविर्णे माविर्णे मित्रिंग मित्रिंग माविर्णे मित्रिंगे मित्रिंग मित्रिंगे मित्रिंग मित्रिंगे मित

| जैं दिहेन अरुं इमिणा, युगो चितियं गुरुणा—उवाएण मीयाविओं छताईिला एसो, इण्हिं मिक्सं भमानेिम, जओ | अ | जैं दिहेन अरुं इमिणा, युगो चितियं गुरुणा—उवाएण मीयाविओं छत्ता १, तओ साहिंहिं समं संकेयं कांकण, भाणेयं | अ | जह कहाि एंगागी होजा तो कहं भुजेजा १ तिज्ञां वा कहं लहेजा १, तओ साहिंहिं समं संकेयं कांकण, भाणेयं | है। नि १ तेण माणेयं-जाओ, किंतु आहेआसिओ, युणो गुरूहिं माणेओ—शेष्टं परिहेंस कांडेपद्धयं, तेण माणेयं-दिहं 🔻 |य रुज्जंतोऽवि संज्यं सहमाणी बोसिरिजण महयं समागओ बसहीए, आमासिओ गुरुणा—खन्त । जाओ उत्रसम्गो । 🎙 किमो, पुञ्जक्यसंकेएहि य दिमेहि समागैतुण गहिओं से कहिपट्यों दोरेण बदो चोलपट्टओं, सो तो वहंसु एयंति, सम्मं साहेरसामितिमणिऊण बोढुमाढतो, तयणुमगोण साहुसाहुणिप्पमुहो च्ठठिबहोऽवि संघो 'ितवं—जुत्तमेयं, केनलमेत्य बहुनमम्मा, ते असहिष्णंमाणा मज्म अणत्यहेडणो हवंति, तो जड् ते सम्मं सहिति | पियंता, तेणाविते विवयंते दहूण बेहुनिज्लंगिरथणा भिषयं-जाया । जंह एवं तो अहंपि वहामि, तेण भ-| विमुक्कदेहस्स वेहिमिणं ॥ १॥ ते य'पुञ्जसंकेङ्यनंगाओं ने महहै निज्ञा होउरांति भणंता पंतेष्यं वित्रक्ति 🌉 | थावणस्थं भिषेया तस्त समक्खं सन्त्रसंहिणो—जो वहंद् मह्यमेवं जायद् से निज्जरा अर्हमहंती। जम्हा जहुनांविहिणा

गुरुणा-जावम्हे गामंतरं गंतुं आगच्छामो ताव तुम्हेहिं तायस्स सन्धं रुमेवन्बं, एवंति पडिचणे तेहिं पियरमाउच्छि । जजा गामंतरं गुरुणो, तेऽवि फग्गुरिक्वयाद्दणो साहुणो भिक्खावेलाए हिंडिऊण सन्धे भुन्ता, न तस्स केणिव । किया गामंतरं गुरुणो, तेऽवि फग्गुरिक्वयाद्दणो साहुणो भिक्खावेलाए हिंडिऊण सन्धे भुन्ता, न तस्स केणिव । पृषं के जिमिउं जांति कज्जेस्थे ॥ १ ॥ एवं रोसेण अट्टइह्टाइं चिंतंतस्स अद्दक्षेता सर्ग्तिओ दिवसो, बीयदिवसे । मुद्धे सेतेण अट्टइह्टाइं चिंतंतस्स अद्दक्षेता सर्ग्तिओ दिवसो, बीयदिवसे । मुद्धे कर्युत्त जिसमंत्रिया साहियं सन्धे भेवाहिजण मन्द्रियो मुक्सेनिद्धान्ति । मुद्धि मिक्सावान्ति । मुद्धि मिक्सावान्ति । मुद्धि मिक्सेनिद्धान्ति । मुद्धि निर्मात्ति । मुद्धि । मुद्धि । मुद्धि मिक्सेनिद्धान्ति । मुद्धि । मुद्धि मिक्सेनिद्धान्ति । मुद्धि । । मुद्धि ।

- 88

नरमुस्मुह्यहं ॥ १ ॥ " तओ दिण्णा सन्ते, पुणे अप्पणे निमिन्ं गएण रुद्धं घयमहुजुनं परमन्नं, आगंतूण सुनं, कि तहित्रसाओ चेव जाओ विसिद्धिस्मंपणो सयरुग-छोवयारी, तिभ्म य गच्छे अन्नेऽवि परमरुद्धिमंपना विपित्य प्रिपं, तिक्ष वस्थूसिमित्तस्सा रुद्धी-दन्त्रओ जितिए कि कार्यसिमित्त कार्यसिमित कार्यसिमित्त कार्यसिमित कार्यसिमित्त कार्यसिमित्त कार्यसिमित्त

प्रिसिंद्ध, अण्णया तत्थेव दसपुरनयरे बत्थव्वा रत्तपडमत्ता से बंधुणो, आयरियं वयासि—मेत्तूण मिक्खुणो न अन्नपासं- श्रि बीणं झाणपरिन्नाणमत्थि, आयरिएणं भिणकं—अञ्जतं मा वयह, जओ झाणिनिरोहाओ चेव एस में बंधू एवं दुच्चले श्रि जाओ, तेहिं भिणयं—एस सिणिव्यमहराइं गिहत्थते आहारितो तेण बलिओ हेतो, अंतपंताहाराइणा य इर्णिंद दुच्चले श्रि जाओ, तेहिं भिणयं—एस सिणिव्यमहराइं गिहत्थते आहारितो तेण बलिओ हेतो, अंतपंताहाराइणा य इर्णिंद दुच्चले श्रि जाओ, न उण झाणेण, गुरुणा भिणवं—हर्णिहतिय इसरस वयपुतिमिताओ मणोऽणुकूले सिणिव्यमहराहगुणजुओ श्रि आहारो संपज्जइ चेव, जह न पत्तियह तो तुड्झे चेव सिणिव्यमहराहारणुवयरिजण बलियं करिजणाणेहाति विसाज्जओ श्रि विद्यातासा संपत्ति सम्प्रियं न सहस्र स्त्र ताहे बंधुवरणोण साहियं श्रि परिवर्तातस्त तस्सेसो वराहारो महोवयारोव्य खल्यणे न नञ्जह कत्थिव वच्चह, ताहे बंधुवरणोण निव्यणेण साहियं श्रि गिल्लां गुरूवयणं, कथा विसेसेण घममदेसणा, जायाणि श्रि वादेवसिंह चेव सो बलिंदो संपत्तो, तत्रो तेसि भावेण परिणयं गुरुवयणं, कथा विसेसेण घममदेसणा, जायाणि श्रि सावणाणि श तिमय गच्छे विसेससगुणिणे चत्तारि मुणिणो, एक्चे सो चेव दुच्चलियपुसित्तो, अण्णो पुच्चमणिओ श्रि सावणाणि श तिस्त य विसे महामहावित्तणओ श्रि सावणा वित्ता सावणि श विसेस महामहावित्तणओ वित्ता मावणे गोहामाहिलो, तत्य य विसे महामहावित्तणओ श्रि

कमेण सुत्तपरिवाहीए सुत्तं छहंतो झूरेह, तओ आयरिष् विकादेह—मज्क कंचि वायणायरिथं पयच्छह, तेहिंपि दुब्बल्यिपूर्तमित्तो से वायणायरिओ दिण्णो, कह्वय दिणाणि विकास वायणं दाऊण गुरुं भणइ—भयवं! मम वायणं दितसम
सससुयमगुणिज्ञमाणं न ठाइ, तओ-जं सन्नायगगेह सुकं जं संपयं न न गुणिसे। तेण समत्तिप सुयं गलिही मम
करयळजळं व॥१॥तओ चितियं गुरूहिं—सुरगुरुतमबुद्धिससिवे निक्च झरंतस्स जह सुयोमभस्स। हंत विणरसह (ऽसह)ता
का गणणा सेमगुरिसेषु १॥१॥ अइसयकभोत और कासि, भणियं च—"जावंति अज्ञावहरा अपुहुतं कालियाणुओगरसा।
तो तेसि अणुग्गहं चउरोऽवि अणुओगे वीसुं कासी, भणियं च—"जावंति अज्ञावहरा अपुहुतं कालियाणुओगरसा।
तो तेसि अणुग्गहं चउरोऽवि अणुओगे वीसुं कासी, भणियं च—"जावंति अज्ञावहरा अपुहुतं कालियाणुओगरसा।
तो त्रामेसिक्ति कालियसुय दिष्टिवाय ॥ १॥ दिवेदवंदिएहिं महाणुमावेहि रिक्लियजोहिं । जुग्गसाच्जा विहरा।
अणुओगो तो कओ चउहा ॥ १॥ श दिवंदवंदियतं च जहा तेसिं तहा साहिज्जह—"ते कह्यवि संपत्ता विहरंता गामरिक्लि भण्नभेगो ॥ ३॥ श देविदवंदियतं च जहा तेसि दिया भयवंतो इओ य सोहममुरवई पत्ते। केते
नगरमाहेसु । महुरादिर सिमंद्र भूयगुहाचेह्यं तत्य ॥ १॥ तिसि दिया भयवंतो इओ य सोहममुरवई पत्ते। केते
महाविदेहे, सीमंघरसामिपासीसे ॥ १॥ अभिवंदिऊण पुच्छह तित्ययं सामि । केरिसा एत्य । होति निभोया

जीवा वागरिया भयवया ते उ ॥ ३ ॥ ताहे पुणोऽनि पुच्छड़ भरहे वासंमि अस्थि पुण कोई । एए निओयजीने जो सिसाइ पुच्छओ संतो ॥ ६ ॥ तित्थ्ययेगं भाणेयं संति ताहें अज्ञरिक्खा सूरी । तो सो माहणरूनेण आगओ ताण कि पासंभि ॥ ५ ॥ गोयरचरियाँए विणिग्गएमु साहुमु थेररूनेणं। अभिनंदिऊण पभणइ-महस्त्रआही मह सरीरे ॥ ६ ॥ विन्यंत्रा माहे सिरे ॥ ६ ॥ कित्यं मारं कहेह काऊण अणसणं जेण । मुंचािम हमे पाणे निविज्ञणो जीवियव्याओ ॥ ७ ॥ तं सोडं कि सिरे ॥ ६ ॥ कित्यं वा साहे इंदो हि वि नाया तओ य तरस ठिई। वे सागरोवमाइं, भणेति तो होिस तं सक्ते ॥ ९ ॥ सक्यां तो साहह इंदो हि संपुच्छए नियाण के पिर्यं प्रियं हित्यं ते हािस ते सक्ते ॥ ९ ॥ भणेओ स ताव गुरुणा, चिंह कि मं वंदा जाव साहुणो इंति । उह दंसणेण जेणं थिरय्यया हित ते घम्मे ॥ ११ ॥ इंदो पभणाइ ते अप्यत्तामायेण कि स्थां विन्यं निवाल सिर्यं । विश्वं सिर्यं ॥ १२ ॥ व्हं एवं ता अणं विण्हं काऊण कि विक् विन्यं सिर्यं ॥ १२ ॥ जह एवं ता अणं विण्हं काऊण कि विक् विन्यं सिर्यं । विश्वं सिर्वं सिर्वं । विश्वं सिर्वं सिर्वं । विश्वं सिर्वं । विश्वं सिर्वं सिर्वं । विश्वं सिर्वं ।

|| छै| आपूरिया नरिंदसभा, उवविहेहिं सिद्धिमणावह मत्यवाहद (चि) जाहपमुहेहिं लोपहिं-सत्मयपरसमयण्य कुलेमि जाया || छै| || छै| बिमाएँ विक्खाया !। पक्खदुगसम्मया तह समागया सन्मविष्ठहा य ॥१॥ एत्यंतर्गमे पुन्नागयनाहियनाहणा संलयं || छू 🎉 जिमहऽस्खगोयराइकेतं न तमित्य खरियाणं व । इंदियवित्तयाहेया य जीवसन्तरण्णुमहिया ॥ २ ॥ एस अतिद्या \iint । हो से सामियन्त्रो जओ न जीवाहै। पत्त्रक्खपमानेणं वेत्वंति घडाह्मावन्त्र ॥३॥ पत्त्रक्खपमाणाओ अत्यि पमाणंतरं | हिंदित महेण जं मणिये ॥ १५ ॥ इस्रो य पुणारवि दसपुरं पह विहारिएस सुरिस-सुरपुरिसंकाताए दिसंताणेयको - | | हिंद्री ||अ| दिसंपणो वेतिओ माउले गोडामाहिलो, क्रमेण संपत्ती महुराष्ट, आगमणेणं तस्स य नागरया हरिसानिन्मरा जाया, ||अ|| 🤻 आणंदिओ य संघो, परिवृहा सयलपासंडी ॥१॥ अण्णाद्यहंमि तथाविहसाहुसंजुओ गओ गेहि।माहिलो नरिश्महं, दिहो ||धे 🖔 राया, क्यप्पणामेण तेण द्वात्रियमासणं, संनिसन्तो तत्थ गेहामाहिलो समं ससाहहिं, मिलिया समग्गपातंडिणो,||क्ष ||ह्य|| उयसवाए। नाहियवाई एक्का समागओ महरनयरीए॥१॥तेण य अक्खिनो सब्बो नयरलोओ, न कोऽवि तरघुत्तरं हाउं ||ह्य|| 🔻 माहुरसंघाड्यो, तेण य समागंतुण साहिओ संघवुनंतो ताणं, तेहिं च विद्यत्तणओ सयं गंतुमसमत्येहिं पव्यवायि 📗 🌶 सकड, तओ माहुरसंबेण पवयणपमात्रणा होउत्ति चिंतयंतेण दसपुरनयरे जुगप्पहाणाण अरजरिखयसूरीण सयासं पेतिओं 🎚

का अकं। इमिणाक्षिय दायन्त्रो न य अणुमाणेण विभित्तारो ॥ १ ॥ नाहियवाद्देवि जओ परप्पतिसीष्ठं अंपर् सन्त्रे । श्री सन्छमासाइ बोहियन्त्रोति नाष्णं ॥ १ ॥ ता ष्एसिमभावा ववहारो नेव जित्तंजुत्तो । अम्रेतपरोक्षेत्र संवाओ दुक्को जम्हा ॥ ६ ॥ भ तन्त्रयणावसाणे य भणियं गोहामाहिळेण—जमिहऽक्खगोयराइक्कंतं न तमित्र खरविसाणन्त्र । जं क्षित्र पर्याणेगंतिओ हेऊ ॥ ७ ॥ देसाइविप्पक्रिंड मंदरमगरागरादओ जम्हा । विज्ञांति परोक्खावि ह तह कि वा सन्त्रत्या विश्वादि होहिति ॥ ८ ॥ जह ताव पढमपक्खो ता सिक्सं नेव मन्त्र साहिसि । निययंसि देसकाले मयपिंडे जेण न ह जीवो ॥ १० ॥ व्हा सन्त्रत्याचि एवं सन्त्रन्त्राचि । वह अभावो सुंदर । अहेउयं विज्ञ तेष्ट तेजमं ॥ ११ ॥ केवाछिपम्त्रक्खेण य जीवाईया घडाइमावन्त्र। घराति जेण तस्हा कह हेउ असिक्यानेत्रा ॥ १९ ॥ क्षित्र या नेवाहिया वहाहमावन्त्र। घराति जेण तस्हा कह हेउ असिक्यानेता ॥ १९ ॥ 🍰 भिष्यं च—"अणिदियगुणं जीवं, दुनेयं मंसचक्तुसा । सिद्धा पासंति सन्त्रण्णू , नाणसिद्धा य साहुणो ॥ १ ॥ नि, ঙ 🕯 🗳 नं च पल्तं तुमर्, परप्पसिद्धारं एयमणुमाणं । इमिणाचिय वर्भिचारो तो दायन्गे न मज्झ तर ॥ १३ ॥

| मुरीहिं रागाइविरहिएहिं दुञ्बल्यियूसमित् बहुगुणं मझंतेहिं भणियं—भो मो समणा! एगे। निप्पाववडोऽवरो य तेह्ववडो। है। वयकुमी अहोमुहे तत्य बह्यचडे ॥११॥ सन्बेऽवि जिति बह्या इयरंभि उ ठीते अबयवा केई। वयकुमीमि य ता तुम्हं को सूरी ठवेडजउ १, तओ गच्छेण नियसयणपक्खवाएण भणियं—फग्गुरिक्खओ गोड्डामाहिलो वा, तओ इओ य अडजरिक्वयसूरीहिं थोवाबसेसमप्पणो आउयं कल्ठिऊण मिलिओ गच्छो, मिणियं च-अम्ह थोवमाउयं भू नेव लोकोऽयं, यावानिन्द्रियगोचरः । प्रतिज्ञैषाऽप्यनेनैव, निरस्तेत्यवगम्यताम् ॥ १७ ॥ एवमाइवयणोहि जयइ बद्धमाणिजणसासणं, एत्थंतरंमि—वणरवमुहल्यियगयणो संतावियरायहंससंघाओ । अंधारियदिसिचक्को | निरुत्तरीकओ नाहियवाई, आणतो निवित्रमओ कओ राइणा, प्रहओ समणतंवो, बोसातियं नयरे-है। अवमाणं सा तुज्ज होदे तो कह पमाणमणुमाणं १। तद्भावंभि निसेहो अपमाणो चेत्र सपन्नो ॥ १६॥ एतात्रा-||जीवाईयावि जओ परप्पसिद्धा अओऽणुमाणं व । मन्नसु न हुति दुन्निवि वीसासो गंठिमुद्दा य ॥ १५ ॥ अह |एत्थिवि परप्पिसिडी मा तुज्झ पमाणमप्पमाणं वा १। जड् ताव पमाणं तो सिद्धा जीवाङ्यावि तहा ॥ १८ ॥ तथाहि-| वासारचो समुत्यिरओ ॥ १८ ॥ तओ गोहामाहिलो धारओ तत्थेव सङ्गेहिं।

इओ य वासारचाणंतरं गोड्डामाहिलेणं सावगाणं संबोहणत्थं पितयं गाहाजुयलं—उच्छू वोलंति वई, तुंबीओ जायपुत्तमं-हैं| | विद्वह सेसंपि विल्ग्गयं बहुकं ॥ २० ॥ दुब्बल्यियपूसिमेंचं पडुच्च एवं अहंपि संजाओ। सुत्तत्थतदुभएहिं आइमक़े. | भेण सारिच्छो ॥ २१ ॥ जो फग्गरिक्खयमुणी तं पुण पइ तेछ्वकंभत्छोऽहं। गोद्रामाहिल्मंगीकाउं घयकुड्यस-े अहिओ वा एस नविर दहन्वो। न य पिंडकूलेयन्वं गुणिनिहिणो वयणमेयस्त ॥ २८ ॥ एवं दुन्निवि वग्गे, संठा-||भेण सारिन्छो ॥ २१ ॥ जो फग्गुरक्षिवयमुणी तं पुण पइ तेछकुंभतुछोऽहं । गोड्डामाहिलमंगीकाउं घयकुडयतः मग्गा साहूणं विहरिउं कालो॥ २॥ " नि, एवं सोउं भणिओ सङ्गेहिं-एत्थेव निचं किन्न परिवसह १, तेण भणियं--प्तम-डाओ। वसमा जायत्थामा गामा पंथा यऽचिक्सिख्छा॥ १॥ अप्पोद्गा य मग्गा वसुहावि य पक्तमष्ट्रिया जाया। अण्णोक्केता |सिमोप्ति ॥ २२ ॥ सुत्तत्थोभयजुत्तो तौ तुज्झं एस होउ आयरिओ । दुन्बलियपूसमित्तो मह वयणेणं महाभागा । णाणं सडणाणं भमरकुलाणं च गोडलाणं च । अनियत्ता वसद्दीओ सारइयाणं च मेहाणं ॥ १ ॥ तओ तेहिं वेऊण अणसणं काउं। पंचनमोक्कारपरो, सूरी सम्मंमि संपत्तो ॥ २५॥

🍰 अणं तु निकाइयं कम्मं ॥ र ॥ एवं परूवयंतं विंशं सुणिजण माहिलो मणइ । मोक्षवाभावो पावह नणु एवं 🎼 मओ चिलेओ इसपुगमिमुहं, जणाओ य नाओ अज्जानिस्वयत्तिरिक्तियामणबुन्तेतो, कमेण पत्ती दसपुरं, जाणिओ । | य बह्वकुड्यदिहंतेण हुब्बलियपूसिमतो निवेसिओ मृरिपए, संजायमच्छरो ठिओ पुढो वसहीए, णायबुत्तंतेण मृरिणा | | | | | । मुक्काकुडुंति चुण्णो वन ॥ १ ॥ कालंतरेण विहेटड् किविति युण बहपुडितिह कम्मं। कुड्डांति उछ्छ-॥ बिले सिलो सिमेहचुणों व्य ॥ र ॥ जीवेण समं एगतमागयं खिरतीरनाएण । बहुकाल वेड्यव्यं, ॥ | मंतरम सयासे उत्रविसह, अण्णया य-किंचिव कम्मं जीवप्प्रसबंद झडाने विहारे । कालंतरमप्पत्तिप साणं अहमं कम्मपवायपुन्तं वक्खाणेति, गोडामाहिले य मन्छराओ सारिसयासमागंतुमपारन्तो विज्ञरसऽणुभा-ं गुणमह्या जिणचरित्तसिरसिर । पांडेबायंति कसाया कि पुण सेसे- सरागत्ये १ ॥१॥ चि, तया य सूरिणो विज्झपमुहिसि - 坑 । उत्तमपुरिसा नायिजणवयणसारा एवं जगहिब्बंति, अहवा किमन्छारियं १, जओ भाणियमागमे—उवसामं उवणीया। विस्था फग्गुराक्त्वपमुहा साहुणो-त्याणयगिनितं, किंचि उत्तरं दाऊण तेरि दिओ तत्येत्र, अपगेहिवि साहु-।।

् | कम्मींप तो विद्या ॥ पुट्टो जहा अबदो कंचुइणं कंचुओ समण्णेइ । एवं पुडमबदं जीवं कम्मं समन्नेह ॥ ६ ॥ 🕅 सन्बनीवाणं ॥ ४ ॥ जं अण्णोण्णाणुगयं जंण समं तं विजुज्जइ न तम्हा । जह जीवाओं पएसे तहेव

| समणीओ तुह पक्खो सञ्चहा एसो || १६ || तो तुण्हिको थको चितंतो ताव हुज्ज उ समग्गं | पुव्यं नवमं पञ्जा |
| बोडिहामो पुणोवि इमं || १७ || अन्नया नवमपुज्वे साहूण पचक्खाणाहिगारे—पाणाइवायं पचक्खामे जावजीवाए |
| ह्वाह सोऊण गोहामाहिलो भणइ-पचक्खाणं सेयं अप्परिमाणेण होह कायञ्चं | जोसे तु परीमाणं ते दुई आसता |
| ह्वाह सोऊण गोहामाहिलो भणइ-पचक्खाणं सेयं अप्परिमाणेण होह कायञ्चं | जोसे तु परीमाणं ते दुई आसता |
| होह || १८ || एवं पण्णविन्तो य विश्वेण मणिओ—न जुत्तमेयं जं तुमं भणिसे, तओ तेण जं नवमपुठवस्स अवसेतं |
| ते सम्मचाति चितिऊण भणिओ विश्वे—िक ताव तुमं भणिसं १, जो तुम्बवक्खाणोइ पूसीमचा सो चेव भण्ड, एवं |
| वोतुं उहिओ तहाणाओ, गओ आविश्यस्थासं, भणियं च तेण—जह अज्ञरक्खिएहिं वक्खायं तह न कि पस्त्रेति । |
| मुयमयमचो होउं मा सुत्तासायणं कुणसु || १९ || भणिओ य निययपक्खो सुरिसवासंनि सुरिणाऽवि तओ ।
| भणिण कालावही तेणं || १२ || अप्परिमाणे उ कए हवंति वयमंगमाइया दोसा। ता अभिणिवेसमहुणा भुंचसु |
| मुणीण कालावही तेणं || १२ || अप्परिमाणे उ कए हवंति वयमंगमाइया दोसा। ता अभिणिवेसमहुणा भुंचसु |
| पाडिवञ्ज मह वयणं || २३ || एवं भणिओ मन्नाइ न जाव ता अन्नगच्छ्येरावि। पुडा तित्यमेतं वयंति तो भणह

श्री ॥ २५ ॥ मा आसायमु माहिल | तित्थयरं तहि जाव नो ठाइ। ताहे संघेण कओ काउरसग्गों समग्गेणं ॥ २६ ॥ मा आसायमु माहिल | तित्थयरं तहि जाव नो ठाइ। ताहे संघेण को कोउरसग्गों समग्गेणं ॥ २६ ॥ विवा गोड़ामहिलों सा जंपइ है हेहं, तित्थयरं प्रुच्छिञ्जण युम्ज हुयं। कि सम्मवाइ संघो दुन्बलिया पूसिन्ताई १ ॥ २८ ॥ कि वा गोड़ामहिलों सा जंपइ है हेह प्रुप्गाई मज्ज्ञ। काउरसग्गेण सा उ तित्थ शिक्ष । वर्र। संप्रुच्छिञ्जण पुम्प समाग्या संघगासीमा ३०॥ बेह जह सम्मवाई संघो इयरों य अल्यियवाई य। मरहक्खें ने अम्हा सामग्या निष्हें सामत्य- श्री सामत्य- श्री सामत्य- श्री सामत्य- श्री सामत्य- श्री सामित्य- श्री सामत्य- सामित्र- । तो जंपइ सो रहो कत्तो कडपूयणाएँ एयाए। तित्थयरपायमुर्छं गंतुं सामत्य- श्री सामत्य- । वर्षे गोड़ामाहिल्चिस्यं संखेवओं समक्खायं। सपसंगं वित्थरओं आवस्सयिविवरणा नेयं ॥ ३८ ॥ एवं च दिशेतानि प्रचे जमालि " मइभेएण जमाली " त्यादिगाथीहिष्टान्युन्दाहरणानि, तत्प्रदर्शने च व्याख्याता प्रपञ्चन त्रतीयद्वार- श्री जमालिप्रभृतीनि " महभेएण जमाली " त्यादिगाथीहिष्टान्युन्दाहरणानि, तत्प्रदर्शने च व्याख्याता प्रपञ्चन त्रतीयद्वार-सो रहो ॥ २८ ॥ कि तुन्मे मो । जाणह सन्नेऽविह जेण भयवया एवं। तित्थयरेण पणीयं भणंति तो तेऽवि तस्समुहं | अ क्षी | | माता ' महभेया पुन्नोग्गहे " त्यादिगाथा ॥ अधुना चतुर्थेन दोषद्वारेणाभिधित्सुराह— | क्षी

||अमिति इह जीवः, नारकाश्च तिर्यञ्जस्ते परकतिर्यञ्जस्ते ए अमिति १ पयेटति ५ इह १ लोके ५ जीवः १ आत्मा, न मिध्यात्वात्मना परिणतो मिध्यात्वपरिणतः, खलुशब्दोऽव्घारणार्थः, मिध्यात्वपरिणत एव, किं !—नारकतियेथ्य| मिन्छत्तपरिण ओ खळ, नारयतिरिएस भमइ इह जीवो । जह नंदो मणियारो तिविक्तमो जह य भट्टो वा ॥ ६॥

अहै | नस्यतिस्यदाराई। दिन्ताणि माणुसाणि य मुक्ख्महाई सहीणाई ॥ १ ॥ " ति, मिध्यात्वपरिणत इत्यनेन च 📲

🎳 विशेषणेनैकान्ताविचलितैकस्वरूपस्यात्मनो निषेधमाह, तस्य तथापरिणामासंभवात, एकस्वरूपत्वे चात्मनो बन्ध- 🖟

अ मिध्यात्वे दोषं " सम्मत्तर्परिङमट्टो जीवो दुक्खाण भायणं होइ " इत्यादिना वस्यति, कथितः सुप्रपञ्चो गाथाऽक्ष-🂥 तिहिपक्षे दोषानिभिधारयते, इह तु किमर्थं स्वरूप एवोक्तः १, सत्यं, सम्यक्त्वादीनां स्वरूपतो गुणरूपत्वात् \iint 🗳 तिहिपक्षे दोषाभिधानं, मिध्यात्वस्य तु तिहिपयैयत्वात्स्वरूपमेवेति न दोषः, अत एव सम्यक्त्वदोषहारे तिहिपक्षे 🎬 शशाङ्कराकलाकृति॥ ४ ॥ विहारभवनारामवापीकृपादिशोभितम् । तस्य मध्यमखण्डेऽभूत्, पुरं क्षितिप्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥ ॥ ॥ | ॐ|| रार्थः, भावार्थस्तु कथानकाभ्यामवसेयः, तत्र च नन्द्मणिकारकथानकं सम्यक्त्यद्षेष्ठारे वस्यामः, त्रिविक्रमभष्टक-| 🖋 थानकं त्वामिधीयते— |रिणामस्यःप्रतिपादनाथौं द्रष्टान्तः, वाज्ञब्दस्तद्न्यैवाविघद्रष्टान्तसूचनाथौं द्रष्टव्यः । ननु च सम्यक्त्वादिदोषद्वारेषु | असङ्ख्यवल्याकारद्वीपसागरवेष्टितः । राजतस्थालसंस्थानो, लक्षयोजनाविस्तृतः॥ १॥ अनन्तवर्षस्थितिकः, || प्रशास्ति तत्तव् नीत्या, वैरिवारणकेसरी । प्रतापाकान्तभूरीठो, जितराजुर्महीपतिः ॥ ६ ॥ शान्तिकमीभिचारादिप्रयो-📗 गङ्गादिसन्नदीरम्यो, जम्बूद्दीपोऽस्ति विश्वतः ॥ ३ ॥ मेरोद्धिणतस्तत्र, षट्खण्डप्रविराजितम् । विचते भारतक्षेत्रं, सप्तवषीश्रयोऽपि सन् । मेरुमण्डितमध्योऽपि, नमेरुसहितः कचित् ॥ २ ॥ हिमवत्प्रमुखेर्युक्तः, षाङ्गेर्वषेघरादिभिः ।

जनपट्टुरिथरः । आत्नीक्षिक्यादिविचासु, परं प्रावीण्यमागतः ॥ ७ ॥ कुळकममसमायातवेद्धमाँपदेशकः । त्रिवि- कि कमासिक्षो भट्टः, आसीत्त्रस्य प्रोहितः ॥८। धुग्मम्॥ तेनान्यदा स्वविचस्य, साफल्यममिबाञ्कता । कृपय्यनुक्रयाऽकारि, कि कमासिक्षो भट्टः, आसीत्त्रस्य प्रोहितः ॥८। धुग्मम्॥ त्रोत्तेव सर्थ्ये (सो) छक्ष्म्मा, विनोद्दायेव मन्दिस्म्॥ ११॥ कि ॥ १०॥ पाल्यां देवकुळं तस्य, कार्सि चातिष्ठ-द्रम्म । तस्यैव सर्थ्ये (सो) छक्ष्म्मा, विनोदायेव मन्दिस्म्॥ ११॥ कि महान्धेन प्राविविव्येव मन्दिस्म्म ॥ ११॥ कि महान्धेन प्रविव्येव तस्य, कार्यात्रात्रां, विनाद्यः प्रविध्येवते ॥ १३॥ भवितञ्जनियोगेन, तत्युक्तेव्य क्षित्रम्म । तस्येव्य महित्यम्भ । तस्येव्य महित्यम्भ । १४॥ भवितञ्जनियोगेन, तत्युक्तेव्य क्षित्रम्म । १४॥ भवितञ्जनियोगेन, तत्युक्तेव्य क्षित्रम्म । १४॥ मितः स्वमन्दिरं तत्र, बान्यवादिन् प्रपश्यतः । अत्य व्यत्यात्रम्भ सर्थिद्दम्म । १४॥ मितः स्वमन्दिरं तत्र, बान्यवादिन् प्रपश्यतः । १६॥ सर्थिद्दम्मवीत् । विञ्वीतिकिनुभ वाससे १॥ १०॥ अत्रान्तेत्रस्य । स्वयम् । स्वयम्पयाचितासे (१), विञ्वीतिकिम् वाससे १॥ ।

॥ श्वत्वा तह्मनं साघोः, पारमान्य स्वचेतास । स्वदोषं मन्यमानोऽसौ, तूष्णीभावमुपेयिवान् ॥ २० ॥ ततः पुत्राद्यस्तस्य, 🕎 | विक्रमः। यत्प्रवर्त्तियक्षेऽसी, हन्तुं युष्मामिरिष्यते ॥ २२ ॥ तैरूचे प्रत्ययः कोऽत्री, सीऽव्यवीत मुच्यतामि । सम्पा- | क्ष्म | विक्रमः। यत्प्रवर्ति स्वयमेव वः ॥ २३ ॥ तथाकृते ततस्तैरतु, यदनेन धृतं प्राः। निधानं स्वयुतैः सार्च्दं, गत्या | क्षिमाप्तिः ॥ १६ ॥ आतिस्मरणतो ज्ञात्वा, गेहमध्ये व्यवस्थितम्। तत्तेषां दर्शयामास्, खुरात्रीविल्खन् महिम् | क्ष्म | क्षम | क्ष्म | क्ष्म | क्ष्म | क्ष्म | क्ष्म | क्षम | क्षम | क्ष्म | क्षम | क्ष्म | क्षम | क्ष | कौतुकाकुलमानसाः । साधु बद्दित वः पाठाद्जः कि मौनमाश्रितः १ ॥ २१ ॥ साधुनाऽवादि भो भद्राः ।, सैष भट्टिकि-

तस्मात सत्यमहिंसा च, सदायजो युधिष्ठिर! ॥३६॥ द्या दानं तपो होमः, सत्ययूपो गुणाः पग्छः। ब्रह्मचर्यमलोभाः | क्रिं होरोष यज्ञः सनातनः॥३७॥ पश्कंश्र ये तु हिंसन्ति, छुन्धाः कन्येष्ठ मानवाः। ते मृत्वा नरकं यान्ति, नृशंसाः पापकर्मिणः | क्रिं| क्रिं| क्रिं। क्रि | अहै सथणः।मृत्या भावस्त्र (स्वर) रूपोट्रमी, देवः समुद्रपद्यत ॥४१॥ मिथ्यात्वं दुर्गतेहेंतुन्तितिकमकथानतः (कात्) । एवं | हिं | अहै सथणः।मृत्या भावस्त्र (स्वर) रूपोट्रमी, देवः समुद्रपद्यत ॥४१॥ श्रुतदेव्याः प्रसादेन, दोषद्वारे निरूपितम् । मिथ्यात्वमधुना तस्य, || गुणहारं कमागतम् ॥ ४३ ॥ तदाह— || मुणहारं कमागतम् ॥ ४३ ॥ तदाह— || मिन्छत्तस्स गुणोऽयं, अणिभिनेयेसेण तहह संमतं । जह इंदनागमुणिणा गोयमपन्डिबोहिएणंति ॥ ३॥ 

🏭 निवेशस्तेन हेतुना करणेन वा 'लभते' प्राप्नोति, अनभिनिविष्टमिष्याद्द्यिशिति शेषः, कि १—'सम्पक्तं' यथाऽवस्थितार्थ- 🛚 |||न च तस्मै सद्धमेः स्वद्ते पिचोद्ये घृतवत् ॥ १ ॥ " तस्य गुणोऽयम्—एषोऽनंभिनियेशरूपो, वर्तत इति शेषः, कृतः १ 📶 इति चेदाह—' अनिभोनेयोन लभते सम्पक्तं ' यत इत्यध्याहारात, यस्माद्मिनियेशः—कदात्रहस्तस्याभावोऽनभि-| न्याख्या-मिध्यात्वं नाम विपरीतबोधस्वरूपम्, उक्तञ्च-" मिध्यात्वस्य ह्युद्ये जीवो विपरीतद्शीनो भवति ।

अंगुहींने दीने, मारहखेनास मिसमे खंडे। अत्थि पुराणपिन्दं नामेण वसन्तपुरनगरं॥ १॥ उन्हुन-||अ||| अंगुहींने दीने, मारहखेनास मिसमे खंडे। अत्थि पुराणपिन्दं नामेण वसन्तपुरनगरं॥ १॥ स्थउन्छनंमि जीमे||अ||| होंगे अन्तया जाआ। मारादासा तह जह नर राजा मार्थ हो होत्रहें जो खिनई ॥ ९ ॥ लोएण य तह वहुं मारीएं उन्नहंन गिहे |है| विसिद्ध्येसो कलास पत्ते। इष्ट्रिगुणगोत्तातेहो विहल्डदरणांति सुपतिद्धो ॥ ७ ॥ भवियव्ययातिओगेण तस्स ने-||<sub>|||</sub>

अ एस स्रोणस । सा काऽाय नात्य सन्या। मनार नात्य नात्य मा विका वास्त्रों, उन्त्रारिओ इंदनामनामीति । आउयः || अ एस स्रोणस एं केटिआर्टि आर्जियं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते। उन्त्रारिओ इंदनामनामीति । आउयः || अ ति । सेचरणभएंणं केटिआर्टि आर्जितं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते। उन्त्रारिओ इंदनामनामीति । आउयः || अ एस स्रोणस एं केटिआर्टि आर्जितं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते। उन्त्रारिओ इंदनामनामीति । आउयः || अ एस स्रोणस केटिआर्टि आर्जितं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते। उन्त्रारिओ इंदनामनामीति । आउयः || अ एस स्रोणस केटिआर्टि आर्जितं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते। उन्तरिको इंदनामनामीति । आउयः || अ उत्तरिको विका स्रोणस केटिआर्टि आर्जितं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते। उन्तरिको विका स्रोणस केटिआर्टि आर्जितं दारं ॥ १० ॥ तीम य एको बास्ते।

कम्मस्स दंढं अणुवक्कमणीयभावेणं ॥ ११ ॥ तण्हाछुहापरद्यो मग्गंतो पाणियं नियद्द जाव । सन्वेऽवि मए ताहे क्षि भीओ दारं पन्नोएइ ॥ १२ ॥ एर्थतर्राम दिद्धो आमिसन्नोमेण आयओ सुणहो । दृष्ठं तं कंपंतो दीह्तसरं सेहंठ वि लग्गे ॥ १३ ॥ तस्सहायण्याओ, सुणहो बल्ठिकण निग्गओ भीओ। तस्सेत्र य विवरिओ सोऽवि मेहित मेहित कारा पया, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षेये वाऽऽकुल्ठम भी भीनिनः। तुसरतिपश्चित सत्वरमसी तेनैव यातः पया, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षेये वाऽऽकुल्ठम भी भीनिनः। तुसरतिपश्चितेन सत्वरमसी तेनैव यातः पया, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षेये वाऽऽकुल्ठम भी भीनिनः। तृहित्त निवर्वत वातः पया, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षेये वाऽऽकुल्ठम भी भीनिनः। तृहित त्यवत्यं तगोहिसिर्व सुमिर्द्ध अभी। झरंतो नियाचित्ते गाहिमिमं सर्द्ध सुपित्द्धे॥ १८ ॥ १९ ॥ यागोहि पद्धं परिवर्ड्ड ॥ १८ ॥ एर्थ परिवर्ड्ड ॥ १८ ॥ एर्थ परिवर्ड्ड । १० ॥ भी भीनिक विवर्ध कर्मारद्धे वाऽको विवर्ण वहेवे, दीणाणाहादओ चित्र्या ॥ ११ ॥ ताणं च मञ्जयारे स परियओ इंदनागद्मगो- कि कारिस्सामि । इय सीऊणं वहवे, दीणाणाहादओ चित्र्या ॥ ११ ॥ ताणं च मञ्जयारे स परियओ इंदनागद्मगो-

||ॐ||कलड़ मेडी ॥ २९ ॥ जओ मणियं—" जणो धम्मे पयडं च गेहमं च परकल्जनपरिहरणं । मंजणराहओ जम्मे ||॥ ||है||कुणइ ॥ २८ ॥ पत्तो चत्रवाहेयहे प्रडो कि नागओऽसि हाणा हिने १ । सो तुन्हिको अन्छह छहतत्रोती||६

तीप न इच्छड़ आहारं सेडिणा पच्छा ॥३८॥ पारणगादिणे लोगो नियनियगेहंमि कुणइ आहर्ति। तस्प्रहा एसे। उण किंगिन इच्छड़ आहारं सेडिणा पच्छा।।। १८॥ जाणइ न सेसलोओ कस्प्ति गेहंमि पारियं इमिणा। गहियाहारो चिट्टंह पिडेवालंती। हियािहेसु ॥ १०॥ तो सेसजाणणट्टा मिल्ऊिण परोप्परं नयरलोओ। कुणइ इमं संकेयं भत्तिपरो इंदणागंमि। हिंगि॥ ११॥ कस्साव जस्स पिडेच्छइ आहारो मुणिवरो इमो तेणं। लोयस्स जाणणट्टा भेरी ताडावियव्वात्ति हिंगि॥ १२॥ विदे पारणयंमी जेण जाणे नियनियेसु कज्जेसु। लग्गइ एवं वच्चइ कालो अह हिंगि अग्णया तत्य ॥ १३॥ १३०० वसहं। सिरिवद्धमाणसामी समो-| तेण तं खु अद्वपयं। लदं जेण निमंतितस्मवि गेण्हड् नऽन्नस्म ॥ ३६॥ पत्ता य कमेण पुरं सत्थाहेणावि नियणिहं | अ | चेव । काराविओ नहों से तेणवि मुंडावियं सीसं॥ ३०॥ कासायचीवरघरो विक्लाओ तंसि सो पुरे जाओ। दिन्जं-सढो गुणसिकुज्जाणे ॥ ४४ ॥ सुत्तत्थपोरित्तरि उवरि भिक्तबाइ नीहरंतो य । गोयमसामी रुद्धो वीरेण अणेसणं 💖 🖑 | तम्मुणरागेण रंजिओ य दढं।तं चिय मुणियंपेच्छइ, छेइ न नामंपि अन्नस्त ॥ ३५ ॥ अण्णे भण्णंति एसेगपिंडि ओ || तुरम जोयं ओसहमेसज्जषज्जपेजाइं। अम्हाणवि आवासे होही तं जेण अविगरपं ॥ ३४ ॥ छोओऽवि तस्स पणओ | अण्णया तृत्य ॥ ४३ ॥ विहरंतो प्रपट्रणगामागरनगरमंडियं वसुहं । सिरियन्द्रमाणसामी

|एए पुण एगपिंडिया सन्ने। एवं चितितस्म य जाहेसरणं समुप्पत्नं ॥ ५२ ॥ पुन्नाहीयं च सुयं सिरंयं िकंगं च देनयादिन्नं । | 🎆 अ वर्चतेण य इत्तो दिहो माणिओवि तं तओ रहो। कहमहमणेगपिंडो एक्कगिहे चेत्र मिण्हंती ॥ ५० ॥ एएव्य अस्य अस्ति व क्लोणं चितइ है होमि जह मणिओ ॥ ५१ ॥ जम्हा अस्ति अहं नो खल् निहे निहे परियडामि भिष्टखत्यं। उत्तरंतो य खणेणं चितइ है होमि जह मणिओ ॥ ५१ ॥ ताऽणेगपिंडिओऽहं अस्ति मह परणए लोगोऽणेगाइ कुणइ पिंडाई। एए अक्यमकारियपिंडं निण्हंति वस्मुणिणो ॥ ५२ ॥ ताऽणेगपिंडिओऽहं । अप ॥ युद्दों य गोयमेणं सामी । किमणेसणानिमित्तीत १। सामीवि भणइ गोयम । पारणगं इंदनागरस

🏅 । महियं विक्लायजसो जाओ प्रतेयबुद्धो सो ॥ ५४ ॥ भासद् य इंद्नामञ्झयणं उपपणकेवलत्राणो । निसेसकम्म 🍍 है। जिस्से काउं मोक्छं च संपत्तो ॥ ५५ ॥ एवं मिच्छत्तमुणाद्गाभिनेत्रसाउ इंद्नामेणं । पत्ता सम्मताई जह तह अने हैं 🐞 ऽवि पावेति ॥ ५६॥ मुयएविपसाएणं भिष्यं मिन्छस्स पंचमं दारं। जयणादारं इिंह, कमप्तं तस्त तं भिष्मे॥ ५७॥ 🦓

|| एहिं मरणब्भुवगमकरणं ' ति अम्मडो नाम परिवाजकरतस्य शिष्याः—अन्तेवासिनस्तैः, कीद्दरोः ?—' अद्त्त-||अ || भीतेः ' अद्तादानिवरितमङ्गभीतैः, कर्नीर तृतीया, कृतामिति गम्यमानत्वात्, ' मरणाभ्युपगमकरणं ' मरणं—||अ || प्राणत्यागस्तस्याभ्युपगमः—अङ्गीकारस्तस्य करणं—विघानं, मिश्यात्वयतना यथेति शेषः, ननु चेयमद्तादानाविरति-उच्यत इति शेषः, यत्यते-प्रयत्नः क्रियते कार्थं प्रत्यनयेति यतना, 'लघुतागुरुते ' लघुतागुरुतालोचनं चात्र || मपरिहारेण गुरुलामाङ्गीकरणं यतना, एतां च मिथ्यात्वविषयां दर्शयितुमुदाहरणमाह—' अम्मडसीसेहिऽद्त्तभी-लंधुतागुरुते इत्यनेन विवक्षितं, ततोऽयमत्र भावार्थः—शास्त्रानुसारिकुशाप्रीयबुद्धया गुरुलाघवाऽऽलोचनपूर्वं लघुला-विषया यतना न मिध्यात्वविषया तिकिमिदमप्रस्तुतामिघानम् १, उच्यते, यथा चारित्रवतश्रास्त्रिपरिणामातुरिङ्गतं मिध्यात्वस्य यतना प्रकान्ता तस्याश्र सामान्यलक्षणं निवेद्य मिध्यात्विषयतामाह-यतना लघुतागुरुते ||बाह्यमनुष्ठानं सर्वे चारित्रमित्यभिषीयते तथा मिथ्याद्दष्टिर्मिध्यात्वातुरक्षितं सर्वेमनुष्ठानं मिथ्यात्वमिति ततो मर्णन्भवगमकरणं बंभे कृषे स्मुष्ट ण्णा ॥ ८ ॥ जयणा लहुयागरहं अम्मडसीसेहिऽद्त्तभीएहिं।

 नामिध्यात्वविषयेयमितो नाप्रस्तुतामिधानं । अहो अम्महशिष्याः सम्यगृहष्टयो देशविरताश्च श्रूयन्ते तत्कथमियं । उक्कोतेणं तु अन्तुओ जाव । जावंति बंभलोओ चरगपरिव्यायउत्रवाओ ॥ १॥ " इति गाथाऽक्षरार्थः । भावा- ६ मिध्यात्वयतनानुभावादुत्पन्नाः, अन्यथा सम्यग्हाष्टित्वात् केचिद्च्युतेऽप्युत्पचेरत्, उक्तं हि—" उववाओ सावगाणं | समुपपणा , पदावयवेन पदसमुदायव्यपदेशाइह्मणीत्यनेन बह्मलोके इति लम्यते, बह्मलोके-पञ्चमे कत्ये ते हि ए वबहारनउच्छेए तिखुच्छेओ जओऽवस्तं ॥ १॥ " इतिवचनात, एतदेव फलद्वारेणोपद्कीयत्राह—' कंभे कपे । मिध्यात्वयतना १, उच्यते, पारिवार्ड्य हि मिध्याद्य्यनुष्ठानमतः सम्यग्द्य्योऽपि देशविरता अपि मिध्याद्य हुव । अ वयहारमत्त्रको निकान्त्रको नक्षानिति वचनीयं, "जह जिणमयं प्रवज्ञाह ता मा ववहारिकछए मुयह । अ वयहारमत्त्रको निकान्त्रको नक्षानिति वचनीयं, "जह जिणमयं प्रवज्ञाह ता मा ववहारिकछए मुयह । अ वयहारमत्रको निकान्त्रको निकान्त्रको

इह यदा भगवानुत्पन्नादेन्यविमलकेवलज्ञानः क्षायिकद्रीनचारित्रप्रमुखगुणरत्नराजितो जितजगत्त्रयमकरः

ण बसुनुः, तद्यथा—"कुष्णो १ द्यीपायनः २ कण्डुः ३, करकण्डुः १ पराशरः ५। अस्मडो ६ देवगुपश्च ७,

| अ स्वजमहाविरी विजयावासासीममहिमप्रारमारो धरापतिश्रीसिद्धार्थतनयो विजहार महावीरः तदाऽष्टी ब्राह्मणाः परित्राजका

|सवैतोऽङ्गीकृतमैथुनविरतिव्रत आधाकर्मिकादिद्रोषदुष्टभक्तपानादिपरिहारसुस्थितः पूर्वोदितपरिव्राजकगुणोपेतश्च कामिप-|| स्वशास्त्रांवेहितमनुष्ठानमासेवमानास्तिष्ठनित सम्, एवंविषाकियापराश्च ये कालमासे कालं कृतवन्तस्ते उत्कर्षते। दश-विचित्रवस्नामरणोपकरणघारणं माल्यादिमोगाङ्गसंसगं वा कतुं केवलं घातुरक्तैकवस्नघारणं अनामिकया पवित्रिकारबी-यथाकमं मागघप्रसिष्टप्रस्थकाद्योढकप्रमाणप्रमितप्रसन्नपरिपूर्तारितमितवहमानान्यद्त्तोदकप्रहणं, एवंप्रकारमन्यद्पि 🖗 || नारदाख्य ८ स्तथाऽष्टमः ॥ १ ॥ " ते च षष्टितन्त्रादिशास्त्रात्रारदाः चतुद्शाविद्यास्थानपारगाः दानशौचतीर्थाभिषेका-||नोऽविद्येन स्वर्ग गमिष्याम इति प्ररूपयन्तो विहरन्ति स्म, न कल्पते चैतेषामवटतडागादिजलावगाहनं हरत्यश्वरथा-करणं अवणेन कणेतूरपरिधानं गङ्गामृत्तिकया ळळाटे तिळकविरचनं पानस्नानहस्तपादाादिप्रक्षाळनानिमित्तं च सागरोपमस्थितिका ब्रह्मलोककल्पे देवतयोद्पयन्त, तन्मध्यवत्यैम्मडपरिवाजकश्च सप्तशतसङ्रव्यशिष्यपरिवृतो-|| ऽन्यदा भगवतो महावीरस्य देशनामाकण्ये प्रतिपन्नाणुव्रतगुणव्रताशिक्षाव्रतः समधिगतसकल्जीवाजीवाादितत्त्वः दियानावरोहणं मुष्टिककुशील्यादिप्रेक्षावलोकनं स्त्रीकथादिविकथाकरणं हिरतकायिषद्यनाद्यनर्थदण्डासेवनं बहुमूल्य |दिभिष्मेमाचक्षाणाः उदकमृत्तिकाक्षाळनेन शौचाचारमुपवर्णयन्तः शौचपरिपाळनपरा वयमभिषेकजळपूतारमा

 तर्गार्क्ताः पूर्विभिम्खाः संपर्वञ्जातिषण्णत्रत्वाटताज्ञातिष्यः भगवतिरहेतः शक्तरतिनामिष्य विशेषण वर्त-। विकादकुविद्वमायुपकरणजातमेकाने व्युत्मृय्य महानदा। गङ्गायाः पुलिनपरिसरे वालुकामंस्तारकात् मंस्तीये। 🎉 बतस्। वरं हि मृत्युः सिवशुद्धकर्मणो, न चापि शीलसवित्तस्य जीवितस् ॥ १॥" एवं च सर्वसंमतप्यित्रिचना-" | चतन कल्पते, ताहेदानी मरणमेव नः श्रेयः, यत उत्तम्- " वरं प्रवेष्टुं जालितं हुतायानं, न जापि भंगं निरमिधातं | अ\ निष्टितमिदानीतावदस्माकं युरा संगृहीतं जलं,न च सानेपुणं निरूपयहिरापे कश्चिद्दकदाताऽन्यो निराक्षितः, स्वयं ग्रहींंं | | हैं। ममीषां पूर्वयहीतमुद्दकं निष्ठितं,ततः विपासयाऽभिम्युयमाना अन्यमुद्दकदातारमपद्यन्तस्ते सर्वेऽप्येत्रमालोचितत्रनतः, यथा। अन्यमानमानवाऽपि बहुविध्यितिद्याहिता शिवातुगतापि नापणी, तस्यां च निर्जनायां कियन्तमपि भूभागमित्रज्ञानतानाः । अ\| मिरिय संचरत्रियाचरविभीषणा नीत्म्मत्याळङ्कता च वितिमपिष्ठनुपतिविजययात्रेय विसारिवाहिनीकाशा दशा च कविर्वन्ग | \ अ महाटवी, या च महानरेन्द्रसे नेवेतरततो निरीक्ष्यमाणपुण्डरीकशतसंकुला विविधहरिषत्ररथाविराजिता च रामरावणसङ्गाम४-| | समनापतापिते सक्छजीवलोके विहाराधै कास्पिल्यपुरात्युरिमतोलकार्गं प्रति प्रस्थिताः, गच्छन्तश्च तावहता यावदेका | स्यपुरिवासी परमश्रावको बभूत, तदन्तेवासिनश्च कदाविद्धिप्रवृद्धप्रबलतापदिवसे ज्येष्ठमासि प्रचण्डचण्डप्तिमकरिक- | इ

| गोतमस्वामी समाकण्ये निःसंशयप्रतीतिकृते भगवन्तं महावीरस्वामिनं विधिवत् पप्रच्छ—यथा भगवन् ! अयं स्त्रोको | | | | | | यह्म्यादिशति—एवमम्मडपरिवाजकः काम्पिल्यपुरे गृहशतेष्वाहारमाहारयाते, एवं वसतिमुपैतित्यादि, तात्के तथा १, ||है| ||है||मानतीर्थाधिपति बर्देमानस्थामिनं धर्माचार्यमम्मडपरित्राजकं चाभिवन्य पूर्वप्रत्याख्यातयावज्जीविकस्थूलप्राणाति-🖐 || भगवानवादीत्-तथा, कथमेतदेवमिति पृष्टः पुनभगवान् ब्रुते स्म-गौतम! अम्मडपरिव्राजकस्य प्रकृतिभद्रताविनी- || 🍰 | | अ| रपरिहारमाधाय शरीरमपि चरमोच्छासानिःश्वासेषु व्युत्सृष्टमस्माभिरिति चेतासि कृत्वा पादपोपगमनं कृतवन्तः, ततश्च | | अ| काितिचिद्दिवसान्यनशनेन स्थित्वाऽऽलोचितप्रतिकान्ताः समाधिना काळं कृत्वा पश्चमे ब्रह्मळोक्रकले दशसागरोपमस्थि- | ४| | विष्णे तयो देवा उत्पन्नाः । एवं च ते लघुलाभमदत्तादानं परिहत्य गुरुलाभं मरणं चाङ्गेकृत्य मिध्यात्वयतनामासेवितवन्त इति | अ| 🕷 वशिकृताशेषलोकः काम्पिल्यपुरे प्रतिवसति स्म, अन्यदा च तहुणातुरागविरचितमनोरञ्जनात् जनात्तहुणात् भगवात् 🛮 🖔 🍏 प्रकृतमविति, प्रसङ्गागतं त्वम्मडपरिव्राजककथानकानुसन्धानं किञ्चात्कयते—तत्रासौ परिव्राजकपातिर्विषिषकोतुक-

ं गौतम ! न ताबइस्मन् भवेऽसौ सवीवरतिमवाप्स्यति, नापि देशविरतिपारिणामात् प्रतिपतिष्यति, केवलं पूर्ववर्णित- 🕎 सूयोभिमुखोध्वेबाह्वातापनादिकायक्केशमनुभवत षष्ठाष्टमादिप्रकृष्टतपःशोषितशरीरस्य ततादिगुणोपेतस्थानवरतं

||रासारस्वभावतां परिभाव्यैकान्तिकात्यन्तिकपरमसुखरूपतामपवर्गस्य निर्विण्णो जातिजरामरणादिप्रवर्त्तनायास्त-|| र्डमानो यावत्सातिरेकाष्ट्रवर्षो भविष्यति तावत्प्रशस्तेषु तिथिकरणयोगनक्षत्रदिवसमुहूत्तेषु कळाचार्यस्य तिपितरस्त-||प्राप्ताविष सांसारिकसुखस्य निःस्पृहो भविष्यति, अन्यदा तथाविघाचार्यसमीपे समाकण्ये धमेदेशनां विज्ञाय संसा क्षी रासारस्वभावतां परिभाज्येकान्तिकात्यन्तिकपरमसुखरूपतामपवगेस्य निविण्णो जातिजरामरणादिभवन्तेनायास्त-क्षी दुन्छेददक्षां सर्वेसावद्यानिद्यत्तिरूपां भगवद्हेदुपदिष्टां दीक्षां महाविभूत्या प्रपत्स्यते, ततश्चाशेषातिचाररहितां काश्वत्कालं पारिपाल्योत्तारेपारपारिणामविज्ञान्दिवज्ञात्समारुह्य क्षपक्षेत्रणी विघाय घातिकमेक्षयमुत्पाच सकललोकाली-कप्रकाशनप्रत्यलं केवलज्ञानमनेकभव्यलोकोपकारं कुर्वाणो विहत्य बहूनि वर्षाणि केवलिपयीयेण संक्षिष्य मासि कसंलेखनयाऽऽत्मानं षष्टिं भक्तान्यनशनेनाविङ्यान्तर्भेह्रतीवशेषायुष्कोऽनुभ्य पञ्चन्हरवाक्षरोचारणतुल्यकालां 🖉 मुपनेष्यंति, सोऽप्यचिरेणेव कालेन सकलकलाकलापकुशलः संपत्स्यते, केवलं नवयौवने वर्तमानोऽपि समस्तभोगाङ्क ||योगिनीयावस्थां परित्यज्य भवोपत्राहिकमीचतुष्केण सह शरीरमवित्रहगत्या समयेनैकेन सेत्स्याति ॥ व्याख्यातं षष्ठ , डारेण सोदाहरणेन मिध्यात्वम्, अधुना सप्तमेनातिचारद्वारेणाभिधीयते –

अतिचरणं नामातिचारः—राङ्काकाङ्क्षाविचिक्त्सादिक्पः, नतु सर्वथा मिथ्यात्वपित्यागरूपः, तथारूपत्वे भूभ मङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्योग्राम् । सङ्काद्वविद्याम् । सङ्काद्वानामित्यथः, शिवो—राजिषः । मुद्रळः—परिव्राजकः, सच स च तौ तावादी येषां ते तदाद्यस्तेषां, कीहशानामित्याह—' प्रतिपतितिविभङ्गानीं । स्वित्र्यानाविशेषाणां, केषु विषये । हत्याह—' द्विवंभेसु ' चि द्वीप्रकासु विषये, द्वित्यनेन सप्त द्वीपा व्याख्याः । वित्रवाद्विक्ता अत्याद्वाक्ष्याते क्ष्यत्वे । स्वित्यम् । स्वित्यम् विषये । स्विभङ्ग्य मुद्रलपरिवाजकस्य च मिश्यात्वातिचरणं जातिमिते संदङ्कः, कैः । इत्याह— । संक्रियमाहेहि सुत्तेहि , ति, शाङ्कितादिभिः सूत्रैरिति गाथाऽक्षरार्थः । भावार्थस्तु कथानकाभ्यामवसेयः, ते चेमे— । अहयरणं जहजायं सिवमुग्गलमाइ दीवबंभेसु । परिवाडियविहंगाणं संकियमाईहिं सुत्तेहिं ॥ ९ ॥

| ज्ञियविहरंताणेयमुणिगणपवित्तो । वित्तोवहासियवेसमणनयरिरिद्धीगुणो देसो ॥ ३ ॥ (त्रिभिविशेषकम् ) | ॥ | अविय-सिरिरिसहनाहतणओ आसि पुरा तंमि कुरुनारेंद्रोत्ति । नामेण तस्स तो सो देसोऽवि कुरुत्ति विक्खाओ | | माणससरं व अइपउरवाणियं तह सरायहंसं च । सुतविस्तमाणमं पिव नीसेसक्तमापहाणयरं । ८ ॥ अवि य दो- 🕌 सायरो समंको सकलंको जत्थ केवलं चंदो । संतावयरो तिव्यो सहरसरस्सी दुरालोओ ॥ ९ ॥ हंसगणो बिस- 🔞 भक्की विहंगसत्यो विल्वसंजुत्तो । न उ तिष्ठवासिलोओ घम्माइतिवग्गसाररओ ॥ १० ॥ तत्थासि गरुयपि 📲 अत्य उवरुवरि निवसन्तगामपद्वणमङंबसंकिण्णो । किण्णरनरविज्जाहरपरियरियपएसरमणीओ ॥ १ ॥ ||रमणीयणमुहउवमिज्जमाणतामरसरुइरसरियरो । सरनियरतीररेहिरकारण्डवहंसचक्कोहे ॥ २ ॥ कोहाइदोसव-||वक्खकुंभिकुम्भयडविउडणमइंदो । इंदीवरद्छनयणौ नयणाणंदो य लोयाणं ॥ ११ ॥ आणामित्तव

तओ-तइयिचिय तीसे युन्वसुक्यसेसाणुभावओ जाओ। गन्भो सुहंसुहेणं परिवालइ साऽवि तं विहिणा ॥ २२ ॥ मइंद्यमेरिसयं ॥ १७ ॥ एत्थतर्रामे—पाहाउयमंगलगैयसद्संवालियतूरनाएणं । पिडबुद्धा सा चित्रह् अदिहपुन्यो गयसीहो ॥ २०॥ तव्ययणायण्णणगुरुपमोयउभिमन्नबहुल्रोमंचा । देवी जाया नवपाउसामि अंकुरियपुहड्वन ॥ २१॥ सा नियइ ॥ १६ ॥ अविय—महापिंगलकेसरमासुरयं, घवलत्ताणानिज्जियहारसयं । सरयंबुधरं व साविज्जुलयं, पुलएइ इमो सुमिणो ॥ १८॥ दिद्रो मएऽज्ज ताऽहं, गंतुं दइयस्त चेव साहिमि । इय चितिऊण कहिओ सुमिणो निवइस्स वइकंतो॥ १५॥ अण्णया य-रयणीएँ चरिमजामे सुहसुत्ता थारिणी महादेवी । निययुन्छंगानिविहं सीहं सुयणीमि जह दिहो॥ १९॥ तेणावि सुमिणसत्थाणुसारओ भाविऊण भाणियाभिणं । सुंदारे ! तुह बरपुत्तो होही पाडिवक्ख-रामदङ्या गोरिन्य मणीहरा पिया तस्स । घारिणि नाम पासिष्या सल्द्रम्खणा रामसेण न्व ॥ १३ ॥ सीक्यअणेयसामंतपणयपयकमत्ये । कमत्यानित्यओ राया सिनोत्ति नामेण विक्खाओ ॥ १२ ॥ सीयन्त्र ॥ १४ ॥ तीए सह तस्स सुकयाणुभावनिन्यत्तियं विसयसोक्खं । पंचविहमणुहयंतरस कोइ लावणाइगुणेहिं तिजगप्पवरेहि जा विणिम्मविया । मयणस्त कए विहिणा

||श्व||पारेपूरिज्ञंतमणोऽणुकूलदोहलयमुरिथया सा य । अह अनया पसूया पुरां मुख्नमरमंकामं ॥ २३ ॥ वदाविओ य राया | १|| कुमारस्स निययसमए कर्य नामं ॥ २९ ॥ देहोयचएणं तह कलाकलावेण बङ्गमाणो य । सयलजणसलाहणिज्यं संपत्ते। 🗐 ||तकडओहधणसंकलं ॥ २७ ॥ हरिसवसविवसनचंततरुणीयणं, जयजयारावसंरुद्धनहयंगणं । सयलपुरलोयआ-|िय| |जुन्वणं कुमरो॥ ३०॥ जो य-मयरद्धयन्भमाउन्य मयणसरसछिविहुरदेहाहि । अभिज्ञाइ नयरित्रलासिणीहि|| !|| | चेडीए पियंवयाभिहाणाए । दिण्णं च पारिओसियमंगविलग्गामरणगाई ॥ २४ ॥ आढतं महावदावणयं, 🖟 णंदनचावणं, जायमेवंविहं तस्य वद्यावणं ॥ २८ ॥ वते वद्यावणए कएसु मयलेसु जायकम्मेसु । सिवभदेति 🕌 || नयणुप्पलद्लेहिं ॥ ३१ ॥ अण्णया-रयणीय चरिमजामे सुत्तविउद्धरम सियनरिंदरम । जाया मणामि चिन्ता, रज्जघुरं 📗 🖐 जं च केरिसं १ हियंतपुन्नवत्तयं विसंतअक्खवत्तयं पढंतभट्टच्ट्यं विङ्णाअस्सघट्टयं। मिलंतपउरवंदिणं || लसंतकामिणीयणं विमुक्कगोत्तवंदयं रसंततूरसह्यं ॥ २५ ॥ पयद्रलोयमाणयं निरंतरायदाणयं, नियदह-हिसोहयं जणोहाचित्तमोहयं। वहंततेष्ठवाहयं सरंतकुंकुमोहयं, तंबोलफुल्लमारयं वियट्टिचित्तहारयं ॥ २६ ॥ अविय-गहिरवज्जंतपदुपडहघणमहरूं, घुसिणछ्ट्रणयमंडवयक्यवहरूं। तरुणरमणीहिं गिज्जंतबहुमंगरुं, अत्थिदिज्जं-तकडओहघणसंकर्ः ॥ २७ ॥ हिरिसवसविवसनचंततरुणीयणं, जयजयारावसंरुद्धनहयंगणं। सयलपुरलोयआ-

क्षें रिजी संठाविजण सिवमहं। विहरामि दिसापुंछियतावसदिक्खं गहेऊणं ॥ ३९ ॥ पुरथंतरंमि पढियं बंदिणा काल-| सिसाणुभावओ ताव तरस बुद्धिकए। मज्झिब जुनं काउं परलेयिहियं किमवि कज्जं॥ ३८ ॥तं च इमं—आपुन्छिकण लोयं 💣 । गलइ मई, चलइ न दिही सुई न पम्हुसइ । सामंतमंतिमाईजणोऽनि आणं न लंबेह ॥ ३७॥ पुन्तकयसुकय-🦉 अइबङ्किओवि रासी निच्चुवभोगेण अणुवचीयंतो। खिज्जर् जणस्स अह्ता एवं पुण्णेऽविणायन्वं ॥ ३६ ॥ ता जाच न 🖟

िनेयणत्थं—उद्यायलमारोहइ सूरो तह देन। विविहकज्जेस । कि कि सिद्ध कि न सिद्धमिति जोयणत्थंत \iint ।। ४०॥ आयण्णिजण एयं, सर्यणीयाओ समुद्विजण तओ। कयसयलगोत्तकिचो अत्थाणभुतं समणुपनो ॥ ४१॥ 🐞 ।। ४०॥ आह्य असेत्तमिलियतामंतमंतिमाईणं। भणइ नियाभिष्पायं पायं त्तीहात्तणानिविद्वो ॥ ४२ ॥ बहुमान्नेओं 🦓 र य ति हैं तयभिष्पाओं तओ पुणो आह । जइ एवं ता सिग्धं दिज्जउ रज्जं कुमारस्त ॥ ४२ ॥ पुरथंतरंभि पती 🖠 पाइहारनिवेइओ निवसयासे । सिच्चवर्ह नामेणं जोड्सिओ सत्यनिम्माओ ॥ ४४ ॥ आसीसदाणपुट्यं भाणियमिमेणं । अभ अज्ञ तिही सुपसत्या वारो सारो वरं च नक्खतं । जोगेस्र सिच्जोगो निर्दे ! करणं च सुइकरणं॥ ४५ ॥ मंगळकञ्जेस्र | अज्ञ सुकरणं ॥ ४६ ॥ स्वा सिच्चव्यणमायिण- | अज्ञ सुक्त संग्लाण आवासं । ता कुणसु समीहियकज्ञमज्जणमणवञ्जगुणसज्ज । ॥ ४६ ॥ अह्य सुन्द अंबरं दल्क | अज्ञ महण चल्ह हाणओ जल्ही । तहिवि हि सिज्झह् कज्जं माणिन्छ्यं पुण्णवंताणं ॥ ४८ ॥ अण्णह्—कत्य मई मृत् | अम्हणे वल्ह हाणओ जल्ही । तहिवि सिज्झह् कज्जं माणिन्छ्यं पुण्णवंताणं ॥ ४८ ॥ अण्णह—कत्य मई मृत् | अस्त क्रिक्त कर्या सुपसत्यिदेणजोगो ॥ ४९ ॥ इय चितिकण | अस्त स्वा सिन्दिल निक्त कार्य सुपसत्यिदेणजोगो ॥ ४९ ॥ इय चितिकण | अस्त स्वा सिन्दिल निक्त स्वा सामंताहण जोह्यं वयणं । तेहिवि भणियं कुमरो बहिप्पउ देव ! जह एवं ॥ ५० ॥ तो रह्या पिहहारो आइहो | | अप राया मणंमि चितेह । अणुकूळदेवजोगं नराण ते कि न जं घडह ? ॥ ४० ॥ जह फुडह अबर दलह | अस् मेहणी चळह ठाणओ जळही। तहिव हु सिउझह कज्जं मणिच्छयं पुण्णवंताणं ॥ ४८ ॥ अण्णह—कर्थ महे गृत्र | अस्त चळहं ठाणओ जळही। तहिव हु सिउझह कज्जं मणिच्छयं पुण्णवंताणं ॥ ४८ ॥ अण्णह—कर्थ महे गृत्र | अस्त सामंताहण जोह्यं वयणं । तिहिव भणियं कुमगे बहिप्पउ देव ! जह एवं ॥ ५० ॥ तो रन्ना पिडहारो आहुहो | अस्त सामंताहण जोह्यं वयणं । तिहिव भणियं कुमगे बहिप्पउ देव ! जह एवं ॥ ५० ॥ तो रन्ना पिडहारो आहुहो | अस्त साह्य । सिग्धं चिय संपत्तो अत्थाणभुवं कुमारो य ॥ ५१ ॥ जणयाह्याण तेसिं जहोत्तियं विहिय काउं, | अस्त विणयपिडवत्ती । नरवहणा आहुहे उवविहो आसणे पवरे ॥ ५२ ॥ तओ भणियं मंतिणा—परलेयिहियं काउं, | अस्त जन्छ ! तह जणओ । निव्यणकामभोगो तह रउजमरं निवेसेउं ॥ ५३ ॥ ता वन्छ । तह जण्डा | वर्ष | समुज्जओ एस वन्छ ! तुह जणओ । निविचणकाममोगो तइ रज्जमरं निवेसेउं ॥ ५३ ॥ ता बन्छ ! तए || इिंह अप्पा तह कहि मंठनेयन्त्रो । जह पवरपत्तमूओ रज्जांसिरीए हवइ ठाणं ॥ ५८ ॥ जओ भणियं—" नोद़-

पारणए॥ ६२॥ आयावणभूमीओ पचोर्काहेऊण आगओ उड्यं । कंदाइआणणत्थं किंडिणस्संकाइउं गहिउं 🕼 ॥ ६३ ॥ गंगानईए वचह तत्थ य ग्हाणाइयं करेऊणं । कुसजलकलसविहत्यो पुन्वदिसि पसरिओ मुख्यं जावज्जीवं छड्छेडेण पारणयं ॥ ६०॥ उत्रवासादिणे आयावणा य तह उड्डबाहुणा निर्मं। सूराभिमुहेण मए य कंदफलमूलमीमहाइ ॥ ६५ ॥ एवं भाणिऊण तओ जलेण अन्मोमिखऊण तिम्खुतो । कंदफलमूलमाईण भणइ ॥ ६४ ॥ इह सोममहाराया सिवरायरिसि सुधम्ममग्गितियं । अभिरक्खउ अणुजाणउ कायन्त्रा पारणादिणे य ॥ ६१ ॥ कंदफलमूलमाई पुन्ताइदिसा कमेण गहियन्त्रं । एवमभिग्गहिओ सो पढमछहुरस न्वानर्थितामेति, न चाम्मोभिने पूर्यते । आत्मा तु पात्रतां नेयः, पात्रमायान्ति सम्पद्ः ॥ ५५ ॥ गड्य एवमाइ बहुयं न सिक्खविऊणं ठियंमि मंतिमि । नेमित्तिएण भिणयं आसन्नं बट्टए लग्गं ॥ ५६ ॥ तो रन्ना कारविया सिग्धं रज्जा-रायावि दिसापुंक्षियतात्रसदिक्खं अह पवण्णो ॥ ५९ ॥ तो दिक्खासमए चिय गहिओ गुरुओ अभिग्गहो तेणं। हिसेयसामग्गी । पर्ताम लग्गसमए उच्छालेए तूरनिग्घोसे ॥ ५७ ॥ जयजयरवसंविलए मंगलसहे पवित्थरंतिम । गुरुविच्छडुण कओ रज्जिमिसेओ कुमारस्त ॥ ५८ ॥ कड्हिवि दियहेहि तओ तणयं आपुच्छिजण सुहिदिवसे ।

अगाणि तो पाडए अभि ॥ ६० ॥ समिहमहुसिपणीवारगाइहोमं सिवित्थरं काउं । निन्नित्यवेहसबली फलाइ अगाणि तो पाडए अभि ॥ ६८ ॥ बीचेपि छट्टखमणं तहेव आढवइ कि तु पारणए । दिक्खणादेसाइ गंतुं अणुजाणावेह जिन्मारं ॥ ६८ ॥ बीचेपि छट्टखमणं तहेव आढवइ कि तु पारणए । दिक्खणादेसाइ गंतुं अणुजाणावेह जिन्मारं ॥ ६८ ॥ तह्यंपि पाइंतरस कह्हिवि दिणेहिं।तयवरणखओवसमओ विभंगनाणं समुप्पणं ॥ ७१ ॥ पासह य सन्त दीवे अणुजाणावेह घण्यं एवं दिसचक्कवालेणं ॥ ७० ॥ ॥ ६० ॥ वितह कि हिमणा उप्पणं ॥ ६० ॥ पावि मज्ज नाणेणं १ । हिथणपुरंपि गंतुं जं न पयासीमे लेयरस ॥ ७२ ॥ तो चितह कि हिमणा उप्पणं ॥ ६ वितह कि हिमणा उप्पणं ॥ ६ ॥ वितह कि ताए सिरीए पीवराए । ॥ जा हो इ अन्नदेसीम । जा य न मिनेहि समं जं च अमिन्ता न पेन्छंति ॥ ७८ ॥ ( प्रन्थाग्रम् १००० । ) ह्य श्रितिकण वन्नह तत्तो हिथणपुरंपि नयरंपि । आइक्खह लोयाणं दीवसमुद्दाण परिमाणं॥ ७५ ॥ तह्या य तिम नयरे ॥ गामागरनगरपट्टणाए(ई)सु। विहर्रतो संपत्तो सामी सिरिवन्द्रमाणजिणो ॥ ७६ ॥ जो य—सुरविसरपणयपाओ, निग्घाइ-|| यघाइकम्मसंघाओ । केवळनाणसहाओ वसीकयासेसगुणजाओ ॥ ७७ ॥ सहसंबवणुज्जाणे समोसहो गोयमाइ-किहिणसंकाइगं भरिउं॥ ६६॥ समिहाओ य गहेउं पुणीवि उदयंमि आगओ खिप्पं। मोत्तूण तयं गिण्हइ

। प्रमपयं ॥ ८८ ॥ जह्य न जरा न मच्च न बाहिजो नेय परिभनो न भयं। तं भण्णङ् परमपयं सासयसोक्छं। हणास्त्रो ॥ ८७ ॥ इंत्रणनाणनित्ते सुपतिते स्वरात्रते स्वरात्ते स्वरात्ते स्वरात्ते । भावेण जे निसेविति जंति ते झांति । 🎉 कुणह ॥ ८६ ॥ जओ—जो हुम्मह्ममणाओ निवारओ धारओ य सहठाणे । सो घम्मे नाणदंसणवरणआरा-प्रमणजुओ। नयरजणो य समग्गे समाणओ बंदणनिमित्तं ॥ ७८ ॥ धम्मसवणित्ययाए सदेवमणुयासुराए | ॥ । सम्मसवणित्ययाए सदेवमणुयासुराए | ॥ । सम्मणजुओ । नयरजणो य समग्गे समाणओ बंदणिनिमित्तं ॥ ७८ ॥ धम्मसवणित्ययाए सदेवमणुयासुराए | ॥ । सम्मणजुओ । नयरजणो य समग्गे समाणओ वंदणिनिमित्रं ॥ ७८ ॥ धम्मणजुओ । नयरजणो य समग्गे समाणभा वंदणिनिमित्रं ॥ ७८ ॥ धम्मणजुओ । नयरजणो य समग्गे समाणभा वंदणिनिमित्रं ॥ ७८ ॥ धममणजुओ । नयरजणो य समग्गे समाणभा वंदणिनिमित्रं ॥ ७८ ॥ धममणजुआ । वर्षणिनिमित्रं ॥ ७८ ॥ धममणुम् ॥ वर्षणिनिमित्रं ॥ ७८ ॥ धममणुम् ॥ वर्षणिनिमित्रं ॥ वर्षणिनिमित्र 🆓 परिचता ॥८४॥ ईसाविसायवय(चव)णाइमाणमुमहिह्निव्हास्तिहियाणं । देवा णवि देवलोए दुम्खाणि पाविआ अतं। अङ्भारारोवेघणसासा १ ॥ ८३ ॥ जरमरणरोगानिड्यभोगसोगाइडुक्खतविष्टिं । मणुष्टिवि सुहवन्ता दुरंदुरेण मिना मोक्सं नरयंभि संपत्ता १ ॥ ८२ ॥ तिरियावि छुहिपवासादहणंकणताडणाइदुहवासा । सुहिणो कत्य हथासा । भ डक्कोबहुयदेहा सक्यविह्णा परियहंति ॥ ८१ ॥ तथाहि—अणवरयं पत्त्ता तत्तकवहीस तिव्वहुक्तवता। कि पाउणेति | है। ते युण न अतिथ कत्थिति धम्मविहूणाण जंतूणं ॥ ८०॥ नारयतिरिथनरामरमेएण चडवित्रहावि जेण जिया ॥ भ वास्ताए। एत्थंतरीमे भगवं। धम्मं कहिटं समाहत्तो ॥ ७९ ॥ मो मो हेवाणुविया ! सन्ते सुक्छात्थिणो जणा पुत्यं ।।

नयरंमि परियडंतो गोयमसामी सुणइ बस् ||निराबाह ॥ ८५ ॥ इय एवमाइधम्मं सोंऊणं केऽवि भवविरत्तमणा । सन्त्रविरई पवन्ना अण्णे उण देसविरयंति |मत्तपाणो आगंतूणं विहीएँ भुजित्ता । परिसाए मञ्झगयं सामि विणओणओ भणइ ॥ ९८ ॥ जण्णं सियरायरिसी |वीवसमुहाण संखिविसयंभि । लेयरस पुरो जंपइ तं सचं अहव मिच्छिन्ति ॥ ९५ ॥ सिवेसेसं उत्रउत्ता जाया एत्थं-|तरीम सा परिसा। चितइ य सुट्ट पुद्दे अम्हवि चित्तिष्टुयं एयं॥ ९६॥ एवं पुट्टो सामी पभणइ गंभीरमहुरवायाए । सित्र-|जम्हा दुगुणा दुगुणा। तिरियलोए ॥ ९८॥ तं सोंडं परिसाए सिवरायरिसिस्स साहियं सन्तं। सोवि तहा कुणइ तिहं संकं| कंखं विगिच्छं च ॥ ९९ ॥ मिच्छत्तरसऽइयारे, वट्टंतरस य विभंगणाणं तं । परिवंडियं नवि पेच्छइ किंचिवि दिहि-|प्पहाईयं ॥ १०० ॥ तो चितिउं पयत्तो पुन्यमहं सन्यमेन पासंतो । इषिंह किपि न पासामि कारणं किंचि ता होजा ||रायरिसी गोयम! विभंगनाणी भणइ मिच्छा ॥ ९७ ॥ जंबुहीवाइया दीवा लगणाइया समुद्दा य । होति ॥ ९०॥ तह्या य छह्खमणांउ पारणहाएँ निम्मओ भिक्लं।

| 🙀 इहऽच्छिउं पच्छा । सेलोसे पाडेबिज्जिय सिद्धो नीसेसहयकम्मो ॥ १०९ ॥ एवं सुपसत्थिमिणं सिवरायिरिसिस्स साहियं 🕌 हिंह डाच्छउ पच्छा। सलास पाडवाप्याय सम्बन्धाय सम्बन्धाय ॥ ११०॥ एयाणुसारउचिय पायं मोग्गालकहावि दहन्या। कि है। तिसंगो से उड्ढलोयविसओं समुप्पण्णो ॥ १११॥ अस्मि लोए उड्डं मुरा य कप्पा य बंभलोयंता। तेण परं बोन्छिने मन्नइ हैं तु विसंगो से उड्ढलोयविसओं समुप्पण्णो ॥ १११॥ अस्मि जाव पुन्छेइ गोयमो वीरं। सामीवि भणइ गोयम। देवा सन्बह | 🕏 |। १०१ |। अहवा अइसयनाणि, तमेव गंतूण वंदिऊण तहा। पुच्छामि सन्वमेयं इय चितिय जाइ जिणपासं ।।१०२॥ | 👻 | वादेता अहवा अइसयनाणि, तमेव गंतूण वंदिऊण तहा। पुच्छामि सन्वम्न णिच्छएणेसो ।।१०३ ।। इय चितिऊण आहिऊणं विसुद्धशाणेणं । णिद्दृष्ट्यायकम्मो उप्पाड्द्ंकेवलं नाणं ॥ १०८ ॥ केवलिपार्याएणवि कित्तियकालं | कालेणं मुत्तत्थिविसारओ य संपन्नो । परिपालिऊण बहवे वरिसे छउमत्थपरियायं ॥ १०७ ॥ अंतीमे खबगसिढि| दिक्खिओ सामिणा नियकरेण । सिक्खाविओ य समयं सामायारिं च साहूणं ॥ १०६ ॥ अप्पेणिति छिओऽहं णाह ! पुत्तियं कालं। तेण न नाओ तं सामि! सयलतेलोक्कपयडोऽवि ॥ १०५ ॥ इय एवं पमणेतो स विणयात्रबद्धर्तासंजली भणड् णाह् !। काउं महापसाथं नियदिक्छं मज्झ वियरेसु ॥ १०८ ॥ अण्णाणपासपुणं

आतापनां-सूर्योभिमुखोध्वेबाहुस्थानावस्थानलक्षणां, कुवैत इत्यध्याहारः, 'विहंगनाणेण ' ति विभक्नो-मिष्यात्व-मिच्छिद्दिस्स अन्नाणं ॥ १ ॥ " तेन कस्यापि ' जीवजाणाण्य ' ति जीवज्ञानं—प्राण्यवबोधनमुत्पन्नामिति गम्यते, 'केवलणाणं ' |चिरियं एवं संखेवओ समक्खायं । वित्थरओ विण्णेयं विवाहपन्नितिअंगाओ ॥११६॥ सुयएविपसाएणं सत्तममङ्यार-सिकंता ॥११३॥ जम्हा सोहम्माई कप्पा उड्डं दुवालम हवंति । तत्तो नव गेवेज्जा तदुविर पंचुत्तरा पंच ॥११४॥ सेसं तहेव मोग्गलमुणीवि जावुत्तमं पयं पत्तो । संजायकेवलो सञ्वकम्माविगमं करेऊणं ॥ ११५ ॥ मोग्गलगिसिस्स पष्टिन ' उपवासद्दयलक्षणेन, अष्टमाद्युपलक्षणं चैतत्, तेन तपस्यत इति गम्यते, ' आयावण ' ति कलिङ्कतो विपरीतो बोघः अवध्यज्ञानं, यतः—" सद्सद्विसेसणाओ भवहेउजहिष्किओवलंभाओ । नाणफलाभावाओ ततः 'ओहि ' नि अवधिः-तदावरणीयकमिक्षयोपशमेन रूपिद्रच्यविषयः सम्यग्बोधः संजायते ' ओही केवळनाणं, तो भंगो होइ मिच्छस्स ॥ १०॥ छहेणं आयावण विभंगनाणेण जीवजाणणया दारमक्खायं । भंगदारं एचो कमपचं तं निसामेह ॥ ११७ ॥

विनाशः ' भवृति ' जायते मिथ्यात्वस्येति । नतु विमङ्गेन जीवान् जानतः कथमविधिभेवति, १ अविधिविभङ्ग्योज्ञीनाः क्षेत्र वारात्त । सत्यं, परिणामविशेषात, यथा मिथ्यात्वेद्यवन्त्येपि सम्यक्तं याति तथेहापीः शायाः सम्मतं विभङ्ग्रेज्ञानी मवन्मतिश्वतावाधिसम्यक्तवानि युगपञ्चमते, यत उक्तम्—" विक्संगाओ परिणमं सम्मतं क्षेत्र महस्रुओहीणि । तयभावंमि मइस्यं सुयलंभं केइ उभयंति ॥ १ ॥ '' इति गाथाऽक्षरर्थः ॥ भावार्थस्त ह्षान्तकलेनावसेयः, स चायम्—

शासिद्वाल्तपस्त्री शिवश्यमे तयोधनो धननिर्राहः । षष्ठाष्टमदशमादिषु तपोविशेषेषु बन्धरितः ॥ १ ॥ तस्यान्यः असिद्वाल्तपस्त्री शिवश्यमे तयोधनो धननिर्राहः । षष्ठिभङ्ग्योगिनो विभङ्ग्बोधः समुद्गादि ॥ १ ॥ संक्षित्रयमानसुनिशुः व्यान्तान्तिव्यत्ते सेत्रात्वावाद्यः । विपर्रात्वोधवन्तः संक्षित्यप्ति । १ ॥ साम्भित्तः विव्यत्वात्ता । विपर्रात्वोधवन्तः संक्षित्यप्ति । १ ॥ रागादितिमिरानिकः विवेकद्गिन ये तिरस्क्रस्य । विद्यात्वा जीवाः । विपरीत्वोधवन्तः संक्षित्यत्वत्योगिनो जीवभावांत्र ॥ १ ॥ चिन्तयित्रमेष लम्रे तिरस्क्रस्य । विद्यात्वा जीवाः । विपरीत्वोधवन्तः संक्षित्यत्यत्ते संसारे ॥ १ ॥ रागादितिमिरानिकः विवेकद्गिन ये तिरस्क्रस्य । 🖔 ति केवलज्ञानं—घातिकमंक्षयेण लोकालोकाविभविक संपूर्णज्ञानं, तच भवतीति शेषः, एवं कदाचित क्रमेण भद्धः । 🥦

|सम्यक्त्वमतिश्चेतेः साकम् ॥ ६ ॥ उपपात्तिक्षममेतत्, येन जिनभद्रगणिभिरध्युक्तम् । " अणभिनिवेसा ह कयाइ <equation-block> ्र∥सद्दृष्टितत्त्ववेत्रमाने विशन्ति ते झागिति शुद्धवन्ति ॥५॥ एवं च तस्य मागौनुसारिचिन्ताक्रमेण संजाता । अवधिज्ञानप्राप्तिः ||र् ||होड् सम्मत्तहेऊवि ''॥ ७॥ तद्तु शुभाष्यवसायस्य-निहतघनघातिकमीनिचयस्य। अक्षयमनन्तमनुपममुत्पन्नं केवल्ठ-| |ज्ञानम् ॥ ८ ॥ एवं कादाचित्कक्रमेण कस्यापि सर्वथा भवति । मिध्यात्वस्य विनाद्यः पुनरुत्पत्तेरमावेन ॥ ९ ॥ एवं | भान्यत इति भावना अनित्यत्वादिरूपा 'यथा' येन प्रकारेण 'तामालिना' तामालिश्रोधिना गृहाविस्थ-कथं माविता १, यथोक्तं केनाचित-' उद्भताः प्रथयान्ति मोह-|| नीलपयोद्गर्भवि-॥ |तेन भावितेति शेषः, हरवत्वं च भावनाश्वदस्य प्राकृतत्वात्, किविषया १ इत्याह—' ऋस्विषया ' ऋक्षिः-|मङ्गहारं श्रुतदेन्यनुभावतः समारन्यातम् । कमसंप्रापं वस्ये, नवममितो भावनाहारम् ॥ १० ॥ क्केशं प्रयच्छन्ति च । एता भावण जह तामालेणा इडीविसया पुणो अणसणं च । पुणरिव खोहणकाले, लहुकम्माणं इमा मेरा ॥ १९ ॥ जनयन्त्यपाजेनविधे तथा सन्ताप महान्तं नृणां,

ति पूर्वपदानुनुत्योंजना, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् तथा, कि १-मावयितन्येत्याहतपदेन संटङ्कः, कुत एवस् १ इति अस्य स्था अधकम्मेणामेषा मयीदेति गाथाऽक्षरार्थः, ॥ मिध्यात्वसावना तु मिध्याद्धिस्यामिकत्वादिति सावनीयं, सावार्थः । णकाले च-अनशनप्रतिपत्तिममयसमायातबल्यसुरकुमारारब्धयानच्यावनसमये च पुनः-भूयो यथा भावना भावि-🛛 ॥ १ ॥ " व्यासेनाच्युक्तम्—" यदि नामास्य कायस्य, यद्नतस्तद् बहिभेवेत । दण्डमादाय लोकोऽयं, शुनः काकांश्च 🖟 | हता यावत्क्रयो नायुषः । आत्मश्रेयित तावदेव वपुषा कार्यः प्रयत्नो महात्, आदीते भुवने तु कूपलननं प्रत्युचमः 🖁 वारयेत ॥ १ ॥ " अत एव कैश्चिडुपादेष्टम—" यावतस्वस्थितं कलेवरगृहं यावच दूरे जरा, यावचिन्द्रियशक्तिरप्रति-किह्यः १॥ १॥ " , पुनरि क्षोभणकाले , इति अपिआर्थरतस्य व्यवहितप्रयोगात् न केवलमनशनकाले क्षोभ- वैवस्—" अनुसमध्यमरणशरणो विविधाऽऽधिन्याधिवाध्या न्यथितः । मलमूत्ररुधिरवसितिः कस्य न वैराग्यकृदेहः १ हैं। कामेनेत्यस्याहाराद् यथा भावना भावितेति संटङ्कः, युनःशब्दो विशेषणार्थः, शारीरादिविषयेति विशिनष्टि, सा 🌶 कथानकगम्यसांचद्म

हियाहियत्थविसयित्राणाइसयसिम्द्रासियविसिद्धलेयाहिद्विओ वंगो नाम जणवओ, जो य वयनिवहिन-अत्थि इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे असेसदेसावयंसभूओ भूयप्पेयजक्खरक्खसाइद्रहोवद्वराहिओ ठाणठाणनिरिक्षिज्जमाणजिणभवणभवणाङ्गिवित्तित्वित्तं वित्रं विवाविद्ववित्वासिलोयसम्बिक्जंतसारनष्ट्रगी-परिसक्तिविलातिषिमाषिनेउररावमुह-|सिओ सियकिरणकरनियरसरिसपसरंतिकित्तिसंभारभरियभुयणंतरो तराणि वत्र नियबंधुकमलाणं चंदोवत्र कामिणीन-| , रंतरोवि अवओ, स्वयप्पहाणगामनगराइहाणोऽत्रि अक्खयप्पहाणगामनगराइहाणो रम्मयाए परिहवइ सुरलोयं / यणकुमुयाणं इंदो व्य विबुहजणमणाणं परमाणंददायी तामली नाम मोरियवंतसंभयो गाहावई होत्था, जो य चंदो | |सूरो इंदो पुण्णयणपह्न विहस्सई व माइ सोमचतेयईसरियदाणमइपयरिसगुणोहि, अण्णया य तस्स सुहसेज्जाए िटयस्स रयणीए पन्छिमजामे कुडुम्बजागरियं जागरमाणस्त एवं चिंता समुप्पणणा, जहा—पुन्योवाज्जियसुक-द्विणजायं समं समसहदुक्षसहपंसुकीत्रियवयंसेहि नय्री, जा रियदियंता नियविह्वावित्यरं साहङ् व्य देसागयनराण अपरिमियं नाम तामालेची यसंभारवसओ आत्य मञ्झ यवाइयाइविलांसवित्थरा

संचित्यं। नर्मतअप्रुरस्मणीमणिनेउररावरिहें ॥ १॥विविहरसमावसगयदङ्माराज्ञतगयस्माण्या। ताच परण्यान संवित्यं। संवित्यं। सम्वित्यं। स्वात्यं। स्वात्यं प्रवित्यं। मुद्रम्पारा विव्यं। स्वात्यं। स्वात्यं स्वात्यं सम्युप्ताः। ॥ ॥ परकञ्चरया तुक्षे, तुक्षे पणइयणं विव्यं। स्वात्यं। सह ।। अस्तामियाण अस्ह सामिणो ताहे। स्वात्यं नाह ।। अस्तामियाण अस्ह सामिणो ताहे। स्वात्यं नाह ।। अस्तामियाण अस्वत्याद्वं ता तुक्षे सामिणो होह ॥ ५ ॥ काउं नियाणमेत्यं उपपणा अस्ह सामिणो ताहे। स्वात्यं असुरजोहे हिययाहिप्यकज्ञेस् ॥ ७ ॥ एसा असुरवित्दं । ६ ॥ नाणाविहकीलाहि य कीव्यह समयं दह्वस्मणीहिं। आणविह स्वात्यं असुरजोहे हिययाहिप्यकज्ञेस् ॥ ७ ॥ एसा असुरवित्यं हमाओ' असुरजोहे हिययाहिप्यकज्ञेस् ।। ।। एवमाइविक्यित् तेसिं सुणिउण चितियं—एयं खु जए पयर्डं, सुक्यं दुक्यं व पृत्यं जर्मामि । स्वाय्यं क्वांत्यं क्वांत्रं। होति विन्तय सहुद्ध्या पुराक्कतं भुव्यते कमे ॥ १ ॥ सुखदुःखानां क्वां हत्योऽपि न कोऽपि कस्य- विज्ञन्तोः। इति विन्तय सहुद्ध्या पुराक्कतं कुवते कमे ॥ १ ॥ सुखदुःखानां क्वां हत्यं कुवं किस किस- विज्ञन्ताः। इति विन्तय सहुद्ध्या पुराक्कतं भुव्यते कमे ॥ १ ॥ एवं च मध्वि क्यं, जं क्रमं किपि तरस ं संबक्षियं । नचंतअसुररमणीमणिनेडररावरेहिछं ॥ १॥विविहरसभावसंगयदृइचािणजंतगेयरमणिजं । तिचित्तरंजणत्थं

सचमेव । होही फलं नियाणं निरस्थ्यं कि करोमि तओ ? ॥ १० ॥ कि च-विसयसुहोवदंसणेणं इमे मम उवली- कि मिले, तं च परमस्थ्यो सहमेव न होइ, जओ भिण्यं—" दुक्खाभावो न सुहं न ताइ सोक्खाइ जाई सोक्खाइ । भी मेचूणऽसुहाइ सुहाइ जाई ताई चिय सुहाइ ॥ १ ॥ " अविय विसाओऽवि दारणविवागा विस्त्या, कहमेएस सोमच्चणऽसुहाइ सुहाइ जाई ताई चिय सुहाइ ॥ १ ॥ " अविय विसाओऽवि दारणविवागा विस्त्या, कहमेएस सिम्पणादि ॥ १ ॥ " एवमाइभावणानिवृद्दिन्तेणं च तेण ते अणाहाइज्जामणा जहागयं पदिन्या । सोऽवि अत्तणा । सोऽवि अत्तणा । सोइविणाइं अणसणं पालिऊण मओ संतो ईसाणे कप्पे ईसाणविद्स्य विमाणे ईसाणिद्त्याए उववणोा, जओ य । अधावीसत्यव्य असुरक्षेताणां असीइसहस्त्यारिमाणां इंद्रामाणियाणं तेतीसण्हं तायतीसगाणं चउण्हं लोगा। अधावीसत्यव्य असुरक्षेतारा ते अक्यित्याणं ईसाणिद्वाणं तेतीसण्हं तायतीसगाणं च विस्त्राणं देवाणं देवाणं देवाणं वाणिक्य कोवाहुडा तमेत्र पएसमागंत्रण । अधावीसत्यव्य असुरक्षेतारा ते अक्यित्याणं ईसाणिद्वाए उववण्णं जाणिक्य कोवाहुडा तमेत्र पएसमागंत्रण । अधावीक्य पावकम्मकारी मएवि निरिहिरिपरिविज्ञिए संपन्ने, ता मा कोई इमरम नामग्यहणीं ।

है। होऊण सामाणियाइदेववग्गेसु कीलिऊण जहिन्छमन्छरसाहि समं विविह्विणोपुहि पालिऊण दो सागरोत्रयाइं । हुनि इहं मप्पुरिमा दुहिए करणापहाणा य ॥ २ ॥ एमाइ मन्नावंते य ते दहुं ववगयकोवेण ईसाणिदेण साहरिया। तेउलेसा, गथा निन्धेयणा ते सहाणं, सोऽवि पयद्ये तहालोचिएसु मज्जणसिद्धाययणगमणपोत्थयवायणाइवावारेसु, 🎙 तओ य सिद्धाययणदंसणुप्पन्नसम्मत्तपरिणामो देवभवाणुरूवाइं अणुहविकण नाणाविहम्जहाइं अप्पडिहयसासणो भी करेजा, एत्थंतर्गि य ईसाजिंदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुववण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा भी करेजा, एत्थंतर्गि य ईसाजिंदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुववण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा भी करेजा, एत्थंतर्गि य ईसाजिंदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुववण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा है ओहिणा ईसाणिंदं क्रवियं पासिता युणे र खामिति, अपिय-" उवसंहर उनसंहर, कोत्रं सामी ! य पसीय १ अम्हाणं। न पुणे। अविणयमेवं काहामी एत्य जीवंता ॥ १ ॥ एकं अवराहमिमं तमेसु पणइ्यणवच्छला जेण ॥ (क) निज्ञाइऊण तेसिमुनीर मुक्का तेरलेसा, तीए डज्झमाणा महावेयणचा किमेयमयंडे अम्ह आविडयंति चितंता

वाचक्मुक्पः-" मायालोभकषायावित्येतद्रागसिङ्कतं द्वन्दम्। कोषो मानश्र पुनद्रेष इति समासनिरिष्टः ॥१॥" 🏻 तं चेव होइ तत्तं इय बुद्धी होइ सम्मत् ॥ १२ ॥ ' जियरागदोसमोहेहिंगते रज्यते–शुद्धस्फटिकनिर्मेलोऽप्यात्मा अन्यथात्वमापाद्यतेऽनेनेति रागः–माया-|स च मुह्यति-हेयोपादेयार्थेषु विचित्तो भवत्यनेनेति मोहः-अज्ञानं मोह्यतीति वा मोहः-मोहनीयमेवांभिष्यात्वा-दिस्यमावं स च ते जिताः—पराभूता निर्मूलोच्छेदकरणेन, नतु सतामेव निष्पमत्वमात्रापादनेन, सर्वथा घातिकमीव. लोमकषायरूपः स च हेष्टि-तांस्तान् प्राणिनः प्रत्यप्रीतो भवत्यनेनेति हेषः-कोधमानकषायळक्षणः, तथा च | मिण्यात्वहारम् , अधुना तद्नन्तरोदिताहितीयसम्यक्त्वहारस्यावसरः, तद्पि याहशादिभिनेवभिभेदेन्योर्ष्येयम् अतो नाशेन केवलोत्पादे भगवतां देशनासम्मवात, रागहेषमोहा थैस्ते तथा तैः जितरागहेषमोहैः ' भाषित ' प्रतिपादितं 'यत्' जीवादि ' इह ' जगाति जयन्ति रागादीनिति जिनाः—छझस्थवीतरागास्तेषां वराः—सामान्यकेवािजनस्तेषा-जियरागदोसमोहेहिं भासियं जमिह जिणवारिदेहिं। ' यथोहेशं निदेश ' इति न्यायात्प्रथमद्दारेण तावदाह—

्र कार्यकारणभावोऽत्यनयोनीस्तीति वाच्ये, तथा च पुज्याः—'नाणंमवायधिहेओ दंसर्जामें जहांग्गहेहाओ ।तह तत्तरहे सम्मे ||﴿ है ज्ञानमेव, सम्यक्तं व तत्त्वश्रव्हानं, यदाह वाच्नकः—' तत्त्वाक्षेत्रव्हान सम्यक्त्वेन ( तत्त्वा १-२ ) मिति, ततो 📆। शहजाइ नेण तं नाणं ॥ १ ॥ 'अथवा सरसप्तन्तर आनन्दहेतुरयं मोदक इत्यादि गुणदार्शका मतिलॅकि हानिः प्रतीता । 'इति' एगविषा 'बुद्धिः', मतिः ' अवति ' जायते ' सम्यक्तं ' साम्यक्तं ' सम्यक्तं ' साम्यक्तं ' साम्यकंतं ' है। यज्ज्ञाने न तह्रशैनिमिति कथमेतत् १,अत्रोच्यते, बुद्धिजन्या तत्त्वरुचित्ति बुद्धिज्ञन्ते विवाक्षिता, कार्ये कारणोपचारात, नच ||® तिहंपरीता दोषग्राहिणी त्वराचिः, तथेहापि लोकरूढ्या रुचिस्पैव बुद्धिविवाक्षितेति न कश्चिहोष इति गाथार्थः ॥ १२ ॥ बोपहराकापिलाहिप्रणीतं, रागादिदोषवता च कृपिलादीनाममञ्जूतेकान्तनित्यादिभावदेशनागम्येति भावनीयं, ||ऽ वचः। तस्मातेषां बचः सत्यं, तथ्यं भूतार्थद्शेनम् ॥ १ ॥ " इति, 'तं वेष , ति तच्छव्दो यच्छव्दापेक्षया 'चःंगी. पूरणे 'एवः' अवधारणे स च भिन्नक्रमः तत्तरतहेव ' भवति ' जायते ' तत्तं ' प्रमार्थमत, नान्यद्रागाहिनो. | षण, अनेन च सम्यक्त्वलक्षणमणेन हेतुः साचितः, तथा चोक्तम्—" वीतरागा हि सर्वजाः, किथ्या न जुवते।

'एगविहद्विहितिविहै'ति, अत्र ''नीया लोवमभुया य आणिया दीह्रबिंदुदुब्भावा '' ( नीता लोपं आनीताश्चा-सम्यक्ते याह शहारगाथेयम्पवर्णिता यथाबोधिमितरतस्या मेद्हारं प्रपञ्चयते---एगविहदुविहतिविहं चउहा पंचविह दसविहं सम्मं द्व्वाइकारगाइयउवसम्मेएहिं वा सम्मं ॥ १३॥

भूता दीषेत्विबन्दुद्विभौवाः ) इत्यादिलक्षणेनानुस्वारलेपे 'सम्मं 'ति वक्ष्यमाणपद्सम्बन्धेनैकविषं सम्यक्त्वमित्यादि 🕅 |योजनीयं, 'चउह ' ति चतुर्यो--चतुर्भीः प्रकारैः सम्यक्त्वं भवतीति शेषः, 'पंचिविह दसिविहं' ति पूर्वेवचोजनीयं, तत्रैक. | | विधं एकप्रकारमुपाधिभेदाविवक्षया निभेदमित्यर्थः, तद्यथा—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक्त्वमिति,उक्तं च—"त्रिकालविद्गिष्ठिज-||變

गच्छरण्यैजविदयो येऽभिहिताः पदार्थाः। श्रद्धानमेषां परया विशुद्धचा, तहर्शनं सम्यगुदाहरान्ति ॥ १॥ त्रैकाल्यं द्रव्यषद्गं ||

| कि | नवपद्सहितं जीवषद्वायलेश्याः, पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदाः । इत्येते मोक्षमूलं त्रिभुव-

,||नमहितैः प्रोक्तमहीद्भरीशैः, प्रत्येति श्रद्द्याति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धद्दष्टिः ॥ २ ॥ " एतचानुक्तमप्य-

ए " सम्मतंपि य तिविहं खओवसियं तहोबसियं च । खह्यं च कारगाई पणानं बीयरागेहिं ॥ ९ ॥ ", चतुर्धो स-क्षेत्र सम्बन्धं भ्कारम , नि पूर्वोक्तहेतोः कारकरोचकव्यक्षकमेदाद्, आदिशब्दात्भायोपशामिकादिभेदतो वेति, उक्तच है आधिगमिकं तु प्रोपदेशापेकं, पीद्रातिकं क्षायोपर्शामिकभावभावि, क्षायिकमीपर्शामिकं नापीद्रातिकमिति । निविधं , निश्चववहारह्त च-" नं मों ते समं नं समं तिहहोह मांगे हु। निज्ज्यओ इयरस ड, समं समनि के हेऊवि ॥ १ ॥ इति माथातो साबनीय, निसर्गः—स्वभावस्तरमाहुपदेशाचनपेक्षं यत्तमस्यक्तं जायते तक्षेत्तर्गिक्स, कु प्रकारान्तीरापि हिविधातव्हीनाथैः, तेन निश्चयन्यवहारतेसाठीकाधिगामिकपैदालिकापैदालिकादिभेदतोऽपि हिविधामिति, तस्त्र, द्रव्यतः शुन्द्रमिध्यात्त्रपुत्तवात्त्रीतः प्रद्रला एव, भावतरतद्वप्यम्भजनितो जिवस्य तत्त्वर्षिवारिणामः, आदिश्विदः " इति भावनीयं, दशाविधं च वाशान्दस्चितानिसगीदिभेदैंः, तत्र हिविधं ' दृठत्र ' ति सृचामात्रत्वाद् द्रच्यतो भाव- " हैं तेन द्वितिध द्रज्यादि, त्रितिधं काएकादि, चतुर्धो पञ्चतिधं नोपराममेदैः, क्रतिकशेषद्वन्द्वाचास्योभयत्र सम्जन्ध मानिया इति सूत्रकता न विवृतं, दिविधादि तु न ज्ञायत इत्युह्वेतमाहि – दृत्या , इत्यादि, यथाक्रममेत्र सम्बन्धः,

म् स्यक्तं, केमेंहेः १ इत्याह – उत्तमममेएहिं ते बहुवचतस्य गणार्थत्वाद्रोपशामिकक्षायिकक्षायोपशामिकमास्या ह

कथं दिविधादिमेदं सम्यक्त्विमित्याह—सम्यग्—अवैपरियेन आगोत्कप्रकारेण, न तु स्वमितिपरिकिल्पितभेदें, कारका
कथं दिविधादिमेदं सम्यक्त्विमित्याह—सम्यग्—अवैपरियेन आगोत्कप्रकारेण, न तु स्वमितिपरिकल्पितभेदें, कारका
कथं दिविधादिमेदं सम्यक्त्विमित्याह—सम्यग्—अवैपरियेन आगोत्कप्रकारेण, न तु स्वमित्तकरं मुणेयव्दं ॥ १ ॥ क्षि स्वरूपं च—जं जह भणियं तं तह करेद्द सह जिस्म कारगं तं तु।रोयग्सम्मत्त्रेण रहिमित्तकरं मुणेयव्दं ॥ १ ॥ स्विपितकरं मुणेयव्दं ॥ १ ॥ स्वमित्तकरं मुणेयव्दं ॥ १ ॥ स्विपितकरमावयो नेदं ॥ २ ॥ सिन्छतं ।

जमुद्दणं तं लीणं अणुद्दं च उवसंतं। मीसीमावपरिणयं वेद्दज्ञंतं खओवसमं ॥ ३ ॥ द्यसामगसेदिगयस्स होदं ।

जनप्रकृणं तं लीणं अणुद्दं च उवसंतं। मीसीमावपरिणयं वेद्दज्ञंतं खओवसमं ॥ ३ ॥ खोणे दंसणमोहे तिविद्दिमिति ।

अपसामियं तु सम्मचं । जो वा अक्यतियुंजो अखवियमिच्छो छह्द सम्मं ॥ १ ॥ खानसमम्मताओ चयओ सिच्छं अपावमा
अपवित्याणमूतामि । निष्पच्चायमउद्धं सम्मचं खाद्यं होदे ॥ ५ ॥ व्यत्यमसममानाओ चयओ सिच्छं अपावमा
अपसामायण सम्मचं तयंतराव्यं होद्द ॥ ७ ॥ जो जिणदिद्धे मोवे चउविद्धं सद्दाद्द सयमेव । एमेव नन्नहाति |

अपसामायव्याप्तामान । एपेव व उ मावे उव्दहे जो परेण सद्द्द । छउत्तरथेण जिणेण व उत्रय्सरः-हैं। क्षित्रमेदेः, पञ्चविधमप्येतेरेव वेदकसाहितेः, पद्घटनादि तु पुर्ववत्, दशविधं वाश्वन्साचितप्रज्ञापनोपाङ्ग्रहष्टभेदेः, तथा

हैं नायनो । अविसारओ पनयणे अणिमगाहिओ य सेसेछं ॥ १६ ॥ जो अध्यक्तायघ्मं सुयध्मं सन्द नित्तध्मं हगुनीय । जो किरियामावर्ष्ट मो खळु किरियारहे नाम ॥ १५ ॥ अजामिग्गहियकुदिही, मंखेवरहित होह गोहि जस्त उबळदा। सम्बाहि नयविद्याहि वित्यारम्हे मुणेयन्ते। १४ ॥ दंसणनाणचरिने तत्रतिणए सन्नसिन-है हई सुयनाणं जेण अत्थुओ दिंहै। एक्हारम अंगाइं पड़लागा दिहिवाओ य ॥ १३ ॥ दृन्जाण सन्त्रमाना सन्त्रपमा-चं। सदहरू जिणामिहियं सो धम्मरहनि नायन्तो ॥ १७ ॥ इत्यादि प्रन्थान्तरतोऽत्तसेयमिति गाथार्थः ॥ १३ ॥ एगपएऽणेगाइं पयाइं जो पयरहे उ सम्मते । उद्एव्य तेह्वांबेद्ध् सो बीयरुहांति नायन्त्रो ॥ १२ ॥ सो होइ असिगम-॥ १०॥ जो सुनमहिज्जंतो सुएण ओगाहर्रे उ सम्मनं। अंगेण बाहिरेण व सो सुनमहिज्जंतो सुएण ओगाहर्रे उ सम्मनं। अंगेण बाहिरेण व सो सुनमहिज्जंतो सुएण ओगाहर्रे उ सम्मनं। ें इति नायनो ॥ ९॥ राजो होसो मोहो अल्लाणं जस्स अवगर्य होइ। आणाए गेयंतो सो खळ आणारहे नाम प्रवागरणा अने लहित सम्मत्तवरस्यणं ॥ १४॥ काउन मंडिमेयं सहसम्प्रह्याए पानिनों मेहें। व्याख्यातं भेदद्वारमधुना 'यथा जायत ' इत्युच्यते —

|हि|| स्तं, सम्यक्त्वबन्धोने परोऽस्ति बन्धुः । सम्यक्त्वमित्रान्न परं हि मित्रं, सम्यक्त्वलान्धान परं हि |हि|| के १ इत्याह—' माणिनः ' प्राणा—इन्द्रियाद्यः, यथोक्तम्—पञ्चन्द्रियाणि विविधः न्यं — | ब्सेओ कक्खडघणरूढगंदि व्य । जीवस्स कम्मजाणिओ घणरागदोसपरिणामो ॥ १ ॥ " तस्य मेदो-विदारणं 'केचित् ' स्तोकाः, न सर्वेऽपि, कथं १-' सहसम्मुइयाइ ' ति सोपरकारतात्मूत्रताच सहात्मना या सङ्गता मितिः कृत्वा ' विघाय, कं !-' म्रिन्थिभेंदं ' मन्थः-कर्मजानितो घनरागहेषपारिणामः, यथोक्तम्-" गंठित्ति सुदु-|सा सहसंमतिः, कोऽर्थः १-परोपदेशानिरपेक्षतया जातिस्मरणप्रतिमादिरूपया, केचिदित्यं लभन्ते, अन्ये कथमित्याह-🍰 ( प्रव्याक्रणात् ' परोपदेशाद् ' अन्ये ' अपरे कृत्वा यन्थिमेदं लभन्ते सम्यक्तवररत्नामिति पूर्वसम्बन्धः इति ॥ गाथाऽक्षरार्थः ॥ मावार्थस्तु सप्तिकाबृहच्चूणितोऽनसपः, स्थानाश्र्न्यार्थे तु किञ्चिष्ठिष्यते—इह काश्चदनीतिक् प्रव्याक्रणात् ' परीपदेशाद् ' अन्ये ' अपरे कृत्वा यन्थिमेंदं लभन्ते सम्यक्तववररत्नामिति पूर्वसम्बन्धः इति

. ह्याहाष्टिनेरकगत्यांदिगतिचतुष्ट्यान्यतरगती वर्तमानो ज्ञानावरणािदसप्तप्रकारकमेराहोर्थथाप्रवृत्तकरणसेपादितान्तरे

विवाक्षितज्ञ घन्यमध्यमोत्कृष्टपरिणामानामेकतर्छेर्यापरिणामे मान्येत्रसाकारोपयोने मनोवाक्काययोग-

निर्माणरूपाः सप्तचत्वारिशङ्कव्वनिधनाः सवी एव वस्तत् परावित्तमानास्त संभवज्ञवप्रायोग्या अविशुद्धस्यायुवे-वनिमानोऽशुभप्रकृतीनां चृतुःस्थानकरमं हिस्थानकं शुभप्रकृतीनां हिस्थानकरमं चृतुःस्थानकं कुनीणो ज्ञानावरणान्तरायद्शकद्रीनावरणनवक्रिध्यात्वक्षाय्षेडिशक्सयजुगुप्सोतेजसकार्भेणवणीदिचतुष्कागुरुत्यघूपद्यात-भिकान्यतस्योगे तेजःपद्मशुक्कलेत्यानां मेण

 हिकप्रथममंहननप्राधातादिद्वाविद्याविताः, स्वीकुरतः, सत्तमपृथ्यीनारकास्तु 'तिथेरिद्धकनिवेगीत्रसहिताः प्रागुक्तमनुष्यगति-तुरस्त्रत्तादिङ्शकस्वभावा एकविंशतिप्रऋतीबंध्नाति, सुरनारको तु मनुष्यतिप्रायोग्या एव मनुष्यदिकोदारिक-भै तदा देवगतिप्रायोग्या एवं सुरहिक्वेकियदिकप्रावातोन्छ्य सप्रश्राताविह्ययोगतिपञ्चन्द्रियजातिसातोच्चेगीत्रसमच-भै तदा देवगतिप्रायोग्या एवं सुरहिक्वेकियदिकप्रावातोन्छ्य सप्रश्रारताविह्ययोगतिपञ्चन्द्रियजातिसातोच्चेगीत्रसमच-न्याष्यवसानयोगादायुष्कव्वयी एव स्वीक्रवीणः, तथाहि—यदि तियेह्र महच्यो वा प्रथमं सम्यक्तवलाममुपार्जवति

प्रायोग्यहाविश्वात्यन्तर्गता एवैकोनविशातिप्रकृतिबैन्धन्तीति । तथा पूर्वप्रक्रणानिवृत्तिकरणसञ्ज्ञकविशुद्धविश्वोषाभ्यां क्ष

सम्यक्तात्पता दृष्टान्तसूचा न कृता॥ 🍰 अयांसकथानकमिहैवाऽतिथिसंविभाग- 🕌 करणप्रथमसमय एव निसर्गतोऽधिगमतो वौप्यमिकसम्यक्त्वमाप्रोति, यस्त्वन्तरकरणं न करोति स प्रथममेव यथाप्रवृत्तादिकरणत्रयेणैव विहितत्रिपुङ्गीकरणस्तथैव क्षायोपद्यामिकं सम्यक्तं लभते, तछामे च सम्यग्जाना-सेसे अनियद्वियध्याए ॥ १ ॥ आढवड् अंतरं सो अंतमुहुचं तु हेहुओ घरियं । तं पढमाठेइं जाणसु आईए मिच्छद्- 😽 । अंतमुहुचा उर्वारे किचणमुहुचगेण सारीसाउ । मिच्छचस्स तिईउ उक्किरइ तमंतरं माणियं 🎼 ॥ ३ ॥ " तत्र प्रथमास्थतौ मिध्यात्वद्क्षिकवेदनाद्ती मिध्याद्द्धिः, अन्तर्मेह्रतेन तु तस्यामपगतायामन्तर-यन्नत्तरकरणमारभते, तथा चोक्तम्—'' ठिइकंडगाण एवं बहुई सहस्ता अइन्छिया जाहे। संखेज्जइमे भागे प्रत्येकमन्तर्मे हुत्तेमात्रकालमासाभ्यां विशुष्ट्यमानः स्थितिघातरसघातास्थितिबन्धगुणश्रेणीरपूर्वो ( अ ) पूर्वतराश्र प्रवर्ते-दिलामः, उक्तश्च—" लंभेण तस्स लमति हु आयाहियं णाणदंसणचरितं। तं संसारसमुहे जीवेण अलबपुन्नं तु ॥ १ ॥ " इति, कृतं प्रसङ्गेन, यवपि चात्र सूत्रे स्वसंमत्या परव्याकरणाच सम्यक्त्वोत्पत्ती हथान्तसूचा न कृता UN UN तथाऽप्याचपदे श्रेयांसी हित्यिषदे विलातीपुत्री निद्यीनमवगन्तव्यं, ब्रतभावनाद्वारे वस्यिति, विलातीपुत्रकथा चेयम्-

साथा। तत्त्वानं नेव गच्छनित, तिलपीलकवद्रती ॥ ११ ॥ " एवं गुरुणा भाजेषु, सीसोऽपटिभणइ मुब्तइ|| | महणाओ। न य अस्थि तत्थ मिद्यी, बायाओ जेण मणियं च ॥ १०॥ " बादांश्च प्रतिवादांश्च, बदन्तोऽनिश्चतां-| मुंगेडं बिज्जाह्यसम तं बनं । आगंतु गुरुपासे आलोएउं इमं मणइ ॥ ७ ॥ जह तुन्मे अणुजाणहि | क् तोऽहं सक्खं समग्गलोयस्स । गंतुं रायसहाप्ऽवनोति पंडिचगन्तं ते॥ ८॥ तो भणइ गुरू अम्हं न जुनमेये जओ इहऽम्हाणं। धम्मो खमापहाणो विरुज्यहे सो विवाएणं ॥ ९ ॥ न य परिभवोऽवि एसो अक्षोसपरी महस्म ममोसहो तत्य बाहिरुजाणे। मुडियनामो पूरी, तस्मीसो मुन्तओं नामो ॥ ६ ॥ ओवरचरियपिन्दी ॥ समोसहो तत्य बाहिरुजाणे। मुडियनामो पूरी, तस्मीसो मुन्तओं नामो ॥ ६ ॥ गोवरचरियपिन्दी ॥ जाइगवित्रओ सो य। दहुण नयरमज्झे, साहुजणं लिसहे बहुहा ॥ ४ ॥ जिणसासणस्स गिण्हह् अत्रणणताये नके निवसइ पुनो दियस्त एकस्त । चोहमविज्ञाठाणाण पारमो जन्नदेनो नि ॥ ३ ॥ पंडियमाणी थन्दो सुइनाई मंतिखित्तमारों तीएँ समं विसयसीक्खडुळिओ । बोगुंद्गुन्न देनो गयिष कालं न याणेइ ॥ र ॥ तह्या य तिम नयांपि खिड्पड्डे जियसच नाम आसि नरनाहो । सयळंतेउरसारा घाराणेनामा य से हेवी ॥ १ ॥ सो

ज़ुरचळणे। गुरुचळणे। गुरुणाऽवि गुणं पिच्छंतएण न नियारिओ पच्छा ॥ १६ ॥ मणिओ य तेण गंतूण जण्णदेवो जहा । जिणसासणस्स निदं जं विस्यपि मूढजणपुरओ ॥ १५ ॥ तं कि अन्नाणाओ कि वा नाणेग गविवओ । असे तुमं मह । जिणसासणस्स निदं जुणंति अन्नाण । असे संतो १। जह तावऽण्णाणाओ तो विस्मस्त मह । एयाओ ॥ १६ ॥ जओ—" जिणसासणस्स निदं कुणंति अन्नाण । असे अोऽवि जे जीवा। ते हुंति दुम्खमाणी भवे २ नाणगुणहीणा ॥ १७ ॥ " उक्तञ्च—" ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैत्र, अोऽवि जे जीवा। ते हुंति दुम्खमाणी भवे २ नाणगुणहीणा ॥ १७ ॥ " उक्तञ्च—" ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैत्र, असे ज्ञानमं कर्म बध्यते॥ १८ ॥ अह ज्ञाणंती तो निवसमाएं बहुसन्मलेग्यम्बन्धं । । असे प्रकृष्ण ह्य । असे प्रकृष्ण ह्य । असे प्रकृष्ण ह्य । । असे प्रकृष्ण ह्य । । असे प्रकृष्ण ह्य । । । । । । असे ॥ २१ ॥ एवंति मिन्नकणं साहृवि समागओ निययवसिंह । उइयंसि दिवसनाहे उवहिओ नर- । । | बहुसहाए ॥ २२ ॥ पने य जनदेगे, भणिओ सम्णेण भद् । एस अर्ह । तुह हिज्जानयणेणं समागओ नर- |है| बहसगासं ॥ २३ ॥ इप्टिं च—राया सहाँ सामी सन्मा एए विसिद्धलोया य। ता इह पमाणभूमी पभणमु जं | है| बहसगासं ॥ २३ ॥ इप्टिं च—राया सहाँ जन्नदेवेण—मो ! मो ! अहमा तुन्मे, वेयाणुहाणविराहियताओं । हिमे य अ- | है| कि भाणियं । तुन्मे य अ- | है| मायंग व्य असिद्धो, न य हेऊ एस भणियव्वो।॥२५॥ तयणुहाणं सन्दं सोयविहिपुरस्सरं जओ भणियं । तुन्मे य अ- | है| मायंग व्य असिद्धो, न य हेऊ एस भणियव्वो।॥२५॥ तयणुहाणं सन्दं सोयविहिपुरस्सरं जओ भणियं । तुन्मे य अ- | है| 🌿 बेउत्तविहिरहिया १ ॥३०॥ उक्त च बेदे-' न हिंस्यात्मवैभूतानीति ' तयगुद्धाणाभावो सोयाभावेण साहिओ जो य । 🎚 | अ | सहभूया, मलमइलियदेहवस्थेहि ॥२६॥ तो मुणिणा संलत्ं, लोयागमबाहिया पड्णणा ते । जम्हा जर्ह पसत्या लीह- | अ | यसत्ये य गिज्जांते ॥ २७ ॥ तथा चोक्तम्—' साधूनां दर्शनं श्रेष्ठं, तीर्थभता हि साधवः । तीर्थं प्रनाति कालेन, | अ | यसत्ये य गिज्जांते ॥ २७ ॥ तथा चोक्तम्—' माधूनां दर्शनं श्रेष्ठं, तीर्थभता हि साधवः । यतिव्रता । युविधेनैपरे। | अ | सधः साधुसमागमः ॥ २८ ॥ वेदानुसारिभरत्युक्तम्—' ग्रुचिभूमिगतं तीयं, ग्रुचिनोरं पतिव्रता । युविधेनैपरे। | ्रिता, बहाचारी सदा ग्राचिः ॥२९॥",हेजवि ते असिद्धो जम्हा वेए विवाज्जिया हिंसा। अम्हेवि तं न करिमोता कह।

 मइला । जे पावकम्ममइला ते मइला जीवलोयंमि ॥ ३४ ॥ " इय एवमाइवयणेहिं जाव स कओ निरुत्तरो तेणं । सवियारो ॥ ४१ ॥ तो वयलोवभयाओ गहियाणताणो मओ समाहिए । संपत्तो सुरलोयं, अपिडकंतो दुगुंछाए ताहे से सीसत्तं पडिवन्नो भावरहिओऽवि ॥ ३५ ॥ उवसंहरिऊण तओ वायं साहू समागओ वसहिं । अभिवंदिऊण सूरिं दिनखं च दवावई तस्स ॥ ३६ ॥ पडिवन्नपालणं चिय महन्वयं होइ वीरपुरिसाणं । चिंतंतेणं तेणवि पडिचण्णा प्रिसाण जं होई तं होउ॥ ३८॥ "अण्णया य-कत्यिव अत्ये संचोइ्यस्त से देवयाऍ परिणामो । भावेणिव दन्त्रओ दिक्ता॥ ३७॥ भणियं च-"छिज्जउ सीसं अह होउ बंघणं वयउ सन्त्रहा लन्छी। पिडवणपालणेसुं संजाओ किंतु हुगुंछं न सो मुयइ ॥ ३९ ॥ सन्नायओऽवि सन्वे, उवसंता तस्त सावया जाया । नवरं भज्जाऍ कयं मूढाए कम्मणं तस्स ॥४०॥ दिसं च भत्तपाणाइदाणवेलाए क्रहवि पच्छणणं । अण्णाणाओ भुत्ते तयंमि सो जाओ रम्मो । तिमि पुरं रायिगहं गिहदेउलहइसोहिछं ॥ ४५ ॥ तत्थ पुन्वक्यसुक्यवसओं उववण्णा सावि देवलोयंमि । सुंजांति दिन्वलो (मो)ए दोवि ताहि देवभवजोग्गा ॥ ४४ ॥ इओ ॥ ४२ ॥ तेणं चिय वेरग्गेण सावि पडिवञ्जिऊण पन्वञ्जं । लज्जाऍ तमकहित्ता गुरूण कालेण कालगया ॥ ४३ ॥ य-आंत्य इह भरहखेते मगहानामेण .जणवन्नो

बणसत्थवाहो वाहणधणधन्नसंपर्याकिको । महा य तस्स भज्जा दासी य चिलाइया तेसि ॥४६॥ अण्णया य—सो काण्यदेवदेवा तत्तो चिकिकण आउथखयंसि । चेडीएं तीएं पुचेत दुगुंकदोसेण संजाओ ॥ ४० ॥ कथवयदियहेहिं तभो विकाइपुतीत से कर्ण नामं। संवाहुओं कमेणं इओ य भज्जावि से चिविट् ॥ ८ ॥ । पंचण्ह सुयाणुविं जाया विकाइपुती निकाइपुतीत से कर्ण नामं। विक्रि विकादपुतीत तीसे कर्ण नामं ॥ ४९ ॥ जुम्मं पच्छा बाल्यगाहो चिलाहपुती विकादपुत्ता में विक्रि आण्वो । विक्रि विक्रियापविह तीएं समं कुण्ड सोऽणालि ॥ ५० ॥ अह अण्णया य विद्धे, पिउणा से निकादपुर्यो । ममंदती य कमेणं संपत्तो सिहगुहपाछि ॥ ५१ ॥ पछिव्यद्दसीहनायं समाछिठ्यं दिओं य विक्रियं विक्रियं पितिसे सन्वक्रमेसु ॥ ५१ ॥ तिव्यद्दगुणेहि पछीवङ्गस कालेण बहुमओं जाओ । के हाइचिय अहव इमं, सिस्सा सिसेसु रज्ञीति ॥ ५३ ॥ उक्तज्ञ—" मृगा मृगैः सङ्गसनुवज्ञीन्ते, गावश्च गोसि- विद्धि अण्णया मओ तत्य । नियाविक्षमेण सो चेव चोरसेणावर्ड जाओ ॥ ५६ ॥ इओ य-आकरियल्यणा निसेस कलाक्तवसंपुण्णा । सा सुंसुमाऽवि जाया स्वाह्युणेहि विक्लाया ॥ ५६ ॥ सहा य तस्स पुरओ, रायगिहागं कि कलाक्लावसंपुण्णा । सा सुंसुमाऽवि जाया स्वाह्युणेहि विक्लाया ॥ ५६ ॥ सिष्टा य तस्स पुरओ, रायगिहागं कि

तुर्ण केणावि । तत्पिडिबंघेण इमो चीरे सद्दाविंड मणड़ ॥ ५७ ॥ मो मो रायगिहंमी गच्छामी तत्य घणवहं है प्रवास विद्या में स्वानिंड मणड़ ॥ ५७ ॥ मो मो रायगिहंमी गच्छामी तत्य घणवहं है प्रवास घणसत्यवाहो तस्स सुया सुंसुमा नाम।। ५८ ॥ सा मह मज्जा होही, तुम्हाण घणं बहुप्पयारं च । एवं पछीनिया होहा । नाउण घणो तव्य होहा । नाउण घणो तव्य ह्यारं च आरिक्सिरा ।। ६० ॥ नीहरिया गेहाओ पछीवङ्गा य सुंसुमा गहिया । नाउण घणो तव्य हियं ह्यारं च आरिक्सिरा ।। ६० ॥ नीहरिया गेहाओ पछीवङ्गा य सुंसुमा गहिया । नाउण घणो तव्य हियं हियं च आरिक्सिरा ना हे ।। ना हे हियं मिया ना हे हियं हियं हियं हियं मियाओ तय्यु- हियं मियोणं ॥ ६३ ॥ एरथंतरंसि य—घणसत्थवाहदुक्खं, सुयार्ष विरहंसि दाहणं नाउं। चोराण दंसणत्यकंत उग्गओ हियायो हिणयरो हाति ॥ ६४ ॥ वर्चतेहि य दूर सच्वेऽवि य पक्कणा गहियद्व्वा । सह सुंसुमार्ष दिहो, चिलाइयुचोऽवि हिणयरो हाति ॥ ६४ ॥ वर्चतेहि य दूर सच्वेऽवि य पक्कणा गहियद्व्वा । सह सुंसुमार्ष दिहो, चिलाइयुचोऽवि मग्गेणं ॥ ६३ ॥ एत्थंतरंमि य—घणसत्थवाहदुक्खं, सुयाँएँ विरहांमें दारुणं नाउँ । चोराण दंसणत्थव्य उम्मओ | दिणयरो झाति ॥ ६४ ॥ वर्झतेहि य दूरं सन्वेऽवि य पक्कणा गहियदन्या । सह सुसुमाँएँ दिहो, चिलाइपुत्तोऽवि | दूरयरो ॥ ६५ ॥ सन्नन्धक्ववर्षि तेहिं संपाविऊण तं सिण्णं। हयविह्यं काऊणं सन्वं उहात्सियं दन्यं ॥ ६६ ॥ हर्यरो ॥ ६५ ॥ सन्नन्दनद्वाहें तेहिं संपाविकण तं सिण्णं। ह्यांवेह्यं काऊण सन्व उहाालेय दन्त ॥ ६६ ॥ तं वुतंतं दहुं अग्गे काऊण सुंसुमं चलिओ । आयद्भियकरवालो चिलाइपुत्तोऽवि तुरियपतो ॥ ६७ ॥ एत्थंतरंभि अगरिक्तपृहें भाणिओ घणो जहा अग्हे । सुक्तियतिसिया संता दूरं च विमुक्कनियदेसा ॥ ६८ ॥ विसमा य इमा दुक्सतं। मं मारिऊण भक्खह ती सुहिया जाह नियगेहं॥ ७७॥ पुत्तेहिं भणियं-हा हा अजुत्तमयं ताय! तए अम्ह साहियं वयणं। एवं काउं अम्हे करस मुहं दंसइरसामों!॥७८॥ एमेव जेहपुत्तेण भासियं तिप वारियं तेहिं। एवं क्रमेण सन्बेहिं भासिए तो विया भणइ ॥ ७९ ॥ जइ एवं तो पन्छा एयं चिय मयकलेवरं खाह । भइणीपॅ विगय- ागा मुणिटन वर्णपिडिमिच्छंता ॥ ८० ॥ तो भिक्तिकण तं ते पत्ता गेहं विकाइपुत्तोऽवि । तह वर्मतो पासह झाण- क्रें मुणिनमं एकं ॥८१॥ तं भणइ अहो समणा !, संकेनेणं कहेसु में धम्मं। अन्नह तुज्झिने सीसं छिन्दिस्सामी अह- मगं मुणिनमं १८१॥ प्रिकृतिसामि अह- मिमंत्र ॥८१॥ परिडिमिच्यं साहियं तस्ता ॥८२॥ है नायमुन- है तं सोऊणुनसंतो गंतूण विवित्तभूमिमार्यमि । सो वितिउं पयद्वे प्रयाण पथाण को अत्यो ! ॥ ८४॥ है नायमुन- है तं सोउणुनसंतो गंतूण विवित्तभूमिमार्यमि । सो वितिउं पयद्वे प्रयाण पथाण को अत्यो ! ॥ ८४॥ है नायमुन- है समो ताव एस्थ कोह्स्स जो पत्त्रिकाओ । उद्वयस्त विह्युक्त्रणेण अणुद्वयस्तिद्वनिरोहा॥८५॥जओ—"दुग्गङ्गमणे सउणो है समो ताव एस्थ कोह्स्स जो पत्त्रिकाओ । उद्वार्थिक हो हिन्दित्ता हुमस्स हिल्किस्पणेण को अनुव्यस्तित्वणेण कोह्य । ८४॥ है नायमुन- है समस्यो दन्त्रमयणवत्थाह्वपिहासा।८८॥ जओ—"जित्यमेते जीवो संजोगे वित्तुक्छे कुणह । तिप्त्यमेते सो सोयकिल्य हो । १४॥ काउ- हो । १८०॥ हो हो प्रयाण ठिओ एतं पित्तिकण स महप्पा । सुणिवइउवएसायत्त्तियस्ति ।। ९२॥ एर्थतंस्मि—सोणिय- हो । १४॥ काउ- हो सामोण ठिओ एवं पित्तिकण स महप्पा । सुणिवइउवएसायत्त्तिवस्ति ।। ९२॥ एर्थतंस्मि—सोणिय- हो ।

भागायकीडियाहि वज्जग्गणारतुंडाहि। सो भिक्तात्रमारद्धी पायतलार्डम आव सिरं॥ ९३ ॥ तहिवि न चालभी भागायकीडियाहि वज्जग्गणारतुंडाहि। सो भिक्ताद्वयहिहें मओ य पतो य सुरलेवं॥ ९६ ॥ भिणं च—" जो लिहि पण्डि धम्मं समिभगओ संजर्म समारूदे। उज्जममिविगसंतर चिलाइपुत्तं नमंसामि ॥ ९५ ॥ भिणं च—" जो लिहि पण्डि समेगायोग जस्स किडिओ । सायंति उत्तमंगं, तं दुक्करकारगं वेदे ॥ ९६ ॥ धीरो चिलाइपुत्तो जो कुं मुइंगलियाहि चालणिय्य कुओ । सो तहिव खुक्तमाणो पिडिवो उत्तमं अरथं ॥ ९७ ॥ अदुह्जोहि गाउंदिर्शिह विलाइपुत्ते । देविदामरभवणं अच्छरगुणसंकुले समेगायोग पिडिवो उत्तमं अरथं ॥ ९७ ॥ अदुह्जोहि गाउंदिर्शिह विलाइपुत्ते । १०० ॥—

तस्य, दोषद्वारमयोग्वयते ॥ १०० ॥—

सम्मत्तपरिक्भद्रो जीवो दुक्खाण भायणं होइ।

सम्मत्तपरिक्भद्रो दिइंतो प्रथ वस्युमि ॥ १५ ॥

' सम्यक्तवत्ति अहेच्छासनश्रद्धानश्रद्धानिक्षयात 'प्रिमुष्टः' च्युतः सम्यक्तवपरिभ्रदः, स तथाविघो 'जिवः' कुं 'सम्यक्तवात् ' अहेच्छासनश्रद्धात 'प्रिमुष्टः' च्युतः सम्यक्तवपरिभ्रदः, स तथाविघो 'जिवः' कुं

पुरा राजगृहपत्तने आणंकराजकाले धनधान्यकनकरजताहॅपद्चतुष्पद्गाद्सम्पद्धपतां नन्द्रमाणकारा गृहपात-निःशरणता प्राणिगणस्य, दर्शितः साधुश्रावकभेदेन द्विविधः संसारसागरोत्तरणहेतुर्धभः, तं च समाकण्ये 🕅 || प्राणी ' दुःखानां ' शारीरमानसानामसातोदयरूपाणां, कुगातिगामितयोति शेषः, ' भाजनं ' पात्रं ' भवति ' जायते, | || नतु प्रतिज्ञामात्रमेतद्, दृष्टान्तः क १ इत्याराङ्गायामाह—नन्द्मणिकारश्रेष्ठी ' दृष्टान्तो ' निद्र्यनं ' अत्र ' पुरा राजगृहपत्तने श्रेणिकराजकाले धनधान्यकनकरजताद्विपद्चतुष्पद्गाद्सम्पद्धपेतो नन्द्मणिकारो गृहपति-|प्रतिबुद्धा अनेके प्राणिनः, सौऽपि नन्दोऽत्रान्तरेऽभ्युत्थाय भगवन्तमभिवन्ध च श्रावकत्वं प्रपेदे । अन्यद्ग वस्तुनि-सम्यक्त्वपरिभंशाज्जीवस्य दुःखभाजनभवनलक्षणे, इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थस्तु कथानकाद्वसेयः, त्रैलोक्यबान्धवे मगवति सिन्धुविषयमुदायनराजेश्रावकस्य प्रवाजनार्थं गतवति नन्द्मणिकारश्रावको धर्मध्यानरतस्य सायंतनावश्यकाविधिः विहितः | श्रीष्मचतुदेखां पौषधिको बभूव, अस्तंगते खौ ।तचेद्म-

| | विद्यवपुरानिध्यानोपगतो मृत्या तस्थामेव वाप्यां गर्भजशाख्यरत्नेनोद्पादि, लोकाश्च तत्र विश्वामादिनिविचमायातां । । | | विद्यपुरानिध्यानोपगतो मृत्या तस्थामेव वाप्यां गर्भजशाख्यर्थानीरिव विविधकमलोपशोभिता सीतेव सिलिहितस- | | | प्रतिपादयन्ति—यथा घन्यः स नन्द्मणिकारो येनेयमेवंविधारण्यभूमिरिव विविधकमलोपशोभिता सीतेव सिलिहितस-|द्रारामा नवयीवनसुभगाङ्गनेव विशिष्टनरानन्द्दायिनी वापी समुत्पादिता, इत्यादि स्त्राघादिकं च लोकेविधीयमानम्पर्कण्ये 认 । प्रतिश्रयः, प्रवर्तिता दानशाला, एवं च प्रभूतद्रविणजातं व्ययित्वा तत्रेवातिमूर्व्छतः कदाचिद्नुपक्रमणीयव्याधि 'ह | कारितानि चत्वारि द्वाराणि, चतुष्विण द्वारेषु कारिताः महकाराचारामाः, तदासन्त एव विघापितो वैदेशिकयोग्यः | ह | याचितो जलाशयनिमिनं सूमिलण्डं, दुनं राजा, कार्यितुमार्च्यस्तत्र वापी, कालेन निष्पन्ना सा, तस्याः | च तथैयं प्रतिपतितभावस्तथाविधविशिष्टप्रामृतकहरतो गतो राजकुलं, दृष्टो राजा, होकनीयापेणपूर्वकं च कारिवण्ये, एवं च मिध्यात्योद्यप्रतिपतितसम्यक्त्यरतस्यानुचिन्तयतः कथमपि विभाता रात्रिः, प्रभातसमये अ | गादीच् जलाशयान् कास्यनि, अतोऽहमपि यदि रजन्यां प्राणस्यागं न करिष्ये तदा कमपि जलाशयं |यते जलमन्तरेण गाढवृड्वेदनादोद्दयमानमानसा भ्रियन्त एव प्राणिनः, अत एव लोका वापीकूपतडा-

अप्रतिपद्मदेशविरतिमङ्गवृत्तान्तं, तत्क्वतं च कुयोनिपातं, गतो विषादं, ततश्च सैव देशविरतिः स्वीकृता, इतश्च प्रमृति

प्रामुकजलं मे पानं शुष्कशेवालादिराहारः, एवं प्रतिपत्मवतस्यास्य व्यतिकान्तः कियानिप कालः, अन्यदा तत्रेव

प्रामनगरादिषु विहरत् पुनः समवसृतस्तत्र वर्द्धमानस्वामी, जातो लोकप्रवादः, जलाचानयनायातश्राविकासंलाप
श्रमनगरादिषु विहरत् पुनः समवसृतस्तत्र वर्द्धमानस्वामी, जातो लोकप्रवादः, जलाचानयनायातश्राविकासंलाप
श्रमनगरादिषु विहरत् पुनः समवसृतस्ततः वर्द्धमानस्वामी, जातो लोकप्रवादः, जलाचानयनायातश्राविकासंलाप
श्रमनगरादिषु विहरत् पुनः समवसृतस्तवः वर्द्धमानस्वामी, जातो लोकप्रवादः, जलाचानयनायातश्राविकासंलाप
श्रम तुरङ्गखरखरच्चापि शालुरस्य जाता भगवद्गिनवन्द्नादिन्छा, निगेतस्ततः, शुमाध्यवसायो गन्तुमार्ग्धः, अन्तराले

स्वपः, विस्तरस्तु ज्ञाताधमंकथातोऽवसेयः। उक्तं चतुर्थं दोषहारं सम्यक्त्वस्य, अधुना ग्रणहारं पञ्चममाह-|तस्यान्यदा नन्दजीवस्य काचिदेवविधं श्रुतपूर्वं वचनमितीहापोहादि कुनैतो जातिस्मरणमभूत, ज्ञातवांश्र पूर्वभव-सम्यक्तिस्य ' उक्तक्ष्पस्य ' गुणः ' लाभः ' अयं ' एषः अचिन्त्यमाहात्म्यः चिन्तामणिरचिन्त्यिचि-समासस्तस्येति, अचिन्त्यमाहात्म्यता चाचिन्तितमोक्षादिफल-सिवसम्ममणुयसुहसंगयाणि घणसत्थवाहोन्त ॥ १६ ॥ सम्मत्तस गुणोऽयं अचिंतविंतामणिस्स जं रहह | न्तामणिरिति शाकपार्थिवादिद्शैनान्मध्यपद्छोपी

||हू||नसुरं चलितः कद्राऽपि तद्योग्यभाण्डमादाय । जनबोधनाय पटहेन बोषणां कारयामास ॥ ३ ॥ यथा-मो |धु ||है||में लोकाः ! सम्प्रति धनोऽसुतः प्रस्थतो वसन्तप्रस्य । तद् यस्य तत्र गमने वाञ्जाऽस्ति स तेन सममेत ॥ ४॥ ||है| भू || पालयति तत्तवानी, प्रसन्नवन्दे नरेश्वरे नीत्या । तत्र धनसार्थवाहो बसून निजविभवजितधनदः ॥ र ॥ स वस- | भू असिन् जम्बूहीने, होने पश्चिमविदेहमत्थेते । असित क्षितिप्रतिष्ठितनगरं सुरनगरसमित्रमन्त्र ॥ १॥ 🗓 थू|| प्रापकत्वात, विन्तामण्युपमानं च विशिष्टभावरत्नवादस्येति भावनीयं, यतः कि १—यत् ' रुभते ' प्रायोति सम्य- | क्षु भू | इति भावाघेः, क इव १ — धनसार्थवाह इव भ प्रथमतीर्थकरजीव इवेति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त कथानक- 🖟 ||अ||| सकाति—रामील है: संगताति—सङ्गाः शिवस्वर्गमहनास्त्राति, ताति यह्वभते जीवः एष सम्यक्त्यगुण | | अपन्याः शिवस्वर्गसत्ता | अपन्याः किमित्याह – शिवश्व – मोक्षः स्वरंश्व – नाकः मनुजाश्व – मनुष्याः शिवस्वर्गसनुजास्तेषां | अ

९ || परायणस्य खळु सार्थवाहस्य । तस्य सकारो प्रहितं यतियुगळं सूरिणा तेन ॥ ८ ॥ युग्मम् । निजगृहसमागतं तत् ||औ| १ || साघुयुगं वीक्ष्य माणिभद्रोऽथ । अभिवन्च विनयसारं, पप्रच्छागमनहेतुमसौ ॥ ९ ॥ साघुभ्यामुक्तम्—मो ! धर्मघोषसूरि- ||ৠ| | अस्तिपुड्या यदि च स बहुमति कुरुते । इत्युक्तः सोऽवादीद्नुश्रहः सार्थवाहस्य ॥ ११ ॥ किन्तु—स्वयमेव गमन- | अस्ति समये सूरिभिरागत्य सार्थवाहोऽपि । भणनीय इति गदित्वा नत्वा तो प्रेषयामास ॥ १२ ॥ गत्वा तपस्वियुग्मेन | अस्ति तिन सर्व निवेदितं सूरेः । तेनाथ तदनुमन्य स्वध्मेनिरतेन संतर्थे ॥ १३ ॥ अन्यस्मिन्नहिन ततः | अस्थानमेष च्रेके नगरादिविदूरभूभागे ॥ १४ ॥ तत्रस्थस्यायाता | अस्थानमित्तम् । बहुमुनिजनपरिवारा, दृष्टा धनसाथविहेन ॥ १५ ॥ उत्थायासनदाना-आचार्यास्तस्य दर्शनानिमित्तम् । बहुमुनिजनपरिवारा, दृष्टा धनसाथविहिन ॥ १५ ॥ उत्थायासनदाना- ॥ हुणुनितप्रियम् । छाचितप्रतिपत्तिपूर्वमभिवन्य । किं युयमपि समेष्यथं मया समं पृष्टवानेवम् ॥ १६ ॥ अनुमन्यते यदि भवानित्येयं ॥ मिन्योऽपि तं बभणुः । आह्रय सूपकारं तदनन्तरमुक्तवानेषः ॥ १७ ॥ मो भद्र ! यद् यदा वाऽमीषामशनादि कल्पते भिराबां प्रहितों समागतावत्र । धनसार्थपतेः श्रुत्वा, वसन्तपुरसंमुखं गमनम् ॥ १० ॥ तेन समं जिगमिषवाऽ-बोषसूरिः, कुते।ऽपि तद्घोषणां समाकण्ये । प्रेषयति सम मुनियुगं, समीपमथ माणिभद्रस्य॥ ७॥ सर्वाधिकारिचन्तन- 🏻 📸

||ह्या प्रतिपत्य प्रशस्य च प्राहिणोद्दती सूरीत्। तेऽप्युक्तवमेत्रामाः स्थितिकसुत्रमागताः धुद्धम् ॥ २७ ॥||।|| | कि | मिर्ग्यायध्यानपरास्तत्र स्थित्या विभावरी सक्लाम् । याताः प्रमातसम्ये [ यं. १५००] साकं धनसार्थवाहेन ॥ २८ ॥ | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | | १९ | | १९ | | १९ | | १९ | | १९ | | १९ | | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | १९ | । कि | सिंह है । सह । ॥ २८ ॥ तन्त्रुत्या तेन ततो, भणितमहो । हुष्करं व्रतं भवताम् । शाश्वतमैल्यो मोक्षः सुकेन न प्राप्यते यद्या | । (ह) तिस्त्रमहणतो युवम् ॥ २२ ॥ आचार्येशकम्—सम्प्रत्येव निवेदितमेवं भवतो यथा गृहस्थेशेत् । आहारादि कृतं स्यात । ||जू||स्वार्थे तत्कल्पतेऽस्माकस्।। २३ ॥ कन्द्रफलमूलकादि व गत्नोपहतं न यत्वदस्माकस्। स्पष्टमापे नोन्तितं स्यात् कि पुनरिह्||\\ | आत्मार्थमेव सचितं प्रायोग्यं तद् यतो ब्रतिनाम् ॥ २० ॥ अत्रान्तरे धनस्य प्रामृतिकं कश्चिद्धेयामास । पारंपकछर-| | आत्मार्थमेव सचितं प्रायोग्यं तद् यतो ब्रतिनाम् ॥ २० ॥ अत्रान्तरे धनस्य प्रामृतिकं कश्चिद्धेयामास । पारंपकछर-

|अयत्यकरणां नीचत्वमालम्बते । मार्याबन्धुसहत्सुतेष्वपकृतीनांनाविघाश्रेष्टते, किं किं यन्न करोति निन्दित-अ मार्गेदुर्गमताम् । आपृन्छ्य सार्थिकजनं तत्रैवाविस्थितिं चके ॥ ३४ ॥ भाण्डादिविनाराभयाद्विधाय किञ्चिच गुण-(क्ष्म) बल्यं समस्तमुत्तापितं विलोक्येव । तस्याश्वासनहेतोः पयोद्समयः समायातः ॥ ३२ ॥ ततः—तद्विदुच्चलप्रतापो ग्रीष्मं 👸 लयिनकादि । तस्थुः सार्थिकलेकाः वर्षानिवीहणनिमित्तम् ॥ ३५ ॥ तदा च—सार्थस्य बहुजनत्त्रात् पथस्य बहुदि-गुरुगार्जितेन तजेयति । धारासारप्रहरणविभीषणो वीर इव जलदः ॥ ३३ ॥ एवंविषे च समये विज्ञाय धनोऽति-🖔 🗎 नाथ ! यथा संपन्नः सार्थजनः क्षीणपथ्यदनः ॥ ३८ ॥ कन्दफलमूलकाशी, तापसवृत्ति समाश्रित इदानीम । लज्जां | विमुच्य परिहत्य पौरुषं मुक्तमयीदः ॥ ३९ ॥ यतः—मानं मुखाति गौरवं परिहरत्यायाति दैन्यारमतां, लज्जामुत्मजति सरलतमालतालहितालमह्नेकेंद्रे । अवसृद्धकरमसरः सूरोऽपि न लक्ष्यते यत्र ॥ ३१ ॥ अज्ञान्तरे-ग्रीष्मेण धरा-एवंविधे च काले गच्छन् सततप्रयाणकैः सार्थः । तिविध्यापद्भीमां प्राप्तो विषमाटवीमेकाम् ॥ ३० ॥ सर्जाजुन-| क्ष|| वसलङ्घनीयत्वात् । अभ्यधिकदानभावाद्धनस्य सार्थे समस्तेऽपि ॥ ३६ ॥ पाथेयादि क्षीणं पश्चात्तापं गतश्च तह्योकः । | || लग्नश्च कन्दफलमूलभक्षणे पीडितः क्षुघया ॥ ३७ ॥ ततः—कथितं घनस्य रात्रै। पत्यङ्गातस्य माणिभद्रेण ।

🖔 केनापि तेन सह लभते। दैवस्यानभिलषतोऽपि यह्यात्पतति सुखराशै।॥५०॥१ एतां च पठ्यमानामाकण्यै धनोऽपि 📳 📳 चेतसा तुष्टः । मुनिसङ्गोऽनया मे सुखावहः स्वितो यस्मात् ॥ ५१ ॥ अत्रावसरे पठितं काळनिवेदकेन—' मृषित- | सुवनाभोगो दोषान्तकरः समुस्थितो भातुः । दर्शयितुमिव तवायं समगुणभावेन मित्रत्वम् ॥ ५२ ॥' उत्थाय ततः | | कुत्वा प्रभातकृत्यानि सार्थवाहोऽपि । अगमन मिन्नमिनं — ि े | मुनिभिरसौ प्रह्मधित्तेन । सार्थप्रभुणाऽऽत्मानं कृतार्थमभिमन्यमानेन ॥ ५६ ॥ गुरुणाऽभिनन्दितोऽसौ साद्रम्मथ | १० | धर्मेलामवचनेन । मवमूलकमेकुलशैलद्दलनवज्ञानलेनोचैः ॥ ५७ ॥ उपविश्य ततोऽवादीद्धनो यथा नाथ ! पुण्यरहि- | १० ॥ प्रति । सेलारजलियोते समत्रणमणिलेष्ट्रकनक-| कृत्वा प्रभातकृत्यानि सार्थवाहोऽपि । अगमत् सृरिसमीपं बहुभिः परिवारितो लोकैः ॥ ५३ ॥ तत्र च गतेन | क्ष

मंग्यतेऽस्माकम्॥ ६३॥ ततो धनेनोक्तम्—संख्यापना वन्त्रोभिः किममीभिनोथ । बहु।भिरप्युक्तैः १। लज्जे स्मस्त्रेथाऽहं 🐉 | व असावनोरितेन खल्बसुना ॥ ६४ ॥ तस्माद्युयहं मे विधाय संप्रेष्यस्य मुनियुग्मम् । तत्प्रायोग्यं किञ्चित् येनाहं कृतार्थमिमन्यमानेन ॥ ७२ ॥ इतं घृतं मुनिम्यः प्रमानन्दोत्यपुलिकेना तावतः । परिपूर्णिमिति भण द्विश्वनैः मंब्तं पात्रम् ॥ ७३ ॥ अभिवन्द भावसारं तद्त प्रस्थापिताश्च तेनेते । प्रतितीर्णधर्मेलामा यथासमायातमुप- ।
 मंब्तं पात्रम् ॥ ७३ ॥ अभिवन्द भावसारं तद्त प्रस्थापिताश्च तेनेते । प्रतितीर्णधर्मेलामा यथासमायातमुप- । अ मिहपस्थापितं पात्रम् ॥ ७१ ॥ ततश्र—परिवर्दमानशुभकण्डकेन तत्रात्रसारिततेन । निजजन्मजीवितधनं भे तस्तावहुपतस्थौ ॥ ७० ॥ उक्तवांश्र—यदि कल्पनीयमेतचदाऽतुगृत्नीत कुरत मनौषम । कल्पत इत्युक्तवा नेमिन ॥ ए गते। निजावासम् ॥ ६८ ॥ क्षणमात्रेणायातं निजानुमार्गेण बीह्य मुनियुग्मम् । अत्रळोकयति स्म धनस्तदा व तबोम्यमञ्जादि ॥ ६९ ॥ मितिन्यतानियोगाद् न यावद्न्यितिक्षितं किञ्चित् । स्त्यानमुपादाय घृतं यतिप्र-अ यतीनां यदिह कल्प्यम् ॥ ६६ ॥ तज्ज्ञानात्येव भवात् सोऽपि प्रतिवक्ति नाथ ! जानामि । यद्ग्रां निर्मा । है तजेब विमो ! प्रदास्यामि ॥ ६७ ॥ तदनन्तरमाचार्थेस्तपस्त्रिसङ्घाटकः समादिष्टः । गमनार्थं तत्र धनोऽप्यभिवन्य मंत्रयच्छामि ॥ ६५ ॥ अप्रतिपालं भावं गुरुरापे विज्ञाय तस्य तसुत्राच । एवं क्रियते सुन्दर । किन्तु

||लधितीरापम् ॥ ७५ ॥ निवेतितः सुखौषः सुरमनुजभनेषु शिनसुखसमानः । संसारमहाजल्धिमुक्तितरी निकट||॥ 🎇 📗 ७७ ॥ तत्त्रयोद्शभवसूचिका चेयं निर्युक्तिगाथा, यथा—ः धण १ मिहुण २ सुर ३ महब्बल ४ लिलयंगय \| हिदि स्थितं मेर्कारवाप्रकम्पम् । शङ्कादिदोषापहृतं विशुद्धं, न तस्य तिथैङ्कनरके भग्नं स्यात् ॥ ८१ ॥ प्रस्तुताथों-|| "|| || मानीता॥ ७६॥ युग्मस्। तदनूत्तरोत्तरगुणकमेण समुपाञ्ये तीर्थक्रन्वं च। तस्मात्त्रयोद्शमवेऽनुभूय सिर्झि च संप्राप्तः 🖔 || जम्मु: ॥ ७४ ॥ ततश्र सार्थवाहेन—तत्रावसारदानप्रभावतो बोधिबजिमुपाचित्य । भव्यत्वपाककारणमपारभवज-🖔 नरकपशुत्वोच्छेदहेत्रनेराणां, शिवसुखतरुमूलं शुद्धसम्यक्त्वलामः ॥ ८० ॥ उत्तञ्च—" सम्यक्त्वमेकं मनुजस्य यस्य | ं विति ॥ ७९ ॥ तथाहि—अशमसुखनियानं थाम संविद्यतायाः, भवमुखाविमुखत्बोद्दीपने सिद्दिबकः । नर-न्याख्यातं सम्यक्त्वस्य पञ्चमं गुणहारमधुना कमप्राप्तं पष्ठं यतनाहारमुच्यते— 💯 पयोग्येतिकिञ्चिद्त निवेदितम् । वृषमाख्यानकाङ्मयः, शेषञ्चारितविस्तरः ॥ ८२ ॥

लोह्यतित्ये उण पहाणद्राणपेसवणपिंदहूणणाहे ।

होके-जने साध भवं वा लोकिकं तच तत्तीर्थं चेति तत्त्या तत्र, किमित्याह-ह्यानवानप्रेषणापिण्डहवनादि, न ' लोइयतित्ये ' नि तीयेतेऽनेनेति तीथे, तत्तेह दञ्यतीथे नचादिसममागरूपं, न भावतीर्थम्, अत एव रि

🖞 धमीथिना धमेनिमिनं स्नानादि न विधेयं, तत्र स्नानं—र्शारस्य शीचकरणं दानं—धिग्जातिभ्यो वितरणं प्रेषणं- |४ कतिव्यमिति शेषः, पुनःशब्द् व्य विशेषणार्थः, तत एवं विशिनिष्ट—' लैकिकतीर्थे ' मङ्गक्रियाविकनकखळादिके

है तथा तेषु, अयमर्थः—लोकिकतीथे गत्या सङ्कान्त्यादिषु स्नानादि न कर्नेठ्यं, यद्धा पृथमेत्र 🎒 हैं सम्बन्धः, लोकिकतीय स्नानादि न कर्तेव्यं, सङ्कान्त्यादिपु च यह्वोकिकेरितळदानादि कियते तन्न अ करीन्यमित्याह—सङ्कानिस्थ—उत्तरायणादि में(उ)परागश्च—सूर्यनन्द्रमसोश्रेहणं तात्रादी येषां ज्यतीपातादीनां ते 🗐 अत्वरणं 'हुणणं 'ति हवनं—बही घृतादिप्रक्षेपणं, आदिशब्दाहिशिष्टयोगानुष्ठानतित्रवासादिग्रहः, कदा चेदं न अस्थ्यादेः प्रस्थापनं ' पिंड'ति अव्यवमात्रेण समुदायस्य विवक्षितत्वातिपण्डप्रदानं—मृतापित्रादिनिमित् पिण्डपा-

कर्त्तेच्यमिति क्षेषः, अयमेव चासिप्रायो मूळवृत्तो ळक्ष्यते, ' हुण्णाह् ' ाते आदिशब्देन स्तकादि- । अप्रकृत्तात, तथा ' लेकिकतपःकरणं ' वत्तहादश्यादिष्यनाझपक्षमाति, न कर्तेच्यमिति संबन्ध इति, आदि- श्रि शब्देन च—' पडिश्रमदंसणरस य ण वंदिउं पणिसंउं च कर्पति । अन्नाइं चेह्याइं परितिस्थयदेवयाइं च ॥ १ ॥ अत्र विद्यादिग्यादिग्याविह् अप्रकृत्यादिग्यादेश अणाहसाखातलायपत्रवंधे । पिप्पलअसंजयाणं पावारफलाइ गोदाणं ॥ ३ ॥ " इत्यादि अप्रदुक्तं प्रदुक्तं प्रमाति स्वितस्, एवं च क्षेत्रेता सम्यक्त्ययतनाऽऽपराधिता मवतीति गाथाऽक्षरार्थः ॥ १७ ॥ व्याख्यातं क्षे |४||कि १-शङ्का काङ्क्षा विविचित्साऽन्यतीर्थिकप्रशंसा परतीर्थिकोपसेवा च, एताः पञ्च भवन्तीतिशेषः, जाताश्र कि |४| |ॐ|| परितिरिथओवसेवा य पंच दुसंति सम्मत्तं ॥ १८ ॥ 'अत्रे गति सम्यक्ते चकारोऽनुक्तविशेषणसमुचये, ततो निश्चयतः प्रतिपतिते ब्यवहारतो मल्जिनीकुते, एत्थ य संका कंखा विद्गिन्छ। अत्रतित्थियपसंसा। 🎳 | यतनाद्वारं षष्टं, सम्प्रत्यतिचारद्वारं सम्यक्त्वस्य सप्तममभिष्यीयते—

कृत्रीत्त इत्याह—' दूष्यन्ति ' विक्रुति नयन्त्रपनयन्ति वा सम्यक्त्वं, तत्र शङ्का—भगवद्हेत्प्रणीतात्यन्तगह— क्षिम् नध्मोस्तिकायादिपदार्थेषु मितिदेविह्यात्सम्यगनवधार्थमाणेषु किमेवं स्यान्नेवामित संश्यकरणं, उक्तं हि— मांसयकरणं संका " सा तु देशसवंभेदाहिषा, देशशङ्का देशविषया, यथा किमयमात्माऽसङक्येयप्रदेशोऽप्रदेशो वोति, सवंशङ्का समस्तास्तिकायवात एव किमित्यं नेत्यं वेति, काङ्का अन्यान्यसुगतादिप्रणीतद्द्येनाभिर्णाषः, वर्धात्मम्—" कंखा अन्नन्नदंसणग्गाहो " साऽपि तथेव हिधा, देशकाङ्का—एकदेशविषया, यथा शोमनं सौगतदर्शन क्षिम् अत्र वित्तावन्यस्यातिपादन्यत्यात्मिर्वाद्धः । ' विचिक्तिःसा। क्षिम् अत्र वित्तावन्यद्धिसाप्रतिपादनपरत्वादिह रूके चात्यन्तिकक्केश्यप्रतिपादकत्वात्मुन्दराणीत्याभिर्वादः । ' विचिक्तिःसा। अव्यत्यानम् महतः सिकताकणकवरुक्व्पतपःक्केशस्यायत्यं । अव्यत्ममम्यम् महतः सिकताकणकवरुक्व्पतपःक्केशस्यायत्यं । अव्यत्यायत्यं महतः सिकताकणकवरुक्व्पतपःक्केशस्यायत्यं । अव्यत्यापत्यां विविक्तिःसा सिक्ताकणकवरुष्येमाक्, तेन द्वयग्रण- विविक्तिः स्थितिक स्थायाद्वे । विविक्तिः स्थायात्यात्यं । विविक्तिः स्थिताक सिरुक्ते न से अयं अहो" न चेयं शङ्केवेत्यागङ्गीयं, सा हि सक्रासकर्वदार्थमाक्, तेन द्वयग्रण-श्री विचिकिच्छा सिङ्गेज्ञ न में अयं अहो" न चय शङ्कवत्याशङ्काय, ता १६ प्रस्ता । श्री विषया, इयं तु क्रियाविषयेव, अथवा 'विउगुच्छ ' नि विहज्जुगुप्ता, विहांसः—साधवो ज्ञातभवस्वरूपत्वेन

||४|| ते तीर्थिकाश्च—शाक्याद्यस्तेषां प्रशंसा—स्तुतिरिति वित्रहः, सा च यथा—पुण्यभाज एते शाक्याद्यो दयाछुत्वा-||ॐ||दित्यादि, उक्तञ्च—" परपासंडपसंसा सक्काईणामिह वण्णवाओ उ"। 'परतािर्थिकोपसेना चे'ति परतीर्थिकाः—||﴿|| सुखावगमाय सविस्तरा एव लिख्यन्ते, तत्र शङ्कायां तावञ्जाताधमीकथाप्रासिङगृहीतमयुराण्डकसार्थवाहपुत्रक- ||∜ 🐉 यदि प्राशुकजलेनाङ्गक्षाळनं कुर्युरिति। 'अन्यत्रिकिमशंसे 'ति अन्ये—परे सर्वज्ञप्रणीततीर्थवार्तिम्यरते च | कि|| शाक्याद्य एव तेषामुपसेवा—उपासना तत्पार्श्वगमनतहत्त्वनश्रवणतत्समीपावस्थानादिरूपा, तैः सह परिचय | कि|| हित योऽर्थः, अत एव परपाषण्डसंस्तव इति संस्तवशब्देनान्यत्र परिचयो व्याख्यातः यथोन्म्म-" अक्षे मन |हूँ | परिचयो जो स संथवे। होइ नायव्वो।" सस्यक्त्वातिचारत्वं च शङ्कादीनां चित्तमाळिन्यिजनाविश्वासादिहेतुत्वतो। |हूँ | भावनीयमिति गाथार्थः ॥ १८ ॥ 🎳 | त्यक्तसवेसङ्गारतेषां जुगुप्सा-निन्दा, यथाऽस्नानतः प्रस्वेदजलोपचितबहुलमलगन्घवपुषीऽमी, को वा दोषः स्यादेतेषां |

कार्मायूरी बभूव, सा चान्यदा स्वकालकमोपाचितं कललताधारमनुपहतमस्वण्डपाण्डुरमण्डकयुग्ममसूत, इतश्च तस्यामेव चम्पायां तदा जिनद्त्तसागरद्त्तपुत्रौ सहपांशुक्रीडितौ परस्परं मित्रत्यसंपन्नौ सार्थवाहसुतावभूतां,
नेत च कदाचित सुभूमिभागोद्यानमुद्यानिश्रयमनुभवितुमशनपानस्वाद्यस्वाद्यपुष्पगन्धादि समादाय गणिकया देवद्त्तया परिगतौ समागतौ, तत्र च पुष्करिणीषु नानाविधभङ्गीभिजेलक्रीडां विधाय देवद्त्तया सार्छे कामभौगलालसौ चिरं स्थित्वा तस्यैवोद्यानस्य सम्यरम्यतरान् प्रदेशानवलेकियन्तौ तमेव मालुकाकक्षं प्रविविशतः, ततश्च सा वनमयूरी तावालोक्य त्ररतमानसा महतः केकारवान् कुर्वती ततो निष्कम्य तद्नतिदूरवर्तिवृक्षशाखाधिरूढा सार्थवाहपुत्री मालुकाकक्षं चानिमेषया दृष्ण्याऽवलोकयन्ती हष्ट्रेयं वनशिखण्डिनी खण्डितेव महादुःखाभिभूता जाता, न चैतावतैव स्थिता, किन्तु त्रासवशविवशहाधिरितो तस्थी, ती तु तां वनमयूरी तथा हष्ट्रा परस्प्रं मन्त्रितवन्ती-यथा भवितन्यमत्र केनचित्कारणेन येनागतमात्रविवावां इहैव जम्बूहीपे भारतक्षेत्रालङ्कारभूता चम्पा नगरी, तस्या उत्तरपूर्वस्यां दिशि सुरभिशीतलच्छायविविध-वनखण्डमण्डितं सर्वेत्तेकप्रसवफलप्रचयकलितं सुभूमिमागाभिघानमुद्यानं, तदेकदेशवर्तिमालुकाकच्छनिवासिन्येका

| तद्रक्षणार्थमनया बुद्धवा, यथा निष्पन्नमेतन्मयूरयुग्ममावयोः कीडायै भविष्यति, तयोश्च सागरद्त्तपुत्रः स्वगृहीतम-🌋 युराण्डके शङ्कां कृतवान् यथा किमिदं निष्पत्स्यते नवेति, शङ्कापरिगतश्च स निरयमागत्यानेकाभिरुद्धतेनादिभिरतहा-| पालितवान्, अन्यदा च स्वकालकमेण निष्यको मयुरपोतो हष्टः तेन हृष्टमानसेनाकारितो मयुरपोषकः, सन्मानपुरस्सरं | वन्तौ तावद् यावद्वलोक्यांबभूवतुरतदण्डकयुग्मं, गृहीत्वा च तत्तावागतौ निजवेश्म, समपितं च स्वरवदासानामेकेकं 🐒 धिकाभिः प्रतिजागरणाभिः परिजागर्ति स्म, अन्तःसारपरीक्षणार्थं च तत्कर्णमूलमानीयानेकघा खल्खलयति स्म, एवं 👭 ||स्यति तथा विधीयतां, तेनापि तद्यचनमनुमत्य गृहीतो मयूरपोतो नीतः स्वगृहं प्रार्ज्धः पोषियेतुमनेकद्रव्योपचारेः||﴿ ||भणितश्च–यथाऽयं मयूरपोतो विशिष्टप्रायोग्यद्रच्यपरिपोषणाभिः शीघ्रमेव परिपुष्टो भवति नृत्तकलां च विशिष्टामभ्य-||भू 👸 शिक्षितश्च विविधमङ्गीभिलेस्यिलीलां तावद् यावदुन्मुक्तबालभावः परिपूर्णमानोन्मानप्रमाणो विचित्रगुरुकलाकलापोपेत ||दमित्यं मयोद्यत्तेनादिभिः खेदितं १।जिनद्तपुत्रस्तु तत्र निःशङ्क एव नोद्यत्तिनादि किञ्चित्कृतवात्, केवलं विधिना िनिगैत्याऽऽवां कक्षां च निरीक्ष्यमाणाऽऽस्ते, तद्लोक्यावः कक्षान्तरं किमत्र कारणमित्यालोच्य सर्वतः कक्षान्तरं दष्ट-॥ 🎳 च गच्छत्स दिवसेषु तत्त्रथाऽनतुकूलचेष्टाभिनिशुष्कमालोक्य विषण्णः सागरद्तपुत्रो गतश्र पश्चात्तापं, यथा-किमि |

हिमादिनीयानेकप्रकारनृत्यकारी संपकाः, दृष्टा च तं तथोपात्तकत्राकत्रापेपशोमितं कलापेनं स मयूरपीषको नित्या है जिनद्त्यपुत्रपार्श्वे समर्पितवानेनं, तेनापि तं तथाविधमात्योक्य हर्षप्रकर्णोक्ष्विस्त्ररोमाञ्चकञ्चकावन्जादितवपुषा दर्म विपुर्क किनद्त्तपुत्रपार्थे समर्पितवानेनं, तेनापि तथाविध्यात्ये ह्यान्त्रपान्यनिताप्रविद्वाप्त्यम् विप्ययञ्ज्ञा हित्तद्वयोक्कतः समस्तश्चम्पानगरिलोको जिनद्त्तपुत्रतेति । शङ्कामावामात्राम्य देविद्याणे परिमान्य विषययञ्ज्ञा परिहार्येति, तथा चोक्तम्—"जिणवरमासिय्मावेस्य मावसच्चेस्य मावसावाम्यां दोव्युणो परिमान्य विषययञ्ज्ञा परिहार्येति, तथा चोक्तम्—"जिणवरमासिय्मावेस्य मावसच्चेस्य मावस्यो महम् । नो कुज्जा संदेहं संदेहोऽणत्यहेउति हित्तरितिक्षाव्यो महम् । नो कुज्जा संदेहं संदेहोऽणत्यहेउति हित्तरितिक्षाव्यो महम् । नो कुज्जा संदेहं संदेहोऽणत्यहेउति हित्तरितिक्षाव्यो महम् । ने स्वाप्तिक्षाव्यो परिमातिक्षाव्यो महम् । ने स्वाप्तिक्याविति , ततः केतिकेन राजात्मात्ये तावार- हित्तरित्याय वित्रतिक्षाविति , ततः केतिकेन राजात्मात्ये तावार- हित्रतिक्षाव्यमात्रे जलाव्यक्षे सावस्यक्षे सावस्यक्षे सावस्यक्षे सावस्यवित्याविते तत्त्ययोणे पतितावेते द्वर्यप्रक्रेति विमल्ज्ञलाय दिशोऽवलोकयन्ते दद्यतुर्वेलकाः, तद्तुसारप्रवृत्ते च प्राप्तवन्ते विमल्ज्ञलाय्येति ।

िद्धरिप दिवसैः स्वनगरम् । ततो राज्ञा क्षुधा बाध्यमानेन कारियत्वा सर्वमाहारजातं प्रेक्षणकदृष्टान्तेन मनसिक्कतेन अक्तमाकण्ठं, तेन चोत्पादिता महती पिपासा जनितोऽन्तदृष्टिः कृता शूलन्यथा, ततः समासन्नलोकेन तदुपश्चमनाय विधीयमानेऽप्यिप्तिखेदादौ निरुपक्रमणीयसंचिटितदृषैः क्षपितमस्यायुः, अभाजनीबभूवैहलौकिकसुखानामेष आका-क्षि विधीयमानेऽप्यिप्तिखेदादौ निरुपक्रमणीयसंचिटितदृषैः क्षपितमस्यायुः, अभाजनीबभूवैहलौकिकसुखानामेष आका-क्षि क्षादोषेण, अमात्यस्तु वमनविरेकादिकरणरूपां सदैद्योपदेशेन विधाय कायशुर्द्धि तत्काळानुरूपळ्ड्याहारादिक्रमेणो-क्षि पर्केश श्रिरमाकाङ्गाविमुक्ताश्चयः समस्तमुखपरम्परापात्रमभूत्, एवं धमेविषयेऽपरापरदर्शनाकाङ्गां कुर्वाणाः प्राणी ||सावओ अहिगयजीवाजीवो उंवलंदपुण्णपावा दुवालसिहसावयघममविहिसमुवेओ आगासचारी य, अण्णया णं-हितीयदिने च ततः स्थानादुत्थितौ स्वनगराभिमुखं बजन्तौ प्राप्तौ तुरगपदानुसारसंमागतसैनिकलेंकैः नीतौ किय-🌿 वरं, तत्र कृतरनानादिन्यापारी विश्रम्य क्षणमात्रं समासक्तिरुवरेम्यः फलान्यादाय भुक्त्वा ्च पत्रशय्यायां सुती, पर्जेह्य श्रीरमाकाङ्गाविमुक्तार्शयः समस्तमुखपरम्परापात्रमभूत्, एवं धर्मविषयेऽपरापरद्शेनाकाङ्गां कुर्शाणाः प्राणी अत इयमपि विचिकित्सादिपदेषु यथा दृष्ठान्येवोदाहरणानि प्रदृश्येन्ते, तत्र विचिकित्सायाम्—सावत्थीए नयरीए जिणद्त्ता नाम तत्साध्यसुदेवत्वादिसुखानि नाप्रोति, प्रत्युत मिध्यात्वमुपगतो नारकादिभवपरम्परामासाद्यति,

| हुस्साहा, तेण माणियं-साहिस्सामि, तओ साहणोवाओ कहिओ, जहा-किण्हपक्खनाउद्दत्तीए मसाणे गंतूण चउ- | हुस्साहा, तेण माणियं-साहिस्सामि, तओ साहणोवाओ कहिओ, जहा-किण्हपक्खनाउद्दत्तीए मसाणे गंतूण चउ- | हुक्सि प्रापं सिक्कां काऊण उन्निरं रुक्खे बग्नाह, हेडा य अंगारखाइया कीरह, पच्छा सिक्कां आरशहिय मंते य से किणा, पारिजाविय पाओ सिक्कारस छिज्जह, एवं मंतं पढिउं सन्ते छिदियच्चा, तओ अगासिण भूमि, तओ खाह्रस्कहिनिच(चिति)-| हुक्कां पारिजाविय पाओ सिक्कां बंधेऊण ठिओ, पढह अद्वसयवारं मंतं, चितेह् य,—एवं चनारि सिक्कापाया छिदियच्चा, तओ हिक्कां पातिका वितिज्ञण उन्नेगेहिण हिक्कां सावएण उन्नेगेहिण हिक्कां साविद्या अगाणिमो सिज्जिहिं प्राप्त भिक्कां वितिज्ञण उन्निज्ञणं, प्रणोऽवि चितिउं पवनी—इन्तो मम सावरण उन्नेगेहिण हिक्कां याणिमो सिज्जिहिं प्राप्त भिक्कां स्थाने स्थ मंतो, बहुणं च दिणाणं चाउदसी आगमिस्सइ, तओ युणोऽवि आरहिऊण सिक्कां हेट्डओ पेक्खइ खाइरअंगारिचेहं, भी तओ उत्तिणो, एवं जाव चडउच्तं करेह ताव इओ दक्खेण चोरेण पाइणो अंतेडरे खनं दाऊण स्वणकरंहिया। पाविया, गेणिहंडं णिगगओ, कुढिया पिट्डओ रुग्या, तओ दक्खेण चोरोण पाव्यो निव उच्जाणे पविद्रो, कुढियहिं चि- भी तियं—सो एस णातिही मोरस्सइ वा, तओ उच्जाणं वेदिऊण चिट्टामि, युणो पच्चसे गहिस्सामि, सोऽवि तं णांडं भी तियं—सो एस णातिही मोरस्सइ वा, तओ उच्जाणं वेदिऊण चिट्टामि, युणो पच्चसे गहिस्सामि, सोऽवि तं णांडं भी समीवे गओ, पुडं च—कओ तुमं किमस्यं वाऽऽगओ १, तेण भणियं—अहं प्याओ पियं—संह प्याओ पियंचितं प्राचित्राणं णिय्पकंपाणं विच्चा सिञ्झह, ण उण उत्तरचंडाए, तेण भणियं—सच्चमेत्रं, कि विच्चा सिञ्झह, ण उण उत्तरचंडाए, तेण भणियं—सच्चमेत्रं, ति भणियं—सावगेण, सो य मित्तो मञ्झं, चितियं च तेण—सावगा कीहियाएवि पावं णेच्छंति, अओ सच्चमेत्रं, एस साहें ने पावेच्च साहें हो ते माणियं—अहं साहेंसि, मम साहणोवायं मंतं च पयच्छ, अहं तुद्ध रयणकरंदियं देिमें, की पावेच्चक्छफळंति, भी पावेच्च पावेच्हा होत्यः नाहेसरो वितिगिच्छासमावणो चित्रह—इमा विच्चा सिज्झेज्ञ ण वा १, एसा उ पच्चक्छफळंति, भी भी भी भी भी भी पावेच्या वितिगिच्छासमावणो चित्रह—इसा विच्चा सिज्झेज्ञ ण वा १, एसा उ पच्चक्छफळंति,

अहवा विउगुच्छिति वक्खायं, तत्थोदाहरणं—पचंतविसार सालिग्गामो णाम गामो, तत्थ वर्णमित्तो णाम सावगो वसइ, घणामिरी णाम घूया, तीसे विवाहे साहुणो आगया, तओ तेण हिर्सं गएण णिमंतिया, वेलाकाले आगयाण साहुणं सा घूया पिउणा भणिया—पुत्ति! तुमं चेत्र साहुणो पिडेलाहेहि, तओ सा मंडिया विह्निसिया | अतिह—अहो अणवज्जो महारएहिं घम्मो देसिओ, जह पुण इमे साहुणो फासुरण पाणिएण पहाएज्जा तओ को कि विक्रिक्त कार्जण रायः कि दोसो होतो १, तओ सा इहलोए काममोए मुजिज्जण तस्स ठाणस्स अणालोहंयापिडकंता कार्ल काजज रायः गयपुरिसेहिं पभाए गहिओ सलोची य पाविओ रण्णो निवेहओ, रण्णा बन्झो आणचो, सलीए आरोविंडं णीओ, क्षेत्र तओ णयरस्मुवरिं कि तओ प्रयरस्मुवरिं कि तो विज्ञासिद्धेण उवओगो दिण्णो—िक मम गुरुणो बहुइ १, जाव पेच्छइ बन्झं णिज्जंतं, तओ णयरस्मुवरिं कि तओ विज्ञासिद्धेण उवओगो दिण्णो—िक मम गुरुणो बहुइ १, जाव पेच्छइ बन्झं णिज्जंतं, तओ णयरस्मुवरिं कि ति विज्ञासिद्धेण उवओगो दिण्णो—िक मम गुरुणो बहुइ १, जाव पेच्छइ वन्झं जाया, एए वितिगिच्छाए दोसा कि विल्ञासिं विज्ञासिं पूर्य पिद्दोसी, पूर्युण मुक्छो, दोऽवि सङ्का जाया, एए वितिगिच्छाए दोसा कि तओ समिष्या रयणकरेडिया, तओ चीरेण दढिचित्तेण विज्ञा साहिया, साहेडं आगासेण उप्पड्डो, इयरोऽवि

कम्मस्स एरिसं फलं १, तओ गंतुं भगवंतं | पुन्वभवे कयं जेण रूवसंपओववेयावि दु-गिहे णगरे गणिया पीट्टे उववण्णा, गडमगयाए चेव तीए गणियाए अरई उपणणा, तओ अणाए अणेगाणि गड्म-कहमह तओ तेण भणियं-चितियं चऽणेणं—अहो एयाए , तओ तीए दासचेडीए समीप्पया जहा छहुऊण गधमसहमाणं अण्णमन्गेण लग्गं, ताहे रण्णा पुर्ड-किमेस लोओ अण्णपहेण गच्छइ १, तओ एगेण भणियं-जहेत्थ दारिया अईगंधजुत्ता आगच्छ, जस्थ य सा तीए छाड़िया सी पएसो असुइगंधेण अईव वासिओ, तंसि णगरे तत्थ काले ivo ক समोसिरिओ, सेणिओ य तं णाउं सन्वबलेण वंदिउं गच्छइ, जाव अस्मिमसेणणं तीए उ तीए गन्धमसहता अण्णानुन्तः नेतूण मगवंते पुन्छिस्सं—कस्स कम्मस्स पुरिस्त क्रिस्ति । कि स्तार् पुन्नभवे कर्य निष्णि वंदइ परमेण विणएणं, वंदिउं उवविद्वो पुन्छइ--मयवं । कि ताए पुन्नभवे कर्य । भविस्तइ गन्धमसहंतो अण्णमगोण गच्छइ, तंओ रण्णा कुतूहलेण गंतूण दिहा, व्यं पंडीए तुष्म पहाणमज्जा जिनिडं ाडणाणि कारिया, तहावि आउयबलियत्तणेण ठिया जाव जाया, सावय । सा का गई भविस्सइ !

हिरिया, अस्रो समयकुमारेण पचक्खेण होऊण मणुरसा सहाविया, जहा केणड् राइणो मुहा गहिया, दारेमु चिड्ह, ।
हिर्मित से समयकुमारेण पचक्खेण होऊण मणुरसा सहाविया, जाव तीए दारियाए ओढणए दिड्डा, राइणो कहियं—चीरिति हिं एक्केकं माणुनं पासिऊण मेछिह, तेहिं तहेव सन्वं क्यं, जाव तीए दारियाए ओढणए दिड्डा, राइणो कहियं—चीरिति हिं एक्केकं माणुनं पासिऊण मेछिह, तेहिं तहेव सन्वं क्यं, जाव तीए दारियाए ओढणए दिड्डा, राइणो कहियं—चीरिति हिं त्मंति, जो य कर्तिमा सा, तओ धम्मं सोउं मगवंतं वंदिता नगरं पविद्ये, साऽवि गयगंधा जाया, तओ सा आभीरेहिं कारणा-जहेसा सा, तओ धम्मं सोउं मगवंतं वंदिता नगरं पविद्ये, साऽवि गयगंधा जाया, मयहरपुत्तेणं सुहेण परिपालिया। गप्रिंह गहिया, गयिगेहं किन्यपुनिमाए कोमुइ्चारो णाडगणिह्याहिं पेच्छणाणे भवन्ति, तओ सिणओ राया। जोव्यणस्या जाया, गयगिहे किन्यपुनिमाए कोमुइ्चारो णाडगणिह्याहिं पेच्छणाए पेच्छंती चिड्डह, तओ सेणिओ राया। माउए समं पेच्छणा आगया, तओ मयहरमज्ञाए समं एक्झि पेच्छणाए पेच्छंती चिड्डह, तओ सेणिओ राया। अमएण समं पच्छणास्त्यो तिशेवागओ, तओ तीए स्वाइसयं दहुं अंगफासं च अणुहिविय अच्होववण्णो—कहं अमएण समं पच्छणास्त्यो तिशेवागओ, तिशे तीए स्वाइसयं दहुं अंगफासं च अणुहिविय अच्होववण्णानि मुहिया। | एसा मम भविरसइत्ति, छलेण परिथओ कामो, तीसे उत्तरीए णामिक्यं मुदं बंधेऊण भणड्—मम केणावि मुदिया

नंदांभि रज्जधुरं धारयंते करपगवंसपसूओं चेव सयडालो नाम मंती, तरस य पुन्वं सिरिवच्छोात्ते नामं आसि, 🕊 किवलं सयडालमुहमालोएइ, सो य मिन्छन्ति काउं न पसंसइ, तओ वररुइणा तमहं जाणिऊण सयडालभज्जा अलिक्यां पुन्छओं तीए, कहिओं तेण सन्मावो, ताहे तीए कहिंचि पत्थावे भणिओं भत्ता—कीम तुमं वररुइस्स किंवें निरंदुरओं न पसंसासि १, मणियं—कहं मिन्छनं पसंसीमि, १ तीए भणियं—उबरोहसीला खु महापुरिसा पुन्वभवाइयं जिणभणियं कहियं, तओ सा संवेगमावण्णा रायं विण्णवेइ—मुंचाहि दिक्लं पवज्जामि, तओ राइणा परपाषण्डप्रशंसायां शकटाळकथानकं यथा-पाडलियुत्ते नयरे कप्पगवंसे णंदवंसेण सममणुबत्तमाणे नवमे ||या पुच्छड्—िकं तए हासियं १, राइणा भणियं--न किंचि, तहावि सा णिब्बंघेण पुच्छिउं पवता, तओ रण्णा सन्वं पन्छा पुत्तसष् समुग्पण्णे राइणा सयडालोत्ति नामं कयं, पसरियसयसाहोत्तिकाउं, तरस य चायभोयद्विस्वण्णला-||वण्णाइगुणेहिं पुत्तसयस्सवि पहाणतमो थुलभदो नाम पुत्तो सिरिओ य सन्वकणिहो, इओ य-तत्थेव नयरे वररुई नाम घिज्जाइओ, सो य नवनवेण अहुत्तरसएण सिओगाण नंद्रायं ओल्ग्गाइ, तुहोऽवि राया न किंचि से देह, मुक्का पन्यइया य। अओ दुगुंछाए विवागं जाणिऊण ण कायन्वा दुगुंछित

| है|| ३ भ्यदिण्णा ४ तेणा ५ रेणा ६ वेणा ७, तासि च पढमा एक्कतिषेया एक्कताराष्ट्र सुयं तिलोगसयंति तिपंहर् | है|| विवा हुसंधिया एवं जाव सत्तमा सत्त्वाराहिं सुयं तिलोगसयंति गेण्डर, तओ राहणो पचाययणत्यं अण्णादेयहंति कय, हैं। सावदोसो हु बिज्यवने, न य अणानि सो तुन्हा आत्थिति पसंसेन्जाग्रित, तहानि नेन्छह पसंसिठं, ताओ है। 🐉 मािक्यं मंतिणा—देव ! जह तुन्मे आह्मह तो नियम्याओऽवि हम्हारिऊण एयं पढावेमि, राहणा मिणयं—तुरियं हैं। संकेयाओ अंतेडरे जविणयंतिरियाओ धारियाओ सत्ति कण्णगा, समागंओ वररहे, पहियं सिलोगडुसयं, निसुयं ताहिं, 約 जओ पहांति, क्रिमंग युण अण्णो होओ १, तस्सय मंतिणो सत्त घूयाओ, तंजहां—जक्खणी १ जक्खदिण्णा २ भूहणी | (ब) राया भणड्-कहं लोड्यकन्त्राणि एस पढड् १, सयंक्यकन्त्रपाहमो खु एसो, सयंडालेण भणियं-मम घृयाओऽति । भीतओ मतिणा चितियं—निहेही रायकोसो एवंविहवएण, ता करेमि किचि उत्रायं, तओ नंदं भणइ—महारगा । कि श्री तुन्मे एयरम देह १, तेण माणेयं—तुमे पसंसिओत्ति, सो मणइ—अहं पसंसामि त्योह्यक्वनाणि आवेणहाणि पढ़हे, | अ|| मिणयं मंतिणा—अहो समासियंति, तओ राहणा दीणाराण अहसयं दिण्णं, एवं चेव दिणे २ दाउमाढतो राया, । ह्या अवणादेयहाम पुणो मणिओ, ताहे पुणो २ महिलाए मणिज्ञामाणेण अवणया राहणो पुरओ पढंतस्स बरहहणो

हिक्कारेता पढावेसु, तओ जहाऽऽणवेइ देवोत्तिभाणिऊण मंतिणा आणत्तो अंतेउरमहछुओ, जहा—भदमुह। एत्थ काहिंपि जह कि मह धूयाओ आगयाओ संति ता सिग्धं पयसमीवमाणेसु, एवं करेमित्त्ते भाणिऊण गओ सो अंतेटरं, दिहाओ तत्थ ताओ, पाहिऊणं समागओ निवसमीवं, पायवट्णुद्धेयाओ य नरवइस्स डवविद्वा पिउसमीवे, भणिया जिम्ह्लणी मंतिणा— कि मुणविद्ध रायाणं, तओ अनस्वल्यिखलिय्वाणीय धुणावियो राया, जन्म्ह्लादेणणाय द्रोणि पारिवाहीओ जायाओ, तओ सम्बन्धि तहेव सुणावियो राया, जन्म्ह्लादेणणाय द्रोणि पारिवाहीओ जायाओ, तओ सम्बन्धि तहेव भणिया अमन्नेण, तीएवि तहेव सुणावियो राया, जन्म्ह्लादेणणाय द्रोणि पारिवाहीओ जायाओ, तओ सम्बन्धि तहेव भणिया अमन्नेण, तीएवि तहेव सुणावियो राया, जन्म्ह्लादिणणाय द्रोणि पारिवाहीओ जायाओ, तओ स्वन्धि तहेव स्वणादे रायाणं, तओ पारिवाही माणिउणं तो गण्हह, तहाविह्यवंचेण कओ सम्बन्धि कोओ कि वंतमक्कित्यओ, कालंतरे य निसुयं राहणा, तओ भणिओ सम्बन्धि—जह लोइयक्वन्यणि पढह वरस्हे तो कहं गंगा। |पाओ, हिंडइ धुत्तो चउप्पाओ ॥ १ ॥ " राइणा भणियं—जइ एवं तो किमेस सन्बोऽपि जणो तग्गुणगहणवाबडो अणवस्यं चिड्ड १, मंतिणा भिणयं—देव ! अविण्णायपस्मत्यो जणो, जह पुण न एवं तो तत्थेव गंतुं पेन्छामो किन्धिती, तभो तमत्यं पिडविज्ञिकण राहणा भिणयं—पमाए चेव गमिस्तामो, एवं कीस्टांत भिणकण ठाडुओ किन्धिती, तभो तमत्यं पिडविज्ञिकण राहणा भिणयं—पमाए चेव गमिस्तामो, एवं कीस्टांत भिणकण ठाडुओ किन्धित्त नेति त्याचे नियमेहं,वियाद्यचेलाए आह्डो पम्हर्युएसो, जहाना गंगाए अलिक्खओ आन्छिकण जं किन्धि वर्रुकं, रायिवि देवेह ते आणेज्ञाधुत्ति, तेणिव मंगिह्यं जहाइंड मंतिणो, पहाया रयणी, क्यागोसकायन्यो गओ मंती राउलं, रायिवि तमं मंतिणा गओ तहंसणत्यं, गंगं शुणंतो दिड्डो वर्रुक्ं, थए निव्यत्ते मिग्धिं पयिहा जंते पाएण हत्येण य, प्रमेतिया तस्स, सोऽवि आहामणाए नियमुहं दंसिउमपार्यतो नीहिरिओ तहुणाओ, विणारपोत्ती, दंसिकण राहणो समप्तिया तस्स, सोऽवि ओहामणाए नियमुहं दंसिउमपार्यतो नीहिरिओ तहुणाओ, व्याप्तियो ठासि, छिड्डाणि से मग्गइ, पयट्टो तस्स दासि ओद्यार्गिगंड, तीसे सयासे पुच्छइ निचमेव तिगिह्य- किंद्र प्रमेतिया तस्त वेहिर्के तियमेहं उत्याप्तियो वर्षह्याए सज्जे कहेंहे, अण्णया सिरियस्स विवाहुसवे रुण्णो होइयन्वंति बुद्धाए तग्गेहे आओगो सिज्जिकं, पर्छ हे स्थेत्र राहणा, किंद्र नियमेहं उत्यस्कणाहत्ताणि पढावेडं, "राह्य केले नियमेहं जं सयहालु करेसइ। राय नंदु मरिवेट सिरियट रिज्ज ठवेसइ॥ र॥ ॥ गं वं परंपराए सुयं राहणा, किंद्र वार्षेत्र ।

परिक्लावियं पत्रह्यपुरिसेण मंतिगिहं जाव दिहाइं आओगाइं सिज्जिज्ञमाणाइं,तओ कुविओ राथा, आगओ सथहालो, जा परिक्लावियं पत्रह्यपुरिसेण मंतिगिहं जाव दिहाइं साओगाइं सिज्जिज्ञमाणाइं,तओ कुविओ राथा, आगओ सथहालो, सिज्ज मणिओ—वच्छ । राथा तेण विज्ञाइएण बुग्गाहिओ अम्होवरिं, तो जाव कुळक्खयं न करेंद्र ताव कुळरक्लानिं. सिन्तं तुमं रणो पावपाहियं ममं मोरेसु, सो नैच्छइ, सयहालो मणइ—अहं ताळउढं विसं मिक्लिहामि पायपडण- मिन्तं तुमं रणो पावपाहियं ममं मोरेसु, सो नैच्छइ, सयहालो मणइ—अहं ताळउढं विसं मिक्लिहामि पायपडण- मिन्तं तुमं रणो पावपाहियं ममं मोरेसु, सो नैच्छइ, सयहालो मणइ—अहं ताळउढं विसं मिक्लिहामि पायपडण- परितित्यं यादाहियं मारेसिक्तायाद्वे से कायज्ञाति ।

परितित्यं यादाहियं स्वाद्वाद्वोद्दित्य स्व स्व स्व तहेव, एवं च सयहालेण अवि जीवियं परिचर्तं, न कायज्ञाति ।

परितित्यं यादाहित्यं हे सौराष्ट्रआवकोपदर्शनं, तत्कथानकं च सिथ्यादोद्दित्य राय नायन्ते । नायन्ते । नह अन्यादार्शनं, तिव्याद्वे पश्चराव्दे पश्चराव्दे त्याद्वे । साहामित्राव्यं हे कित्यते । विशेषणेनेदं कह्यते—सम्यक्तवृषक्तेन राद्धादयोदानं १, सत्यमुपल्काण्याद्दे पायप्ते । से विशेषणेनेदं कह्यते—सम्यक्तवृषक्ते राद्धावयोदानं १, सत्यमुपल्काण्याद्दे ।

इस्ति सम्मत्त । मिति विशेषणेनेदं कह्यते—सम्यक्तवृषकत्वेन राद्धावयोऽतिचाराः, ततश्चान्येरप्युपहृहणाद्यो ।

|अ|| ज्ञानाविधविहगावलीविराजिते मण्डिकुक्षिनाम्न्युद्याने तरुमूलव्यवस्थितमसमसमाधिनिषण्णमानसं परित्य-🕍 स चान्यद्राऽश्ववाह्रनिकायां निर्गतो विकसितविविधकुमुमसमूहावन्छादितानेकद्रमलतोपशोभिते समुत्पतन्निपत-शामिदमित्यादिवचोभिरतहुणोत्कीत्तेनरूपा, तस्यां अणिको निद्येनं, यत उपबृहितोऽसी देवादिभिः सद्भूतगुण-पुरा मगधजनपढ़े राजगृहनगरस्वामी चतुरद्गयूथिनीबलोह्दलितनिखिलारातिचकः श्रेणिकनामा नृपतिरासीत, 👹 प्ज्यपादाः—'' नो खलु अप्परिवाडिए निन्छयओऽमइस्थिए व सम्मते । होइ तओ परिणामो जत्तो अणबूहणाहैया 🕷 परिणामविशेषाः सम्यक्तं दूष्यन्ति तेऽनुक्ता अत्येतज्जातियकत्वादाक्षिताः, न चैते न सम्यक्तवदूषकाः, यथाऽऽहुः।

||बोचत, यथा-भगवन् ! भवान् किमिति तरुण एव विषयसौरूयोपभोगकाले विशिष्टरूपवित्रहोऽप्यवित्रहः सकल-🖐 घनाच्छी: श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम् ॥ १ ॥ " एवंविघश्चान्यजनस्यापि नाथो भवति, यदि चानाथतामात्रमेव प्रबज्या- 🕅 || किनिखिलपापस्थानं तपरिवनमेकमद्राक्षीत्, द्युा च तमसौ अहो ! अपूर्वा काचिदेतस्य रूपलङ्गीः अनन्यस-||माना सौम्यता असाघारणा क्षान्तिः अनन्यतुब्या निःसङ्गतेत्यादि चिन्तयत् परं विस्मयमगात्, विस्मितचित्तश्च नृप-||्री तिस्तव्नित्कमागत्य प्रदक्षिणाकरणपूर्वमभिवन्द्यानतिदूरदेशविहितासनप्रिप्रहो विनयविराचिताझछिपुटस्तम-एतज्ञाकण्ये किञ्चित्सप्रहासवद्नः श्रेणिकोऽवद्त—भगवन् । एवंविधविशिष्टाऽऽकृत्युपलक्ष्यमाणगुणवत्त्व-| वशिक्ताशेषसम्पदोऽपि तव कथमनाथत्वं १, यतो " यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्तीग्गति लोक-प्रवादः, तथा " सरे त्यागिनि विदुषि च वसति जनः स च जनाद्वणीभवति । गुणवति धनं

 कि पिता मे बस्व, तत्प्रत्रश्राहं सजयाभिधानोऽतीव प्राणिषयः पितुरभृवं, अन्यदा च ममाऽऽकास्मको जानितसवीद्गीणदा-।। इनेदनोऽक्षिक्ठाक्षिपश्चेकास् गाढश्चलन्यथाप्रवर्तकस्तन्त्रमन्त्रमूलिकादिमिगपि सद्दवीरो महान्याधिरुदभूत, तद्मिभूतस्य । 🦉 लोकाः, प्रारब्धासीरात्मीयात्मीयात्रिकित्साः, न च स्वल्पोऽपि मे तामिः प्रतीकारः संपन्नः, पिता च मे यः 🎼 मम्पद्ममानमानमाभीष्टपञ्चविधाविष्यमील्योऽपि कथमनाथः १, कथ्य, मुनिराह—नरनाथ ! यथाऽनाथता मया विश्विता | । ्र व मम प्रगुणीकरणार्थमाहताः वित्राऽनेके निकत्ताशास्त्रविशारदा वैद्या मन्त्रतन्त्रज्योतिष्कादिविदोऽन्ये च बहनो | 🦉 न तादशी त्वया परिमाविता, मया हि स्वानुभृतानाथत्वविवक्षयेयमुपद्क्येते, तथाहि—पुरा कीशाम्ब्यां प्रमृतंघनसञ्जयः 🖟 मत्र चतुरङ्गबलकक्तिराज्यसम्परसमध्यासितोऽपि प्रतापवानमितानेकसामन्तोऽप्यवद्गितत्रेरिनिकरोऽप्यप्रतिहताज्ञोऽपि स्वयमेवानाथी भवात् मम नाथवतां कहुँ राक्नोति, न च त्विथ समाश्रितेऽप्यमी अरातयो मम पृष्ठं मुखन्ति, अतः कथं 🛮 🦓 निराकुलो विषयसुखमनुभवामि १, इत्युक्ते मुनिना नृपतिराह—भद्नत । आस्तां ताबद्परम्, एतावन्मात्रं पुन्छामि, अह-॥

|किन्तु सकलस्थापि संसारिणो जीवराद्योः, अतो यदि कथञ्चिदितो विमुच्येयं ततः परित्यक्तसकलसावद्यः स्वस्य परस्य च 🕅 हा बत्स ! कदा प्रगुणो भविष्यसीत्यादि विल्यम्ती आतरश्च ज्येष्ठकनिष्ठा नानाविधान् अङ्गसंबाधनाद्युपचारान् । किमेतने जातमित्यादि प्रलापान् कुर्वन्ती अन्योऽपि प्रियतम ! किमेतने जातमित्यादि प्रलापान् कुर्वन्ती अन्योऽपि | विरच्यन्तः भायो च स्वजनमित्रदासीदासादिपरिकरो गांढं मदुःखदुःखितात्मा क्षणमात्रमपि मत्सकाशाममुञ्जन् न तिल्वुषमात्रमपि हिःखमुपहृतवान्, इत्थं चानाथतादुःखदुःखितस्य मे न कश्चित् किञ्चत्परित्राणं कृतवान्, ततोऽहं चिन्तयामास— हिःखमुपहृतवान्, ततोऽहं चिन्तयामास— हिःखमुपहृतवान्, हत्थं चानाथतादुःखदुःखितस्य मे न कश्चित् किञ्चत्परित्राणं कृतवान्, ततोऽहं चिन्तयामास— हिःखमुपहृतवान्, हत्थं चानाथतादुःखदुःखितस्य मे न कश्चित् किञ्चत्परित्राणं कृतवान्, ततोऽहं चिन्तयामास— हिन्तिनगढव्याधिवेदनाभिभूतः खु अहमिदानीं, न चेहेवेयं मे, किन्त्वन्यत्रापि नरकादिभवे विचित्रवेदना अनुभूत- हि ||ङ्ग||वान्, न चैतत्पीडितस्य माभीप्रदाता कश्चित्संभाव्यते, एतन्मूलं च मेऽमी दुर्वाराः कषायारातयो, न च ममैत्रेवं प्रभातसमये विहिततदुचितकरेव्य आपृच्छ्य पितृप्रमुखं बान्घवज्ञनं पारियक्तमकलपापस्थानोऽनगारतां प्रपन्नः,
 तद् मो राजन् ! इदमत्र तात्पर्य-संसारिणां जीवानामनेकभत्रपारिवर्तनाखिन्नानां शारीरमानसानेकदुःखसम्पातपीडि-💹 नाथताहेतुं व्रतं कषायारातिद्रपापहं चरिष्यामि, एवं च विचिन्तयतः परिगळन्त्यां रात्री क्षयं गता मे वेदना, ततश्च || कश्चिदेनं प्रगुणीकरोति तस्य सकलमेव स्वहस्तेन स्वगृहसारं प्रयन्छामीति प्रतिपादयन् माता च मम दुःखदुःखिता

हैं तानां नाम न कश्चित्परित्राणहेउः मुक्त्वा धर्मेम, अतो मयाऽयं समाश्चित इति, श्चरवा च ओणकः प्रहष्टचेतास्तमुपर्छ-||श्व||सि हैं तानां नाम न कश्चित्परित्राणहेउः मुक्त्वा धर्मेम, अतो मयाऽयं समाश्चित हि भवतो माउपं जन्म, अनेवं सक्त्यमित् हैं हितवात्-भदन्त ! सत्यमनाथत्वमुपद्दितं भवता, मुळव्वं हि भवतो माउपं जन्म, आश्य वन्छाभूमीए अज्जासाढ़ा नामायास्या बहुस्सया बहुसीसपतिवारा य, तेसि गन्छे जो कालं करेति तं ||हुं|| इंबलोगाओ आगंह मम द्रिमणं देजाय, ण य तो आगतो विदेखताचित्तताणओ, पन्छा तो वितेति-छण्डं। 👸 चाम्युपगतधमीनुष्ठानं प्रति विधीदतां स्थैयीपादानमभिधीयते, तत्र चार्योषाढसूरिः स्वक्षिपश्चिरीकृतो दृष्टान्तः, तत्कथा 📆 🛚 स्वाश्रयं जगाम, यथा च श्रोणकेन तस्योपछंहणा छता तथाऽन्येनापि कार्यो, यो न करोति सोऽतिचरति सम्यः | 😤 | व्याप्तातिद्वीच्छेद्कारी निःशेषशारीपमानसदुःखनिराक्रणद्को धर्मः। 
 इंग्रे नीत्रज्ञापि योजनीयेति, अस्थिशिकरणमिति स्थिरीकरणस्याकरणरूपं, स्थिरीकरणं ।
 🖔 समाशितः, इत्यासुपंबृद्यामिबन्च च यो सया प्रश्नविधानेन भवतो स्वाध्यायविझः कृतः स क्षमणीय इत्यमिघाय 🖟

मणड्—सुणेमि, सो मणड्—एगो कुंमकारो, सो मष्टियं खणंतो तडीए अक्कंतो, सो मणति—' जेण भिक्खं बर्लि ि हैं हिम, जेण पोसेमि नायओ । सा मे मही अक्कमइ, जायं सरणओ भयं ॥ १॥' एत्थ्रुवणओ-चौराइमयाओ कि अहं तुमं सरणमागओ, तुमं च एव विलुंपिस, अओ ममि जायं सरणओ भयं, एवमण्णेसिवि उवणओ भाणि- अहं तुमं सरणमागओ, तुमं च एव विलुंपिस, अओ ममि जायं सरणओ भयं, एवमण्णेसिवि उवणओ भाणि- अहं तुमं सरणमागओ, तुमं च एव विलुंपिस, चेतूण आभरणगाणि पिड्नगहे छूढाणि, गओ पुढिविकाइओ १। न्वाति, संजमपरिक्खत्थं, दिहा तेण ते, गिण्हामि एएसिमाहरगाणि, वरं सुहं जीवितोत्ति, सो एगं पुढिविदारयं भणइ— 👸 आणेहि आभरणगाणि, सो भणति-भगवं । एगं ताव मे अक्खाणयं सुणेहि, ततो पच्छा गेहिज्जासि, पच्छा तेण तस्त पहे गामो विउनिवतो, णडपेच्छाए सो तत्य छम्मासे पेच्छंतो अच्छिओ, ण छुहं ण तण्हं 🔯 कालं वा दिन्वपमावेण वेष्ति, पच्छा तं सहरिउं गामरस बहिं विज्ञणे उज्जाणे छहारष् सन्यालंकारियभूसिष् विज-कहाकहओ पाडलओ नाम, सो चित्तकहं, गंगा वहइ पाडले। कालं किलिडोऽहं, सार्लिगेण चेच ओहायइ, पच्छा तेण सीसेण देवलोगगएण आमोइतो, पेच्छति ओहांवेते, वहार अण्णया गंगं उत्तरंतो उवरिवुडोदएण हीरइ, तं पासिऊण जणो भणइ—बहुस्सुयं चित्तकहं, गंगा इयाणि आउक्कायदारओ बीओ, सोऽवि अक्षाणयं कहेइ, जहा-एगो तालायरो

इयाणि बाउक्कायदारओ, सोऽिन तहेव अक्खाणयं कहेइ—जहा एगो जुवाणओ वर्णानिचयसरीरो आसि, सो पच्छा बाएण गहिओ, अण्णेण भणइ—' लंघणपवणसमस्यो, पुर्विंच होऊण संपयं कीस?। दंडगहियग्गहत्यो, वयंस ! किं-उड्ओ दड़ों, पच्छा सो भणड़—'जमहं दिया य राओ य, तप्पिम महुसप्पिसा । तेण में उड्ओ दड़ों, जायं सरणओं भयं ॥ १ ॥ अहवा-वग्घस्त मए भीएण, पावओं सरणं कक्षों । तेण अंगं ममं दड़ें, जायं सरणओं भयं ॥ १ ॥' अहसयाणोऽसि वच्छगति भणंतेणं सोऽवि मुसिओं, एस तेउक्काओं ॥ तस्स मञ्झे विवज्जामि, जायं सरणओ भयं ॥ २॥ अइवियम्खणोऽसि दारयित भणंतेण सोऽवि तहांचिय मुसिओ, नामओ वाही ? ॥ १ ॥ तेण भण्णइ-जेष्टासाढेस मासेसु, जो सुहो वाइ मारुओ। तेण मे भज्जए अंगं, जायं सरण-एस आउक्काओ बीओ र ॥ इयाणि तेउक्कायदारओ तइओ, तहेव अक्खाणयं कहेइ-एगरस तावसरस अगिगणा ओ भयं ॥ २ ॥ अहवा-जेण जीवंति सत्ताहं, निरोहांमि अणंतर् । तेण मे मज्जर् अंगं, जायं सरणओ भयं॥ ३ ॥ बुज्झमाणय भद्दं ते, लव किंचि सुसासियं ॥ १ ॥ तेण मणियं-जेण रोहंति बीयाणि, जेण जीवंति कासया । अइविसारओऽसि सुंदर्गि भणंता तस्तवि तहेव गेण्हइ, एस वाउक्काओ गओ । इयाणि वणस्तइकायदारओ

| क्रिया पच्छा सेसगा भणंति— जावं बुरथं सुहं बुरथं, पायवे निरुवहवे। मूलाओं उड्डिया वह्ये, जायं सरणओं भयं | क्रिया विकास प्रत्या प्रत्या स्वार्थ ।। श्र ।। श्र अहमेहावंतोसि पुत्तयित भणंती तस्तिव तहेव गिण्हह, प्रस वणस्तहकाओे ।। ह्याणि तसकायदारओं छहो, | क्रिया विकास प्रत्या विकास विक | अ | पंचमो, तहेव अक्खाणयं कहेड, जहा-एगांमि रुक्खे केसिंपि सडणाणं आवासो, तर्हि च णं तेसिं पिछगाणि जायाणि, पच्छा रक्खन्मासाओ बह्यी अहिया, रक्खं वेढंती उविरे लग्गा, तयणुसारेण अण्णया सप्पेणार्राहेऊण ते पिछ्या।

ायसंको घूयाए सह भोगं भुंजिउं पयचो। एत्थ अण्णीप तिविक्कमकहाणयं तेण कहियं, तं पुण मिच्छत्त- श्रि विस्तारंमि कहियं चेव, एत्थुवणओ जहा तीए मिट्टिणीए महस्स य तिविक्कमस्स सरणमसरणं जायं एव- प्रमास्ताणे प्रमासि । अण्यणस्य उद्दासि क्रियाणे प्रमासि । १ ॥ तहा 'समणोऽसि संज्ञा असि, वंभयारि समस्ते । प्रमासि । अण्यणे विक्षमित्ताणि, पासंतोऽवि न पासि ।। १ ॥ तहा 'समणोऽसि संज्ञा असि, वंभयारि समस्ते । अण्यणे विक्षमित्ताणे, पासंतोऽवि न पासि ॥ १ ॥ १ ॥ र ॥ एवं ताए उद्दाहिओ समाणे प्रमाणे प्रमाणे । १ ॥ विक्रमे स्वव्हाहि सम्प्रमाणे प्रमाणे प्रमाण

||है| इउकामो, तस्स य मायापियरो जत्थ २ तज्जोरगं कन्नं वरेति तत्थ २ सो विप्परिणइं करेड् जहाऽहं पञ्चहउका- ||है|||हिन्दामो, तस्स य मायापियरो जत्थ २ तज्जोरगं कन्नं वर्गेति तत्थ २ सो विप्परिणइं करेड् जहाऽहं पञ्चहउका- ||हिन्दामें हिन्दामें वर्गेति वर्नेति वर्गेति वर्ग तेणं कालेणं तेणं समएणं अवंतीजणवए तुंबवणसन्तितेसे घणागिरी नाम इन्भपुत्ते, तो य सड्डो पन्त-🍴 नोचितप्रतिपातिकरणं, तत्र वज्रस्वामी दृष्टान्तः, तत्कथा च मूलावस्थकविवरणे विस्तरेणोक्ता, अत्र तु स्थानाधुन्यार्थे 🖟 न कायन्यो चित्ता मम्बहा द्वचितेण होयन्यं, अओ मण्णह्—जहा तेण चेल्लयमुरेण आयरिओ धम्मे थिरीकओं | । तहा कायठवं । अवात्सल्यमिष वात्सल्याकरणस्वभावं, वात्सल्यं च वात्सल्यभावेन साधिभिकजनस्य भक्तपानादि-| 🖔 "संकंतादेव्वपेम्मा विस्थपसत्ताऽसमत्तकत्तव्या । अणहीणमणुयजम्मा (कव्जा) नरभवममुहं न इंति मुरा॥१॥ " ता 🖟 📳 माहियं, तेण दूरं विष्वल्होऽस्हि मोहपिसाएणं, चेह्हयसुरेण भीणयं—न संपयं बाहुह्वेण तियसावयारो, जओ भिणयं— |

हमीद्वि नवण्हं मासाणं साइरेगाणं दारओं जाओ, तत्यं य महिलाहिं आगयाहिं भण्ण्ड्—जङ् से पिया न पवत- हैं हमीद्वि नवण्हं मासाणं साइरेगाणं दारओं जाओं, तत्यं य महिलाहिं आगयाहिं भण्ण्ड्—जङ् से पिया न पवत- हैं हमीद्वि नवण्डं होंते, सो सण्णी जाण्ड्—जहां मम पिया पवत्रहओं, तस्स एवं चिंतंतरस जाईसरणं समुप्पणं, हैं जायारिया समोसद्वा, ताहे अज्ञसासिओं घणागिरी य आयरियं आपुच्छंति जहां जह तुन्मे संदिसह तो सन्नायगाणि हैं जिन्छामीति, प्रंथंतरंसि सउणेण वाहितं, आयरियंहिं भाण्यं—महालामो तुम्हं, अज्ञ जं साचितं अचितं वा रुहेह तं हैं सन्वं रुर्ष्यंतरंसि सउणेण वाहितं, आयरियंहिं भाण्यं—महालामो तुम्हं, अज्ञ जं साचितं अवित्तं वा रुहेह तं हिं भाणियों हें, उवसागिराज्जिउमादत्वा, प्रंथंतरंसि अण्णमहिलाहिं भाणियां हिं भाणियां हिं अचिरिहां हो सिनंदा—हला । एवं दारगं एयाण समप्पेस, तो कहिं नेहिंति १, पच्छा ताए भणिओ [प्रन्थात्रस—२०००] घणिरिहां हैं सिनंदा—हला । एवं दारगं एयाण समप्पेस, तो कहिं नेहिंति १, पच्छा ताण प्राण्वं—मा ते पच्छायांवो भाविरसह, ताहे सादिहां हो हैं कायिरिहांहें हो कार्य पाहिओं छम्पासिओं चोरुपहुर्ण पत्ताबंधिउं, न रोवह, जाणह सन्नी, ताहे तिहें आयरिहांहें हो हो हो | मणइ-एस ते गन्मो बिहज्जो होही, अहं पन्वयामिति, तभी ती १ अणुलाओ सीहगिरिसयासे गंतुं पन्वहुओ,  $\|$ माया अज्जसामिओ नाम पुन्दं पन्दङ्ओं सीहगिरिसयासे, सा अन्नया आवन्नसत्ता संपन्ना, ताहे घणगिरी $\|rac{A}{k}$ 

भागं मियंति हत्यों पसारिओं, दिसों, हत्यें भूमिं पत्ते मणिति—अस्तों णज्जाइ बहरात, जात्र पण्छात हेवकुमारोवमं दारगंति, मणइ य—सारक्खह एयं, पवयणस्त आहारों भविस्सइ एस, तत्य से वहरों चेव वामं कयं, ताहे संजतीण दिस्रों. ताहें सेव्यावरकुळे समाप्तिओं, सेज्जायरगाणि जाहें अप्पणगाणि चेवस्वाणि विष्टाणोंति मंडेंति वा पीहगं वा देंति ताहें तस्स पुन्ति, जाहें उन्नाराती आयरह नाहें आगारं दंसीति कुत्रित वा, एवं संवहृद, भाग्न्यपदोवारों तेति हहें, साहृति बाहिं विहरंति, ताहें सा नंदा पमिग्गं, ताओं य कुत्रित वा, एवं संवहृद, भाग्न्यपदोवारों तेति हहें, एवं सो जाव तिवरितों जाओं, अन्नया साहृ विहरंता आगयां, जिस्केलियोंति न देंति, सा आगंति—सम एयाद दिणाओं, नगरं सुनंदाए पविस्तं, ताहें बहूणि खेळ्ठणगाणि कि गहियाणि, रण्णो पासे ववहारच्छेदों, तत्य पुव्वहुत्तो राया दाहिणतों संघों णंदा ससयणपरियणा वामपासे गरत- विहर्स, तत्य राया मणति—मम कर्ण तुन्धे जिसे वाति तस्स भवतु, पिरस्ययं, को पढमं वाहरउ १, विहर्मादीयों घममोगित पुरिसो वाहरउ, ततो नगरजणों आह—एएसि संवियतों माया सहावेद, अविय—माया कुक कुक क्यां ति का साह हत्यी रहवसमें गहिय मणिकण- कु इक्करकारियां, पुणोऽवि पेळवपवत्ता, तम्हा एसा चेव वाहरउ, ताहें सा आसा हत्यी रहवसमें गहिय मणिकण-बु देवकुमारोवमं दारगंति, भणइ य—सारक्खह एयं, पवयणस्त आहारो भविस्सइ एस, तत्थ से वड्रो चेय नामं कयं, ताहे संजतीण दिन्नो. ताहि सेव्यायरकुठे समाप्पेओ, सेव्यायरगाणि जाहे अप्पणगाणि चेडरूवाणि व्हाणेंति मंडेंति वा पीहगं वा देंति ताहे तस्स पुटिंग, जाहे उचाराती आयरइ नाहे आगारं दंसीते कुग्नति वा, एवं संवड्ड्र, फासुयपडोयारो तेर्सि इट्टो, साहूवि बाहिं विहरंति, ताहे सा नंदा पमगिगया, ताओ य निक्छेवगोत्ति न देंति, सा आगंतूण थणं देइ, एवं सो जाव तिवरिसो जाओ, अन्नया साहू विहरंता आगया, माणं भरियंति हत्यो पत्तारिओ, दिन्नो, हत्ये मूर्सि पत्ते मणति—अज्जो णज्जइ वहरंति, जात्र पेच्छति

संघं अवमन्नामि दीहसंसारिओ भविस्सामि, अविय-एसावि पन्नइस्सइ, एवं तिन्नि वारा सहावितो न एइ, ताहे से पिया ताहेऽणेण तुरियं आगंतूण गहियं, लोगेण जयह धम्मोति उक्कुडी सीहनाओ कओ, ताहे से माया चितेइ-मम भणति-जङ् सुकयन्वसाओ धम्मज्झयभूसियं इमं वहर 🛭 गेण्ह लहुं स्यहरणं कम्मरयपमज्जणं धीर 🗓 ॥ १ ॥ भाया भत्ता पुत्तो य पन्यइओ, आहं कि अन्छामि १, एवं साऽवि पन्यह्या, सो वहरसामी पन्नाविऊण धणगिरिणा संजईणं चेव सयासे मुक्को, तेण तासि पासे एकारस अंगाणि सुयाणि पहंतीणं, ताणि से उचगयाणि, |गविविहाचित्तेहिं बालभावलोमावएहिं पासधारिएहिं भणइ—एहिं वहरसामी । एहिं, ताहे पलोइंतो अन्छइ, जाणइ—जइ पयाणुसारी सो भगवं, ताहे अइवारिसओ संजड्पडिरसयाओ निक्कालिओ आयरिअसयासे अच्छड्, आयरिया डजोणि गया, तत्थ वासं पडड् अहोधारं, से य पुन्यसंगड्या जंभगा तेणंतेण बोलेंता तं पेन्छंति, ताहे ते फुसियमिथ ताहे पिडिनियतो, ताहे तीप ठियं, पुणी सद्दावेति, ताहे वहरो गंतूण उवउत्तो दन्त्रओ पुरसफछादि खेतओ उज्जेणी कालओ पाउसो भावओ घरणिछिवणणयणिनेमसादिरहिया पहरुतुहा य, ताहे देवांत काजण परिक्खानिमिनं उइण्णा वाणियक्वेणं, तत्थ बह्छे उछिदित्ता उवक्खडेंति, सिद्धे निमंतिति, ताहे पिंडिओ

👸 महपहियं निसीहियं करेंति, मा से संका भविस्सह, ताहे तेण तुरियं विटियाओ सहाणे ठिवयाओ, निग्गंतूण दंडयं नेण्हह, 🕅 हैं। केच्छड्, देवा तुड़ा भणंति—तुमं दहुमागया, पच्छा वेजन्वियं विज्ञं देति, पुणारवि अज्ञया जेडमासे सन्नाभूमि गयं कि किन्छ्, देवा तुड़ा भणंति—तुमं दहुमागया, पच्छा वेजन्य के णहुगामिणी विज्ञा दिन्ना, एवं सो विहर्द, जाणि कि विज्ञा दिन्ना, प्राप्त के विज्ञा कि विज्ञा दिन्ना, प्राप्त के विज्ञा कि वि ार्ष पार पमजाति, ताहे आयरिया चितेति—मा णं साह्र परिहविस्संति, ता जाणावेसि, ताहे रिने आपुन्छह्—असुगं गामं । के | स्या भणेति—बह्गाचि, विणीया, तहीत पहिसुयं, आयरिया चेत्र जाणेति, भणियं च—" सीहगिरिसुसीसाणं भदं 🆗 वचामि, तस्थ दो वा तिन्नि वा दिवते अन्छिस्मामि, तस्थ जोगपडिवन्ना भणंति—अम्हं को बायणायरिओ १, आय- 🖟 ैं। वितेति-लहु साहू आगया, मुणंति सदं मेघोषग्तियामिव, बहिया सुणेता अच्छंति, नायं जहा बह्गोत्ति, पच्छा ओसारिजण 🗽 🎉 रएता मज्झे अप्पणा ठाउं बायणं देति, ताहे परिवाडीए एक्हारसवि अंगाणि बाएति पुञ्जगयं च, जात्र आयरिया आगया 🎼 📳 मञ्झाहे साह्छ भिक्खं निग्गतेष्ठ मन्नाभूमें निग्गया, वयरसामीवि पांडस्सयनालो, सो तेरिसे साहूणं विटियाओं मंडलीए 📗 । 🖟 य ताणि पयाणुसारिलद्वीए गहिआणि एक्कारस अंगाणि ताणि से संजयमञ्झे थिरयराणि जायाणि, तत्य जो अञ्झाइ 👸 पुन्नगयं तीपेऽणेण सन्त्रं गहियं, जाहे बुचति पढाहि ततो सो एंतगंपि कुर्हेतो अन्छइ अण्णं सुजेतो, अण्णया आयरिया

तहा विणयं पउंजंति, ताहे सो तेसि करकरस्स सन्वेसि अणुपरिवाडीए आलावए देइ, जेऽवि मंदमेहावी तेऽवि सिग्घं पिटेउमारहा, ततो ते विम्हिया, जोऽवि एइ आलावगो पुन्वपहिओ तंपि विन्नास्पार्थं पुन्छंति, सोऽवि सन्वं आइ-गहियं, अओ एयरस उस्सारकप्पे करेयन्त्रो, सो सिम्बमुस्सारेड्, बितियपोरसीए अत्थं कहेड्, तदुभयजोगे कप्पोत्ति-अम्ह वायणायरिओं भवतु, आयरिया भणंति—होहिई मा गुरुवयण सदहंताणं । वहरो किर दाही वायणत्ति न विकोवियं वयणं॥ १॥ ( उप॰माला ) ते गया, साह्रवि पए पडि-क्खड़, ताहे ते तुड़ा भणंति—जड़ आयरिया कड्वयाणि दियहाणि अच्छेज्ज तो एस सुयक्खंधो लहु समप्पेज्ज, जं जाणाविओातिकाऊण आगया, अवसेसं च वरं अञ्झाविञ्जडात्ते, पुन्छंति य-सरिओ आयिरयसगासे चिरेण परिवाडीए गेण्हंति तं इमो एक्हाए पोरुसीए सारेह, एवं सो तिसं बहुमओ जाओ, अतो जाणावणानिमित्तं अहं गओ, न उण एस कप्पो, जओ एतेण सुयं कण्णाहेडएण काऊणं, जे य अत्था आयरियस्सऽवि संकिया तेऽवि तेण उच्चाडिया, जाबङ्यं दिधिवायं जाणंति तात्तिओं गहिओ, ते लेहिंचा वसहिकालनिवेयणादि वहरस्स करेंति, निसेज्जा य से रह्या, सो तत्थ विनिविद्यो, तेऽवि जहा आयरियस्स सज्झाओ १, ते मणंति—सरिओ, एस चेव तुब्मे परिभवेस्सह आयरियावि

मेहिघ्या तुद्वेहिं अवगूहिओ, ताहे तस्स सगासे दस पुन्ताणि पढियाणि, तो अणुण्णानिसिनं जाहें उदिहो तहिं चेत्र अणु-जाणियन्त्रोत्ति दसपुरमागया, तत्य अणुण्णा आरदा तात्र नवरं तेहिं जंभगेहिं अणुण्णा उत्रद्वविया, दिन्ताणि पुप्फ-चुन्नाणि य से उत्रणीयाणिति, तया य सीहगिरी वहरस्स गणं दाऊण भत्तं पचक्ताइउं देवलोगं गया, बहरसामीति पंचाहे अणगारसपृष्टिं संपरिवुदो विहरइ, जत्थरवचइ तत्थरउराळवन्नाकिनिसहा परिभमंति—अहो भगवंति, एवं भगवं भ-चितित-जइ सो मम पती होउज तोऽहं भोगे मुंजिस्सं, इयरहा अलं भोगेहिं, वरमा गुंति, सा पाडिसेहावेह, ताहे समासासिओ य, पभाए साहूणं साहेड, ते अन्नमन्नाणि वागरेति, गुरू भणंति—ण याणह तुब्भे, अज्ञ मम पाडि— च्छओ एहिइ, सो सब्बं सुत्तत्थं येन्छिहिति, भगवंपि बाहिरियाए वुच्छे ताहे आगओ, दिद्ये सुयपुब्बो एस सो वहरो, वियजणविबोहणं करेंती विहरइ। इस्रो य-पाडलियुत्ते णगरे घणो सेट्टी, तस्स घ्या अतीव रूववती,तस्स य जाणसालाए गतो तरस सगासं, भइगुत्ता य थेरा सुविणगं पातंति, जहा किर मम पांडिग्गहओ खीरभरिओ आगंतुगेण आवीओ विहरंता दसपुरं गया, उन्जेणीए भहगुत्ता णामाथरिया थेरकप्पिड्या, तेसि दिधिवाओ अरिथ, संघाडओ से दिण्णो, प्ताहुणीओ ठियाओ, ताओ पुण वइरस्त गुणसंथवं करेंति, सन्मावेण य लोगो कामियकामियओ,

साहेंति पब्बइयाओ-सो न परिणेड्, सा भणइ—जह न पारिणेड् अहंपि पब्बजं गेणिहस्सं, भगवंपि ोहरंतो पाडालेपुत्तमागओ, तत्थ से राया सपरियणो अम्मोगइयाए निग्गओ, ते पन्नइयगा फडुगफडुगेहि धुंति, तत्थ बहवे उरालसरीरा, राया पुच्छड्—इमो भगवं वड्रसामी १, ते भणंति—न हवड्, इमो १, तस्म सीसो, जाव अपिच्छमं वंदं, तत्थ पविरलमाहुसिहितो दिट्टो राह्णा, वंदिओ, ताहे उज्जाणे ठिओ, धम्मो यऽणेण किहिओ, खीरासवल्दी भयवं, राया हयहियओ कओ, अंतेउरे साहड्, ताओ भणंति—अम्हेवि वचामो, सन्वं अंतेउरं निग्गयं, सा य सेट्टिध्या लोगस्स पासे सुणेता किह पेच्छज्जासित्ति चितंती अच्छिति, बितियदिवसे पिया वित्रविभोत्ति पर हेहि, अह णवि अप्पाणं विवादेमि, ताहे सच्चालंकारविभूसियसरीरा कया, भग्नं सन्वगुणसंपन्नो, णविर रूवाविह्रणो, जङ् रूवं होतं सन्वगुणसंपया होन्ता, भगवं तिसि मणोगयं नाउं तत्य अणेगाहिं घणकोडीहिं सहिया जीणिया, धम्मो कहिओ, मगवं खीरासवलदीओ, लोओ भणति—अहो ! सुसरो सयसहरसपत्तं पडमं विडन्नति, तरस डनिर निविद्वो रूनं विडन्यति अतीन सोमं, जारिसं परं देवाणं, लोगो आउट्टो सातिसओं नि अन्छड् होहामिति तो पत्थिणिज्ञो साहावियं एयरस

अ। य सज्झाए। चरणकरणिम य तहा तित्यस्म पभावणाए य ॥ १ ॥ " ततो पन्छ। उप्पड्ओ भगवं, पनो प्रतियं | अ |अ|| मण्डाए। चरणकरणिम य तहा तित्यस्म पभावणाए य ॥ १ ॥ " ततो पन्छ। उप्पड्ओ, तत्य अम्हचयाणं सङ्घयाणं तचाणिग- | अ| |अ|| नयिरे, तत्य सिक्सं, तत्य य सावया बहुया, तत्य य राया तचाणिगयसङ्को, तत्य अम्हचयाणं सङ्घयाणं तचाणिग-🎒 अंगसमाण य विरुद्धेण मह्यारहणाणि बहुति, सन्बत्य ते उवासमा पराह्जांति, ताहे तेहि राया प्रप्ताां वारावि-||लि 🎒 अं पज्जोसबणाए, सङ्घा अहण्णा जाया, निर्ध पुष्फाणिति, ताहे सबालगुङ्घा बहुरसाभि उत्राहुया, तुन्मे जाणह जह 🖟 ं माहिमयवन्छ भेता । तुम्ह साहिमओ, नाहे सोवि छड्ओ इमं सुनं संतेणं-" साहिमयवन्छ छोम उउजया उज्जया 🖟 ण्णीमाओ उत्तरावह गओ, तत्य द्रन्मिक्षं जायं, पंथावि बोन्डिणणा, ताहे संघो उवागओ, नित्थारेहिनि, ताहे पड-पिं | पन्नयर, ताहे पन्नतिया, तेण य भगवया पयाणुसारित्तणओ पम्हुडा महापरिण्णाओ अत्झयणाओ आगास-🎒 विज्ञाए संवो चाहिओ, तत्य य मेडजायरो चारीए गओ एइ, ते य उपपतिते पासइ, ताहे सो असिएण सिहं छिदिना। 🖟

निम्मया, तं बोलिना विहारं अरहंतवरं गया, तत्थ देवेहिं महिमा कया, तत्थ लोगरंस अतीव बहुमाणो जाओ, 🖑 रायावि आउट्टो समणोवासओ जाओ, सेसकहासंबंधो तत्तो चेव नायव्यो, पगयं च इमं, जहा तेण वहरसामिणा कुंभा पुप्पाण उहेंड्, तत्थ भगवतो पितिमिचो तडितो, सो संभंतो भणड्—िकिमागमणपओयणं १, ताहे भणंति-| श्री | गामं गओ, सिरीए य चेतियअच्चिणियनिमित्तं पडमं छिण्णगं, ताहे बंदित्ता सिरीए निमंतिओ, तं गहाय एह आग्गिचरं, तत्य कुमं छोढुं पुष्फाणं ततो सो जंभगगणपरिञ्जडो दिन्नेणं गीयगंधन्त्रणिणाएणं | श्री | श पुष्केहिं पओयणं, सो भणइ—अणुग्गहो, भगवया भणितो—ताव तुन्मे गहेह जाव एमि, पन्छा चुछ्रहिमवंते सिरिस-अप्रभावनाऽपि प्रमावनाऽकरणस्वरूपा, प्रमावना तु [यथार] तीर्थपराभवादावुपस्थिते तदुन्नतिहेतुचेष्टाप्रवतिना-🕼 🗒 उन्मेहिं नाहेहिं पवयणं ओहामिडजङ्, एवं भणिते बहुष्पयारं गया उष्पङ्जण माहेसरिं, तत्थ हुयासणं नाम वाणमंतरं,तत्थ ्यी रायावि आउट्टी समणोवासओ जाओ, सेसकहासंबंधो तत्तो चेव नायव्यो, पगयं च इमं, जह है। हुडिभक्खे संघं नित्थारेंतेण साहम्मियवच्छछं कयं तहा कायव्यं, जह न कुणइ तो अइयारोत्ति । | सिका, तस्यां विष्णुकुमारो निदर्शनं, तत्कथा चेयम्--

विबुधजनानन्दकरं सद्रोप्सरोनिवहरमणीयम् ॥ ३ ॥ ( आयी ) तारिमन्नरातिभूपालमत्तमातङ्गकेशरी । शरणायातसा-मन्तसन्तापजलबे। दयः ॥ ४ ॥ उद्यप्रतापराजिष्णुविष्णुसमः थिया । निजान्वयसरःपद्मोऽभवत्पद्मोत्तरो नृपः जीवलैकिसारं पञ्चप्रकारं विषयमुखमनुभवतोऽतिकान्तः कियानाप् कालः, अन्यदा च मुखशच्यायामनाकुल-निद्रातुविद्यनयनयुगला ज्वाला महादेवी यामिन्याश्चरमयामे स्वप्ने निरभ्रतजीरजनिकरकरिनकरावदातदेहं स्कन्ध-वासगृहम् ॥ ६ ॥ (आयो ) तया च सह तस्य चृपतेर्जन्मान्तरोपार्जितपुण्यसंभारसंपादितं बुधजनप्रशंसनीयं कथितवती, तेनापि स्वप्नशास्त्रानुसारेण प्रधानपुत्रजनमादेशसंजनितासमानमनःसम्मदा सा तत्काळे समुद्धतं सुखं विश्वविश्वम्भरासारः, साराब्यजनताबुत्तः। कुळकोटेसिमाकणिषुरत्राममनोरमः॥ १॥ रमानिवासराजीवराजीवर-॥ ५ ॥ सकलान्ताःपुरसारा तस्य ज्वालाभिधा प्रियतमाऽभूत् । निजरूपनिर्जितरातिलावण्यविलास— हष्ट्रा च प्रामातिकप्रहतानवचनाद्मतिबोधिता विघाय तत्कालेचितं सकलकरणीयं परमानन्द्निभरा भर्तेसकाशमागत्य सरोगणः । गणातीताकरोहेशो, देशोऽस्ति कुरुनामकः ॥ २ ॥ त्रिदिवमिव तत्र सुरसुवनभूषितं हस्तिनागपुरमस्ति देशविराजमानकपिलसटाकलापं शारदाम्रमिव तिंडह्रलयालङ्गतमुपलस्यमाणनिजोत्सङ्मागतं सिंहपोतं दद्शे

भूभाणवारविल्यासिनीसार्थनृत्यप्रवन्धं वाद्यमाननानाविषातोद्यनाद्वधिरितास्विल्वह्याण्डं बान्दानेवहाविधायमान-विविध्यप्रसावपाठं सकल्लोकप्रमोदोत्पाद्कं प्रार्च्धं राज्ञा वर्ष्टापनकं—यत्र प्रदानमयमिव सम्मद्मयमिव सहुत्स-वन्मयं वा । समजाने नगरमशेषं गीतादिविल्यासमयमिव तत् ॥ १ ॥ समुचितसमये च प्रशरतेष्ठ्य तिथिनक्षत्रयोगकरणवारेषु शुभायां लग्नहोरायां प्रतिष्ठितं दारकस्य विष्णुकुमार इत्यभिधानं, वृद्धि गतो देहोपचयेन कलाकलापेन च, संप्राप्तः सकल्जनत्थायनीयं यौवनं, तत्र च वर्तमानो मातापितृसमाराधनपरः परोपकारपरायणः कलाक्षेत्रकेत् इव मित्रमण्डल्यमानिवतः प्रश्नोत्तरादिविनोदेन अन्यदा च लक्ष्मण इव रामानुगतो नानाविधिविल्यास-मुखेन बभार गर्भ, संपाद्यमानयथासमयोपजायमानसकलदोहदा च पारिपूर्णसमये प्रसूता देवकुमारोपमं दारकम्, अन्यदा च पुनरापि ज्वाला चतुदेशमहास्वप्तमूचितं सुरकुमाराकारं सुकुमारमसूत तनयं, तस्यापि जन्माने निर्वतितो अभिनिद्तो नृपतिः प्रियङ्गरिकाभिधानया चेट्या, द्त्तिमिच्छातिकान्तं पारितेषिकं, तद्नन्तरं च स्थानस्थानप्रारः

🎳 राज्ञा महातुत्सवः, कृतं चोचित्तसमये तस्य महापद्म इति नाम, शुक्कपक्षक्षपाकर इव सह कलाभिः प्रवृत्तो देहोप-

क्येमं, क्रमेणाऽऽससाद सकळजनमनोहरं ताष्ठ्यं, निवेशितश्र सजिगीष इति जनकेन यीवराज्ये । इतश्रास्त्युज्ज- क्षेत्रं क्रमेणाऽऽससाद सकळजनमनोहरं ताष्ठ्यं, निवेशितश्र सिम्यां त्रमवससार मुनिसुकतस्वामिनः शिष्योऽनेक- विक्यां नगयी श्रीधमेनामा नृपतिस्तस्य च नमुचिमेन्त्री, अन्यदा तत्र मनवससार मुनिसुकतस्वामिनः शिष्योऽनेक- विस्तिनवह्परिवृतः सुक्रतामियानसूरिः, तहन्द्वार्थं च निजरिक्स्या वज्जालोकितः प्रसादोपर्य्वार्यनित्तं नमु- क्षेत्रं विस्तिनवह्परिवृतः सुक्रतामियानसूरिः, तहन्द्वार्थं च मथा- क्षेत्रकागाता विचन्ते, अतरसङ्क्तो जनीउयं विद्यार्थं विस्तिन्तिम् तत्र युष्पाकं गच्छिति, राज्ञोक्तं—वयमित वज्ञामः, नमुचिनाऽमाणि—कितिमित्तं तत्र युष्पाकं गमनं १, यदि धर्म- विद्यार्थं तराश्चे वयमेव वेदविहितं सर्वेशेकरंमतं भणामो धर्मं, नृपतिनाऽवानि—सत्यमेतद्, भवता कथ्यते धर्मः, व्यक्तिकर्यान्तिक्यं येनाहं तात्र वादेन जित्या निरुत्तरात्त करोपि, तत एवमसिस्वित् प्रतिपन्ने नृपेण क्षेत्रकरमोद्योक्तं सिरसम्मुलं नमु- विद्या त्राव्यानेकरपरिकरितः सुवताचार्यः, प्रणम्य तं यथारथानमुपविष्ठेषु नरेन्द्रादिष्वकरमादेवोक्तं सिरसम्मुलं नमु- विद्यान्तिकर्यादेकरमादेवोक्तं सिरसम्मुलं नमु- विद्याद्यात्रे विद्याद्वार्यः विद्यादेश्वेष्ट्यानिकरपरिकरितः सुवताचार्यः, प्रणम्य तं यथारथानमुपविष्ठेषु नरेन्द्रादिष्वकरमादेवोक्तं सिरसम्मुलं नमु- विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्वेश्वेष्टिकरमादेवोक्तं सिरसम्भुलं नमु- विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्याद्वार्यः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्वः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्वार्यः विद्याद्वार्वार्यः विद्याद्वार्वार्वार्वाद्वार्यः विद्याद्वार्यः विद्याद्वार्यः वि

—मो मो। किमेवमसम्बद्धमुद्धपित १, यदि जल्पसामध्यमिति तदा कुरु पूर्वपक्षं पत्रावयववाक्योपन्यासेन, अत्रान्तरे 🔯 पादयोर्निपत्य विज्ञतं साविनयमेकेन विनेयेन, यथा—मगवन्! कोऽयं १ यद्स्योपारे एवं तंरम्भः समारम्यते 🕌 विषयसुखमुत्मुज्याङ्गीकृतः सर्वेपाषण्डिभू(दु षितो विशिष्टजनपरिहृतो जिनधर्मः, तथा निजिशियं परित्यज्य स्वीकृता 👸 तस्य कमः किमु चकास्ति हरेमुंगेषु ।। १ ॥ " तद्लमाक्षेपेण, दीयतामादेशो महं येनापनयामि वाद्गविमेतस्य, 🎢 मविन्तः, यतः——" गण्डस्थलोछ्ठसद्मन्दमद्मवाह्गन्धावबद्धमधुपोद्ध्रवारणेन्द्राः। एकैकघातवशतोऽपि पतन्ति यस्य, <equation-block> ∥िसिक्षा, यद्वा मलमिलेनदेहानामग्राचितया पिशाचोपमानानां मुण्डितमुण्डतुण्डानां कियदेतत १ अपिच—यत्र त्रिपु-🎇 | मुण्डे। न किञ्चिदुत्तरं दातुं राक्नोतीति चिन्तयंस्तदुत्प्रासनार्थं पुनः पुनस्तदेव भणितुमारेभे, ततो भाणितः सा्रिणाऽसै। चिमन्त्रिणा—यथा भो ! भो ! यावत्सम्बग्विभाव्यते तावद्ज्ञातपरमाथी यूयं, यतः प्रत्यक्षानुभूयमानानन्दस्वरूपं

नम् ॥ १ ॥ " 'विशिष्टजनपरिहतामिति यदुक्तं तद्प्यसङ्गतं, यतः सर्वस्यापि धर्मस्य द्या मूळं, सा चाविकलाऽ-प्तित्यज्येत्याद्युक्तं तद्दूषणमेव न भवति, छक्ष्मीपरित्यागभिक्षाटनाङ्गीकारयोः सकञ्चार्मिकाभिप्रेतत्वात्, तथाहि— त्रैव, यथावज्जीवतत्त्वपरिज्ञानात, नान्यथा, अतोऽयमेव विशिष्टजनैराद्रियते सम्पूर्णधम्मेफलकाम्यया, यज्ञ निजिशियं सम्मत एव, तथा चोक्तम्—" पञ्चेतानि पवित्राणि, मवेषां धर्मचारिणाम् । अहिंसा सत्यमस्तेयं, त्यागो मैथुनवर्ज-यचोक्तं 'सर्वपाषण्डदूषितो जिनधर्मः,' तदप्ययुक्तं, यतः सकलपाषण्डिनामपि प्राणातिपातादिपरिहारात्मको धर्मः किञ्च-' सुरतसुखं खलमैत्री सन्ध्यारागः सुरेन्द्रकोद्ण्डम् । कलिकालयीवनं जीवितं च सर्वीण्यनित्यानि ॥ १ ॥ " अन्येषां तु मोहावष्टब्यचेतसां यद्यप्यानन्द्ररूपं प्रतिभाति तथाऽपि तेषामपि विद्युह्यताविलसितमेव स्तोककालिकमेतद् ततोऽनुंजातो गुरुणा स मिन्त्रिणं भणितुमुपचक्रमे—भो यत्वयोक्तम्—आनन्दरूपं विषयसुखं, तद्सम्बद्धं, यतः केषाञ्चिद्समसमुख्वसितसद्विकानां विषविकारसममेव विषयमुखमाभाति, तथाहि—त एवं चिन्तयन्ति, यथोक्तं व्यासेन-' एकैकशोऽपि निम्ननित, विषया विषसंनिभाः । कि पुनने विवेकात्मा, यः समं पञ्च सेवते ॥ १॥" यत उक्तम्—" सुखास्वादळवो योऽपि, संसारे सत्समागमात् । सिवयोगावसानत्वादापदां धुरि वर्तते ॥ १ ॥ ग

धूतां च पूतां च, मूखींथै: परिनिन्दिताम । चरेन्माधुकरीं वृत्ति, सवैपापप्रणाशिनीम् ॥ १ ॥ " तथा—" एकान्नं | नैव सुझीत । बृहस्पतिसमादिप । चरेन्माधुकरीं वृत्तिमपि म्लेन्छकुलादिप ॥ २॥ "यदा ( च )' मलमलिने 'त्याचुक्ते | 🏉 स्मृतम् । तस्मात्कामं पारित्यज्य, न स्नान्तीह दमे रताः ॥ ३ ॥ " अग्रुचित्वं च ब्रह्मचारिणां भवदागम एव वर्, रागाबनुगतत्वं चाङ्गनादिपरित्रहादिष्ठिङ्गन्यथानुपपतेः, तथा चोक्कम्—" कश्चिद्रागी भवति हमितोद्रीतनृत्य-॥ तत्रापि मुनिजनस्य शास्त्रे स्नाननिषेधान्मत्य्धारित्वं न दूषणं, यथोक्तं भवदाषें—" स्नानं मद्दर्षकरं, कामाङ्गं प्रथमं तासां कि यन दुःखाय, विपदामिव सम्पदाम् १॥ १॥ " इति, भिक्षा तु विशिष्टगुणेत्यु गदेया, तथा चार्षम्—" अत्र-बहाचारी सदा शुचि ' रित्यादौ निषिद्धम् । शिरस्तुण्डमुण्डनमपि ब्रितनां शास्त्रोक्तमनुपालयतां भूषणं, न दूषणं, यच ' यत्र त्रिपुरुषपूजा न समस्ती' त्याचुक्तं तत्र विवक्षितत्रिपुरुषीपू(जा पू)जैव न भवति, रागाचनुगतत्वादितरपुरुष-|प्रपन्नः, प्रहेष्ट्यन्यः प्रहरणगणन्यमुपाणिः पुमान् यः । विसन्मोही स्काटिकविमलामक्षमालां यतस्ते, तक्षिङ्गानामम-|ॐ||वनमतः सर्ववित्यं विरागः॥ १॥" हविभुजो हवनमपि प्राणातिपातकारणत्यान्न सुन्दरं, प्राणातिपातकारणत्यं चारय |ॐ|| ||लक्ष्मीः तावत्प्राणिनां सकलन्यसनमूलामिति त्याज्या, तथा चोक्कम्—"या गम्याः सत्सहायानां, यामु खेदो महन्त्र्यम्

भवदागमे हिस्छेजः शूनापञ्चकमध्ये पाठितत्वाद्, यथोक्तम्—" कण्डनी पेषणी चुळी, उद्फुम्भः प्रमाजैनी। विश्व श्रुक्त स्थाने हिस्थिता हिस्यिता हिस्थिता हिस्थिता हिस्थिता हिस्थिता हिस्थिता हिस्थिता हिस्थिता हिस्थ

|| यथा-जानासि कमच्युपायं सिंहबलग्रहणे १, नमुचिनोक्तं-मुष्टु जानामि, ततो गत्रा तहेशं निषुणोपायेन विज्ञातच्यातिकरोऽसौ राज्ञा तत्रत्येन परिणायितः कन्याशतं, मनसा च समुद्रहति सदैव मदनावर्लां, तिष्ठंश्र विशिष्ठ-🕷 || सील्येन अन्यदा रात्री सुसोऽपहतो विद्याघराङ्गनया वेगवत्या, निद्रावसानावेदितापहारकारणयावत्तदा (च तया) नीतोऽसी || भङक्त्वा हुर्ग सिंहबलं च महीत्वा समागतो नमुचिः, अतितुष्टेन राज्ञा वरं वृणीष्वेत्युक्तोऽववीन्मन्त्री-यदा याचिष्ये ||तदा द्चाः, एवं च यौवराज्यमनुपालयति महापद्यः, कदाचित्तदीयमात्रा ज्वालया कारितो जिनरथः, अन्यया च लक्ष्म्यभिधानया विसात्रा बह्मरथः, तयोश्चान्योऽन्यं विवादे प्रथमरथभ्रमणविषये समुत्पन्ने पद्मोत्तरेण नरपतिना इयोरपि निवारिती रथी, ततो महापद्मकुमारस्तमेवापमानं मन्यमानो निजमातुगैतोऽकथयन्नेव ||तत्रोचानिकामहोत्सवे मदोन्मत्तमहाकरिणे। विमोच्य कीडन्तं नगरनारीजनं समानिनायालानस्तम्ममेतं महाकरिणं,

। 🐉 तपःश्चियः स्वामी संयमसेवकस्य महायः मत्यवन्धोः पारिजातप्रसवः शौचिकेजल्कस्य पणितभूमिराकिञ्चन्यपण्यस्य 👹 🦞 औवनं ब्रह्मचर्यमण्डनस्य, तस्य च निजोद्यानपाळकादवगम्यागमनं नरपतिः सपरिवारः समं विष्णुकुमारमहाप- 👹 ||ह्य| वैताह्यपवेते सूरोद्यं नगरं, समपित इन्द्रधतुनांस्रो विद्याधराधिपतेः, पारणायितस्तेन स्वभायोयाः श्रीकान्तायाः सुनां ||ज्र|| ||ह्य| सुत्रताचायों यः कुलगहं क्षमाङ्गायाः नन्द्नवनं मादेवसुरतगोनिधानमाजीयधनस्यालम्बनं मुक्तित्रल्याः कीडागृहं करणेन चिरवियोगदूनमानसे जननीजनकै विष्णुक्रमारे च, अत्रान्तरे समवसृतः स एव मुनिष्ठवतस्वामिशिष्यः । 🌾 विद्याधरचक्तवर्तिसम्बद्धिसमेतो गतो हस्तिनागपुरं, प्रविष्टो बन्दिजनस्तूयमानः, आनन्दितवांश्च प्रणामायुचितप्रतिपनि- 🎚 | अहा प्रमोदमुहहताऽनेन सा, ततो महापिसूत्या | अहा वानेनामुख्य महनावळी शतघरुः पुत्रेण जनमेजयेन, परिजीता च महाप्रमोदमुहहताऽनेन सा, ततो महापिसूत्या | अहा वागतेनामुष्य महनावळी शतघरुः पुत्रेण जनमेजयेन, परिजीता च महाप्रमोदमुहहताऽनेन सा, ततो महापिसूत्या | 🖗 च जगाम केनापि मिवेण तमेव तापमाश्रमं, तत्र तापसैः प्रबरपुष्पफलातिभिवितितेऽस्य सन्मानः, द्त्ता च तके- 🖟 ||हुँ| समुपार्जितसमस्तविद्याध्याधिपत्यो वज्ञीचकार वैताद्यश्रेणिह्यं, न च परितोषं कमप्युवाह् मदनाव्जीविरहितः, अन्यदा | 🖓 जयकान्तां, तत्परिणयनोपजातकोपावागती च गङ्गाधरमहीधरी तदीयमातुळआतरी प्रवरविद्याधरी विजित्य सङ्ग क्रमेण

| शारीरमानसानेकदुःखसङ्घातानवीक्परपारनीरपारिपूर्णश्चतुर्गतिमहावत्तैभीमा मनोदुष्पवनप्रेरणाविषयावत्त्रिर्णमान-न्दिताक्षिः प्रदक्षिणीक्रत्य सपरिवार्णे नरपतिना, सूरिणाऽप्यानन्दितः पापमलपटलप्रक्षालनजलेन धर्मेलाभेन, समु-| पाविष्टो नृपतियंथोचितस्थाने, माणितं च मगवता—मो मन्याः ! दुरन्तः खल्बेषः जन्मजरामरणरोद्रजलजन्त्मीषणः  $\| \hat{\mathbb{A}} \|$ मुखदेशविनिवेशितया विराजमानो दक्षिणपाश्चेमागस्थापितेन रजोहरणेन शोभमानो विरिचतपद्मासनः सूरिरिमेव-यसुखं, बीचय इव निरन्तराः प्रसरित कर्मपरिणतयः, नकादिकूरजलचरा इव समुच्छलित भयावहा रागहेषा विधीयतां विधिषव्रतफळकनिवहानिबद्धे ज्ञानकणैधारविराजिते सम्यक्तवकूपस्तम्मशोभिते प्रशस्ताध्यवसायवायुपरि-चहुलेन्द्रिययानपात्रः संसारसागरसमुद्रमध्यपतितरत्नमिव हुष्प्रापमत्र मानुषत्वं, विषमित्र विपाककटुकं विष-गम्भीरपातात्मिम्वातीबदुःखबहुलं श्रूयते नरकजालं, वडवानल इव बहळदाहहेतुः तस्मादेतत्तरणवाञ्ख्या (७) सिक्भेयानपात्रे यत्नः, अपिच—अत्र चतुर्दशर्ज्यात्मकेऽत्र लोके जनस्य संवसतः । अस्ति न कुत्रापि सुखं विमुच्य | पूर्णविविधतपोऽनुष्ठानसितपटकल्विते परतीरवात्तिपरमगतिपुरीनिवासार्थिमुनिजनवणिक्सार्थपरिकरिते परमगुरुप्रणीते प्रवहति कषायद्हनः, विषकन्द्त्य इव विवशं जनं विद्धति स्थियः

कर्मेन्याधिनिर्मूळनदक्षं दीक्षामहौषधं प्रतिपत्स्यते l, तदहमपि त्वरितमेवानुचरिष्यामि, ततो राज्ञा तस्यापि $\| l_{\parallel} \|$ प्रजज्याग्रहणनिक्रन्धमतबुष्याह्वाधितो महापद्मो भणितश्च-पुत्र ! प्रतिपद्मस्व राज्यं येनाहं त्यक्तिनिःशेषसङ्गः प्रवज्यां 🛙 कुरुते विष्णुकुमारः, स हि मंथैव सह प्रवाजिष्यंति, ततो यदाज्ञापयाति देव इत्यभिधाय तूष्णी स्थितवाति || महापद्मे पित्रा सर्वोपाधिविशुद्धे वासरे महाविमदेन समस्तसामन्तचक्रसम्मत्या समागते सुविशुद्धत्वसे तस्यैत्र || पालयामि, तेनोक्तं-तात ! प्रतिपाद्य विष्णुकुमाराय येन तस्य भृत्यो भवामि, राज्ञोक्तं-नरस ! नाङ्गि-किमनिटोऽहं भवतो येन किम्पाकफलमिव मुखमघुरं परिणामदारुणं राज्यं मयि निघाय स्वयं परिणतिपेशकं सकल-राज्यामिषेकः, स्वयं च त्रिकचतुष्कचत्वरादिष्वाधोषणापूत्रे दापितं दीनानाथादिलोकेन्यो महादानं, प्रजितो महाराध्यस्य भगवतस्तीर्थङ्करस्यापि पूजनीयः श्रीश्रमणसङ्घः, कारितः सर्वेजिनायतने श्रेयः, अतो विष्णुकुमारं राज्येऽभिषिच्य करोमि प्रजय्याग्रहणेन सफलां मनुजत्वादिसामग्रीं, तत उक्तं कुमारेण-तात । गतः सूरिपादान्तिकं विष्युकुमारेण वानुगम्यमानोऽनेकैनेरेन्द्रादिभिः समं विष्युकुमारेण विराचितो

||४|| ||४|| || प्रज्ञाजितश्र भगवता यथोचितविधानेन, ततो वन्दितः पद्मोत्तरः सविष्णुकुमारो नरेन्द्रादिभिः, गुरुणा च घमेदेशना ||४||| च |- ||०|| प्रारच्धा, यथा—चत्वारि परमाङ्गानि दुर्लभानीह देहिनः। मान्डषत्वं श्रुतिः श्रन्धा, नातो विषयविरक्तत्या परित्यक्तगीता-||०|| क्रमेण च तथाविधक्षयोपशमवशतः स्तोककालेनैव गृहीता हिविधाः शिक्षाः, जातो विषयविरक्तत्या परित्यकगीता-| लधर्ममाराघयतां साधुनां लब्धयः समुत्पदाते, तथा चोत्तं-' च्रणरजसा प्रशमनं सर्वेरुजां साधवः क्षणात चारित्रपर्यायेः प्रवर्दमानस्योत्पन्ना नानाविधवौक्रीयकरणगगनगमनादिल्ज्घयः, न चैतित्त्रित्रं यद्तुकलमविकलं सक-भें विहत्य कियन्तमपि कालं गतो निर्वाणं। विष्णुकुमारसाधोश्र विविधतपोविशेषविशोषितशरीरस्य ज्ञानदर्शन-||ह्य||च तेन चक्रवासैनाऽनेकजिनभवनमण्डिता सक्लभरतक्षेत्रभूमिः, पद्मोत्तरमुनिरतु केबलिप्ययिण पर्यट्य विहिता समं जननीतोषेण जिनप्रवचनप्रभावना, तत्प्रभृति चानेको लोकः प्रपन्नो जिनशासनं, कारिता |॥|| साधितं षट्खण्डं मरतक्षेत्रं जातो नवमश्रक्रवतीं, यो चैतावत्कालं स्थितो स्थो तयोश्र प्रथमं जिनस्थं नगयी सितलोकालोकाविभीवकं केवलज्ञानं, महापद्मराजस्याप्यायुधशालायामुद्पादि चकरतं, छतः सकलदिग्विजयः

नमुचिमन्त्रिणो मुनिन्छिद्रावलोकनपरस्य समागतो वर्षासमयः, यत्र—मार्गो दुर्गमता गता विरहिणः गुष्यन्ति 🥞 सामध्येम् । अद्भुतभीमोहशिळासहस्नसम्पातशाक्तिश्च ॥ २ ॥" इत्यादि । इतश्च—मुत्रताचार्यः स्वशि-व्यपरिकारितो मासकल्पेन विहरन् संप्राप्तो वर्षासन्नदिनेषु हस्तिनागपुरं, समवसृतो बाह्योद्याने, समागता |कामातुरा, निर्जित्येव निदावमूर्जितारिषुं गजेन्ति धाराघराः । आलोक्येव मलीमसोद्यमितो हंसा गता मानसं, | पूर्वप्रतिपन्नवरो, दत्तश्च नृपेण भिणतं च ॥ २ ॥ ब्रुहि तव यद्भिरुषितं स आह वेदोदितेन विधिनाऽहम । | इच्छामि यज्ञयजनं तन्मे तावन्ति दिवसानि ॥ ३ ॥ देहि स्वकीयराज्यं दत्तं राज्ञा च सत्यसन्धेन । अन्तःपुरं कुर्युः । त्रिसुवनाविस्मयजननान् द्युः कामांस्तृणात्राद्या ॥ १ ॥ धर्माद्रत्नोन्मिश्रितकाञ्चनवर्षादिसर्गे वन्दनार्थं नरेन्द्राद्यः, प्रारब्धा धर्मकथा, निन्दिता मिध्यात्वाद्यः पदार्थाः, प्रशंसिताः सम्यक्त्वाद्यः, ततश्च केचि-| दवगतयथाऽवस्थिततीर्थकरवचनाः प्रव्रजिता, अपरे च श्रावका जाताः, अत्रान्तरे पूर्ववैरसस्मरणोपजातगाढकोपस्य प्रविश्य स्वयं च तस्थै। मनुजनाथः ॥ १ ॥ राज्यस्थिते च तासमत् वद्धापनकार्थमागतास्तस्य । सर्वे पाखण्डस्थाः जाता मासविहारिणोऽपि हि पुरा स्थानस्थिताः साघवः ॥ १ ॥ एवंविघघनसमये, मुनिजनकोपेन याचितो राजा ।

| विमुच्य तं साधुजनमेकम् ॥ ५ ॥ अत्रान्तोरे तदेव छिदं रुज्ध्वा मुनीनाकार्योक्तवात्—मो ! मो ! समुत्मुजत मदीयं हेशं विमुच्य तं साधुजनमेकम् ॥ ५ ॥ अत्रष्टच्यमुखा हि यूथं ये सकल्जनसम्मतमपि समुचितं लोकिकाचार- है। किशं मुछह्वयन्ति, नित्रात्वायातिषद्ध्य भवदाचारः, तथा चोक्तम्—" यद्यपि निपुणो योगी, छिद्रां पत्रयति मेदि- है। निम् । तथाऽपि लोकिकाचारात्, मनसाऽपि न रुङ्घयेत् ॥ १ ॥ " किञ्च—" लोकवरप्रतिपत्तच्यो, लोकि- है। कोश्वेः परीक्षकैः । लोकव्यवहारं प्रति, सहशौ बालपण्डितौ ॥ १ ॥ " न चान्यदृशिनम्यो भवन्तः प्रधानतराः, ते च स्वेऽत्यमिनवराज्यलामेऽस्महर्ष्दीपनाय समायाताः, मवन्तस्तु गुरुद्पीध्मातान्तःकरणा लोकव्यवहारबाह्या न समा-||| १ || " लोकव्यवहारबाघाऽपि न काचिद्समाभिविहिता, राजविरुद्धाद्यनासेवनाद्, यज्ञोक्तं देशत्यागं कुरुत यूयमिति, || १ || " लोकव्यवहारबाघागं कुरुत यूयमिति, || १ || " लोक्यं प्रतिनं जङ्गमं तीर्थं, सदाचारपरायणाः | न सन्ति येषु देशेषु कुतस्तेषां पवित्रता १ || १ || " किन्य—"यमु- || पार्जयन्ति धर्मं, कायक्रेशं विघाय मुनयोऽमी | साघयति तपःक्रेशेन, नरपतिः पालनातेषाम् || १ || " अपिच —परैरप्यनायैः ||

||अनायैः परिभूतानां, सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥ १ ॥ " किञ्च—मत्तुनाऽपि सामान्येनैवैवमुक्तम्—" प्रजानां धर्मषड्भागो, |बुध्य मुनयः स्वरथानमाजग्मुः, समारब्धश्च सूरिणा साधुभिः सार्छ पर्यालोचः—भो । भो । किमधुना कर्तेव्यं १, अयं हि विण्युकुमारमेतत्समीपं प्रेष्यतां, ततः सूरिणोक्तं-करतत्र गन्तुं शक्ष्यति ! दूरदेशवनीं नः स शैलो, यदि च कश्चिज्ञ-|राज्ञो मवित रक्षतः। अधमदिपि षड्मागो, भवत्यस्य हारक्षणात्॥ १॥" अतः किमिति निरपराधानेव साधिनिष्का-||निर्गेच्छत, तदुपरि तु बान्धवसममपि यदि विलोकयिष्यामि तदाऽवश्यं महानिमहेण निम्नहिष्यामि, एवं च तन्निर्बन्धमव-||वादकाळावीहितोत्तरदानप्रकोपितो मिथ्यामिनिवेशादेवमस्मान् खळीकरोति, अत्रान्तरे भाणितमेकेन साधुना—विष्णु-||श्यिसि देशात् १, अथैवमेव भवतो न प्रतिभान्त्यमी तथाऽपि वर्षाकालं यावन्न किञ्चिन्नणनीयं, तदूध्वै निर्भामिष्याम ||इत्युदितवित मूरी नमुचिरवाच-मो! मो! किमत्र बहुना वाक्कलहेन १ यदि जीवितेन कार्थ तदा दिनसप्तकादवांगितो | ङ्वाचरणे विद्याचारणे वा भवति स एव तत्र गन्तुं सक्नोति, नान्य इति, ततोऽन्येन मुनिनोदितं—यथाऽहमाकारोन || कुमारवचनादेष द्वतमुपशमिष्यतीति संभान्यते, ततो यद्यनेनीपशान्तेन प्रयोजनं तदाऽविलम्बेन मन्द्रशैलादाह्य ||पराभूयमानानां तपस्विनां पार्थिव एव शरणं भवति, तथा च स्मृतिवाक्यम्—"दुवैलानामनाथानां, बाल्ज्बद्धतपस्विनाम् ।

| विष्णुना-तथाऽपि पदत्रयस्थानं मुख, तेनोक्तं-यादे पदत्रयोपारे द्रह्यामि तदा छुनशीर्षं करिष्यामि, ततः समुत्पन्नः अ जिस्ते मम राज्यं मुखत यादे जीवितेन कार्थे, ततस्तदत्यन्तासहिष्णुताविलोकनेन्धनप्रज्वालितकोघवाहिना भिणतं। । जस्य न किञ्चत्प्रतिमातं तहनः, केवलं सल्जिमिव कणेप्रविष्टं श्रालमुपजानितवत, ततश्र तेनोक्तं। | किमत्र युनः युनक्केत १, दिनपञ्चकमध्यवस्थानं नात्तमन्यामहे, विष्णुनोक्तं—नगराद्वहिरुद्याने तिष्ठन्तु, ततः युनक-|हितोहीपितकोपेनोक्तं नमुचिना-तिष्ठन्तु ताबदेतन्नगरोद्यानं, मम राज्येऽपि सर्वेपाषिडनामधमैरिभिनं स्थातन्यं, तस्मा भ विष्णुना-वर्षाकालं यावातिष्ठन्तु मुनयस्तदूष्वं यज्ञणिष्यथ तत्करिष्यामः, तस्य च महामत्मरमराज्ञान्तान्तःकर-तमादायाऽऽकाश्यानेन प्रवृत्तो गजपुराभिमुखं गन्तुं, गतः क्षणमात्रेण, वन्दिताः सूरयः, साधुद्दितीयो गतो न-। मुचिद्शेतार्थ, किञ्च-तं विमुच्य बन्दितः सुवैरिप महानरेन्द्रादिभिः, मुखासनासीनेन च धर्मकथनादिपूर्वं भिणतं। अ गंन्हे समयों नागन्हे, सुरिणोक्त-यदोवं गच्छ स एवानेष्यति, ततः (सः ) समुत्पतितस्तमाळदलक्यामलं गगनमण्डलं, || एव समायातः, सोऽप्येवं चिन्तयन्तं तं विधिवत् प्रणम्य कथितवानागमनप्रयोजनं, स्तोकवेलायां च विष्णुकुमारोऽपि | क्षणमात्रेण प्राप्तरतमुहेशं, दृष्टो विष्णुकुमारेणागच्छत्, चित्तितवांश्र, गुरुतरं किञ्चित्सङ्घादिकार्थ तेनायं वर्षाकाल ।

||च- "एकः श्रीखण्डलेपेन, लिम्पत्यागत्य मक्तितः। अन्यो वासी समादाय, मंतहणोति क्षणं क्षणम् ॥ १ ॥ एको ||ज ||ददाति वन्दित्वा, मोजनाच्छादनादिकम् । ताडयित्वा कशैरन्यो, निष्कारायति गेहतः ॥ २ ॥ एकः संस्तोति सुश्लो-दारुणकोपो वर्ष्टितुं प्रवृत्तः, विवर्ष्टमानश्च योजनलक्ष्यमितदेहः संवृत्तः, तर्सिश्च स्वर्गमत्येलोकयोरन्तरालमान-किंघः सुगतिहन्ता ॥१॥ कोघो नाम मनुष्यस्य, रारीराज्जायते रियुः। येन त्यजन्ति मित्राणि, धर्मांच परिहयिते ॥२॥ " आपि लाऽपि । उच्छलिता जलनिघयस्तरलतरङ्गस्फुरच्छफराः ॥ १ ॥ उत्मुच्य मदं नष्टाः, भयविवशहशो दिशो गजे-| सकलम् । व्यन्तरसुराश्च सह भवनवासिभिदूरेमुत्त्रस्ताः ॥ ३ ॥ अत्रान्तरे विहितसुवनत्रयक्षोभं महामुनि कुपित-मिव ग्रहीतुं तथा प्रवृष्टे कृते चानेन गाढमाक्रमेण कमद्देरे-आक्रिपता सकाननाशिलोचया वसुमतीयमाखि-न्द्राश्च । प्रतिपथगमनाः सारितः सवी अपि झागिति संपन्नाः ॥ २ ॥ त्रासवशीकुतिचित्तं ज्योतिश्वकं च विघाटितं ||मालोक्य सौधमीधिपतिः प्रेषयामास तत्सकाशं स्वकीयगीतविद्याकुशलं गाथकप्तरमुन्द्रीसमूहं, स च समागत्य मुनेः| ||कर्णमूले कोपहन्त्रमिवेचोभिगतिं प्रवृत्तः,यथोत्तं-"कोघः परितापकरः सर्वस्योद्देगकारकः कोघः। वैरानुषङ्गजनकः कोघः किहेदयाल्हाददायिमिः । निर्भत्तीयति दुर्वाक्यैरन्यः कोपमुपागतः ॥ ३ ॥ इष्टानिष्टकरेष्ट्रेयं, प्राणिषु प्राणवत्तरहाः

क्वळज्ञाने विनाशितमवोपग्राहिकमेचतुष्टयः प्राप्तोऽनन्तैकान्तिकात्यन्तिकसुखं विगतजरामरणादिनिःशेषदुःखं 🕌 🕳 त्तमायातसमस्तसङ्घसमन्त्रितेन प्रसाद्यमानः स्तूयमानश्च देवादीनामुपरामकस्तावकवाक्यगीतकाव्यादिबन्धैः कथ-🕍 मीताचित्तास्त्रेलोक्यक्षोभद्रशेगताः ॥ ६ ॥ इतश्च—आरब्धा जिनपूजा निःशेषसुरालयेषु शान्तिकृते । कायोत्सर्गरथोः 🥞 प्रबच्यां विहितदुष्टाष्टकमैक्षयो मोक्षं गतः । उक्तं प्रभावनायां विष्णुकुमारचरितं, प्रस्तुतार्थोपसंहारस्तु यथा 🖟 ऽजाने चतुर्विधः श्रमणसङ्घोऽपि ॥ ७ ॥ " अत्रान्तरे नमुचिस्तस्य क्षामणानिमित्तं यावदागत्य पादयोर्लेमस्तावत्पा-्री दांप्रणेवोत्पाट्य प्रक्षितः पश्चिमसमुद्रे, विज्ञातवृत्तान्तेन तु भयवेपमानेन समागत्य महापद्मचक्रवर्तिना शान्तिनिमि-| क्रिनरखचरादयोऽपि कोपगतः ॥ ५ ॥ एवं किनरखचरादयोऽपि कोपापहारिभिवेचनैः । गायन्ति 👸 लोकाप्रवात्तिपरमपदम्, तस्त्राताऽपि महापद्मो विपाककटुकं चक्रवर्त्तिपदमालोच्य नरपतिसहस्रमहितो गृहीत्वा 🛚 🙀 रागहेषो न कुर्वन्ति, समभावाः सुसाघवः ॥ १ ॥ " अन्यच् " देशोनपूर्वकोटी, विहत्य यदुपाजेयेकरश्ररणम् । 👸 बिदुपरामितो विष्णुकुमारः पुनघोरंतरं तपो विधाय कञ्चित् कालं घातिकमेचतुष्टयक्षयाविभूतलोकालोकाविभावक

तिश्यदुष्प्रापमिदमित्युक्तं, केन किमिव दुष्प्रापमित्याह—' रोरेण ' रङ्गेण निघानमेव निघानकं तादेव—निघानक-पनीयते, कस्य ?— 'जीवस्य ' प्राणिन., किविशिष्टम् ?—' आतिदुर्लभं ' दुःखेन लभ्यते यत्त्तथा, अतिश्येन र्थस्त्व(यम)त्र-क्षायोपशामिकौपशामिकसम्यक्त्वापेक्षमेतद्राथायां भङ्गद्वारं निर्दिष्टं, न क्षायिकापेक्षं, तस्य कुद्धाकुद्धभेदेन विष्णुकुमारसाधुना प्रभावना कृता तथा सित सामध्यें द्येनापि करणीया, तदकरणे त्वतीचार इति ॥ उक्त सप्रस-कत्वाहेशविरत्यादिगुणानां, कीहशैरतैः १–' पृषिः ' पापहेतुत्वाद् , यहा पापप्रकृतिरूपैरिति गाथाऽक्षरार्थः । भावाः॥ मिव, कैः १—' प्रथमकषायैः' अनन्तानुबन्ध्याख्यैः, प्रथमता चैषां प्रथमगुणघातित्वेन, प्रथमगुणक्ष सम्यक्तं, तन्मूल-रुलेममितिविग्रहः, भावार्थस्त्वयमस्य—अनादौ संसारे परिवर्तमान एष जीवोऽभिन्नकमैत्रनिथने कदाचिद्वास्वानतोऽ-पावेहि अंतरिजइ पढमकसाएहि जीवर्स ॥ १९॥ संमत्तं पत्ति हु रारेण निहाणगव अइदुलहं क्नोदाहरणं सप्तमं सम्यक्तातिचारहारमधुनाऽष्टमं भङ्गहारमभिधते—

🛊 ममस्येति, दृषान्ताश्रात्र कुरुडोत्कुरुडप्रमृतयः स्वमत्याउभ्युत्याः ॥ १९ ॥ गतमष्टमं मङ्गद्दारमधुना नवमं 🕼 े मकषायोद्ये, तत्काले तहुद्यामावात्, तत्थ्य एव तस्योत्पत्तेरित्यलं प्रसङ्गेन गमनिकामात्रफळत्वादार- |ध ण नारिणी सा सादिसपर्यवसाने " ति, केवलज्ञानोत्पत्तावपायक्षये, अपायो—मतिज्ञानांशस्तरक्षयेऽसी भवति, न प्रथ- । । है। जुद्धं क्षायिक, तस्य च सादिपयेत्रसानत्वाद्दित प्रतिपातः, यदुक्तं गन्यहास्तिना-'' तत्र याऽपायसह्ज्यवन्धिनी, |इ ं मोहनीयसप्तकक्षयाविभूता सम्यग्हाधः सादिरप्ययेवसाने " ति, या त्वपायसहचारिणी ओणकादेरिव सम्यहग्राष्टिरतद् ि । व्यवसानत्वात्रास्त्येव भङ्गः, यदाह गन्यहस्ती-भवस्थकेवालेनो द्विवस्य सयोगायोगभेदस्य सिद्धस्य वा द्येन्है । | हो मेहत्वात, तत्रापायसहत्याविकला भवस्थकेवितिनां मुक्तानां च या सम्यग्डिष्तिन्छुन्दं क्षायिकं, तस्य च साध-हड़ चितेजा महमं, कत्तियमेडी उयाहरणं ॥ २०॥ मिन्छत्तकारणाहं कुर्णात नो कारणेऽवि ते धना । भावनाहारमुच्यते—

|नेगमसहस्ससारो मणिस्यणहिरण्णपुत्रभंडारो । दीणजणब्भुद्धारो पसिद्धसिविसुद्धववहारो ॥ २ ॥ अवगयजीवा-क्वेन्ति । विद्यति यत्तदोर्नित्यसम्बन्धाद् ये 'नो 'नैव 'कारणेऽपि । हेतावपि, राजादिजनिते जात इति शेषः, ते 'धन्याः' पुण्यमाजो, वर्तन्त इति शेषः, ' हति ' एतत् ' चिन्तयेत् ' मावयेत् ' मतिमान् ' घीयुक्तः, अत्रार्थे को दृष्टान्तः १ इति चेद् ब्रुमः—कार्त्तिकाभिधानः श्रेष्ठी—वणिक्पतिः कार्त्तिकश्रेष्ठी ' उदाहरणं ' दृष्टान्त हित्थिणपुरंमि नयरे जियसन्तू नाम आसि नरनाहो । तस्स य कित्तियसेडी विसिड्डिचिड्डासु पत्तडो ॥ १॥ दुरचत्तमिच्छत्तो । बारसिवेहेऽवि सम्म सावगधम्मंपि अपमत्तो ॥ ४ ॥ अस्रोऽवि गङ्गद्त्तो तत्थेव सुसावओ तया ||साय। सुणिसुन्वयाजिणपासे पन्नड्ओ मवविरत्तमणो ॥ ५॥ तड्या य तंभि नयरे बहुमासखमणकरणवि-|| क्लाओ । भागवयवयपहाणो वसइ परिवायगो एगो ॥ ६ ॥ सौ य-पविसइ पुरस्स मज्झे जङ्यांचेय पारणाए |जीवो नायासवसंवरो विऊ बंधे । निज्जरावियारानिउणो मुक्खपयत्थंमि उज्जुत्तो ॥ ३ ॥ निम्मथे पावयणे अगुरत्तो मिध्यात्वस्य--प्राग्व्यावर्णितस्य कारणानि-हेतवो मिध्यात्वकारणानि-परतीर्थेकादिपरि वर्यापरिचयप्रभृतींनि इति गाथासमासार्थः॥ २०॥ व्यासार्थः कथानकगम्यस्तचेदम्---

हैं सस्तात्रमहरूणा खळु, जायह एवं जओ तहावि तुर्ह। विसए वसामि नरवर! करेमि जं भणित तं नेण ॥ १५ ॥ उत्रविद्धे कि एक होजान तं अपारितेण ॥ १६ ॥ वितेष्ट तं अपारितेण विकेश ते अपारितेण ॥ १६ ॥ वितेष्ट तं अपारितेष ॥ वितेष | अहंपि | अहं भू सिद्दी ॥ १२ ॥ तो तन्त्रिमंतणाई कहड् परिव्यायगस्स बुतंतं। पार्टिभणति कत्तिओ देव ! अम्ह एयं न जुत्तित ॥१३॥ भू ि विस्यु जीवाण भागमिद्धाणं। संबसणं निहबासे एबंबिहणिसवाबासो ॥ १७॥ घन्नो स नंगद्तो जो बत्तक । हैं में।नाहाइ मज्ज एसुनिर्निते कोवमावण्णो ॥ ९॥ अण्णीम दिने मासस्स पारणे राहणा स सयमेव। मागेहं मि भीय- | के मो।नाहाइ मज्ज एसुनिर्निते कोवमावण्णो ॥ ९॥ अण्णीम दिने मासस्स पारणे राहणे कि मान्यां ने नाहणे कहि । मण्डे माणेह य नियहत्येणं जह परिवेसेंह कनियो सिही। मज्जे ते तुष्णे | कि ण | पारेमि न अन्नहा राय ! ॥ ११ ॥ पहिनन्नं तं रन्ना सिट्टिसयामं गओ सयं चेव । हिण्णासजोनविडो हिडो आमासितो । प्रिवहर्गित को अपि है वेव्ह संधुणह केवि परिष्यए कोऽवि ॥ ८ ॥ नवरं कित्यिसि उवविद्ये केव विद्वह तओ । है। कोण। तह्यांचय सञ्जानो अन्युहाणाह से कुणह ॥ ७ ॥ तहाहि—कोऽनि निमितंह अहे कोऽनि य पाएछ। है।

निक्रलंकमणुचरिउं। पच्छा विहियाणसणो कांळ काऊण सोहम्मव-कुडुंबं तयाहिवते ठिवय पुत्तं ॥ २१ ॥ आढताओं जिणवरिगेहेसु अझाहियाओ पवराओ । दीणाणाहाईणं पयिहेयं विविहदाणं च ॥ २२ ॥ पूड्जाइ सिरिसंघो एत्थंतरयंमि सुन्ययाजाणिदो । तत्थेव पुरे पत्तो समोसढो बाहिरुज्जाणे आपुनिछउं नेगमसहरससाहिओ धम्मं सोऊण पन्त्रइओ ॥ २४ ॥ थोवेणावे कालेणं जाओ सो बारसंगसुयघारी । संगहियविहियसिक्खो गीयत्थो परमसंविग्गो विउन्न आरुहड् जेणिंदो॥ २९॥ ताहे विमंगनाणेण जाणिउं एस सिडिजीबुन्ति। न विउन्बङ् क्रिरिक्नं, हृदेण ता इणिंह । सम्मत्तमङ्ळणाड्षेराभवं नेव पावितो ॥ १९ ॥ एयं विचितयंती भुंजाविता गओ नित्रसगासं र्डिसयविमाणे ॥ २७ ॥ आवज्जियामिओगियकम्मो अह गैरुओऽवि मरिज्जण । अभिओगिय देवेसुं जाओ तन्त्राहणचाए ॥ २८ ॥ मणिओ य तन्निओगियसुरेहि लीलाए विलसमाणो उ । प्रावणकारिक्वं विन्नविओं नर्नाहो पन्नजमहं पवजामि ॥ २०॥ ताहे से निन्बंधं रन्ना नाउ विस्जिओं संतो । बत्तीसिविमाणसयसहरसवहँ । इंद्तेणुववणो ॥ २३ ॥ नाऊण जिणागमणं वंदणवाहियाए आगओ सिट्टी बारस सामणां २६ ॥ दोसागरोबमाऊ २५ ॥ संवच्छराङ् सुहझाणो ॥

🐞 | आवक्त्रतानि पञ्चाणुत्रतात्रिगुणत्रतचतुःशिक्षात्रतमेद्मिन्नत्वाह्याद्य, एतानि च मलोचरगुणरूपाणि सर्वाण्यपि रस्यावसरः, एतच सामान्योदिष्टमपि 'आद्धानामनुग्रहार्थं वक्ष्य' इति सम्बन्धाऽन्यथानुपपत्तेः आवकव्रतविषयं | निधिः | दिषट्कस्यास्य धमैस्य, सम्यक्तं परिकीनितम् ॥ १ ॥ " अतस्तदनन्तरोहिष्टस्य त्रतानीत्यस्य तृतीयद्या-पूरकबन्धवइताङ्गीकारे मूलकारणम्, एतदन्तरेण तद्मावात्, तथा चोक्तम्—" मुलं हारं प्रतिष्ठानमाधारो माजनं ।तह्याल्यानाच समातं नवधाऽपि दितीयं मलदारं सम्यक्तं, एतच चित्रगुद्धी भिनिग्युद्धिनत्प्रासाद्मिथरते गती-🌹 | तत्पसरमंजणत्थं च किंचि गेसागएण सक्नेण। बज्जेण हओ पन्छा ठियो य साहावियगईए॥ ३३ ॥ एवं च—सम्मत्तमा-|बणाए कानियासिहिस्स साहियं चरियं। सुयएविपसाएणं होट सुणंतो थिरो धम्मे ॥ ३४ ॥ ज्याख्यातं सम्यक्त्वभावनाद्यारे दुनि सया तेयाला पाणइबाए पमाउ अडविहो। पाणा चउराहेया परिणामेऽहुनरसयं च ॥ २१॥ है। मणिओ विरुव्वह य ॥ ३०॥ दो कारिवरक्वाहं, सक्केणवि जाणिजण से भावं। दो रूवाहं काउं पुढो र तेसु 🖁 | आरूटो ३१ ॥ एवं च जातियाइं करेड् मो तातियाइं सक्कोऽवि । रूवाइं विउन्तेउं, आरोह्ड् तेष्ठ मन्त्रेसं॥ ३२ ॥ ए | क्रमेणाभिधातुं प्रथमं प्रथमाणुबतमेव नवसिद्दरियोद्दशादिसिविवरीषुः प्रथमद्दारं तावदाह-

सह नव ९, ते च मनोवाक्कायळक्षणेन करणात्रेकेण गुणिताः सप्तविंशतिः २७, भूयः करणकारणातुमतिरूपयोगत्रयता-। डिता एकाशीतिः ८१. पनग्नीनानामन्न-' पमाओ अट्टविहो ' चि प्रमाचति——मोक्षमार्ग प्रति शिथिलोचमो भवत्यनेन प्राणीति प्रमादः, किंवि-प्रथमद्वारेण तावदाह—" दोम्नि सया तेयाला " हे शते त्रिचत्वारिंशदाधके, मेदानामिति गम्यते, 'पाण-इवाय ! ति प्राणाः—वस्यमाणरूपास्तवोगात् प्राणिन एव प्राणाः, दण्डयोगादण्डः पुरुषो यथा, तेषामतिपातो— विनाशः प्राणातिपातस्तिस्मन् प्राणातिपाते—प्राणातिपातिषष्ये, स्वरूपमित्युपाहतपदेन योजना, मणितसङ्ख्या शिष्टः ? ' अष्टिविधः , अष्टप्रकारः, तथा चोक्तम्—" अज्ञानं संशयश्रेव, मिष्याज्ञानं तथैव च । रागहे-षावनास्थानं, स्मृतो धर्मेष्वनाद्रः ॥ १ ॥ योगदुष्प्रणिधानं च, प्रमादोऽष्टविधः स्मृतः । तेन योगात्प्रमत्तः स्याद-प्रमत्तरतोऽन्यथा ॥ २ ॥ " इति, अयमपि प्राणातिपाते स्वरूपमिति पूर्ववत्तम्बन्धः । नतु केऽमी प्राणा यदतिपाताविषयमेतत्त्वरूपं प्ररूप्यते, ! उच्यते, ' पाणा च्उराह्मं ' ति 'प्राणाः' इन्द्रियादयः ' चतुराद्यः ' प्रवा

| विराद्धप्रमृतयः, आदिशब्दात्षदारिपरिप्रहो, यथोक्कम—" इंदिशबल्डसासा पाणा चउ छच्च सत्त अहेव । इगि है। विराद्धप्रमृतयः, आदिशब्दात्षदारिपरिप्रहो, यथोक्कम—" इंदिशबल्डसासा पाणा चउ छच्च सत्त अहेव । इगि है। विराद्धप्रपणसण्णी नवदस [ मन्याग्रम् २५००] पाणा उ बोच्डना ॥ १ ॥" इति, परिणामे—चित्तादिपरिणातिविशेष है। यद्द्योत्तरकाते, मङ्कानामिति गम्यं, तच प्राणातिपाति रवह्मप्रमाः, उदिष्टसङ्ख्या चैवं—संस्मसमास्मा- हिस्सित्रमाने स्वरूपं चैवं—प्राणातिपातादिसंकल्पः संस्ममः, तत्करणजनितः परितापः समास्मः, तिक्यानिष्पतिश्वास्मः, तद्दक्सम—" संकृष्णे संस्मो परितावक्तो भवे समास्मो । आस्मो उद्दवओ सुद्धनयाणं उ सच्वेसि ॥ १ ॥" है। स्वरूपं वक्तुमुचितं, न प्राणातिपातस्य, यतः प्राणातिपातः प्राणविनाशोऽभिधीयते, तत्परिहारस्त तदिरतिः, यदाह है। स्वरूपं वक्तुस्वर्यानेतरसेवाव्यापरिग्रहेम्योविरातिः प्राणातिपातः प्राणविनाशोऽभिधीयते, सस्यं,विषयविषयिणोरमेदोप्नारा- है। देतद्विषया निवृत्तिरच्यत्विषयिणोरमेदोपचारा- है। इतिद्वषया निवृत्तिरच्यत्व्छब्देनोपात्तेति न दोषः, एतच्चान्पेक्षिताणुस्थुळिविशेषस्य प्राणातिपातस्य स्वरूपामियां है।

न्तीतिशेषः, सूक्ष्मत्वं च सूक्ष्महाष्टिगम्यतया न तु सूक्ष्मनामकमोंदयेन, तह्रतामतिपातनासम्भवात्, स्वायुःक्षयेणैव तन्मरणा-तेन प्राणातिपातमेद्द्रारेऽपि जीयमेदाभिधानमदुष्टमेवेति सूत्रार्थः सूक्ष्मधिया भाज्यः, अन्यथापि प्राणातिपात-भ्युपगमात्, अनेन जीवहैविध्येनाश्रयाश्रयिणोरमेदोपचारात् प्राणातिपातो हिविधः स्थूलः मूहम्ब्रेत्येतदुक्तं भवति, दैविध्यमाह-'मंकपारंमओं य सो दुविहोगीत सङ्कल्पश्च-मारयाम्येनं कुलिङ्गिनमित्येवं विकल्पः आरम्भश्च-यतिश्रावकयोः सामान्येनैव स्वामित्वप्रद्शैनार्थं, निवृत्तिस्तु यथासम्भवं मान्येति गाथार्थः ॥ २१ ॥ न्याख्यातं ' स्थूलाः ' डीन्दियाद्यश्रसुरिन्द्रियप्राह्याः ' सुष्टमाः ' ताहेपरीता एकेंद्रियाः ' जीवाः ' प्राणिनो, दिविधा भव-कृष्यादिरूपः सङ्गल्पारम्भै ताभ्यां जातः सङ्ल्पारम्भजः, चश्चन्दः पूर्विपेक्षया समुचये, भाः' पूर्वोक्तः रश्चळसूक्ष्मभेदेन थूला सुहुमा जीवा संकष्णारंभजो य सो दुविहो। सबराह निरवराहो, साविक्खो तह य निरविक्खो।। २२।। याहराहारमधुना भेद्दारस्यावसरस्तर्प्रतिपाद्नायाह——

हिविघोऽपि प्रत्येकं हिविध इति सम्बन्धः, यः सङ्करूपजः सोऽपि हिमेद इत्याह-सापराधो निरपराधः, 'सुबराहुगति

मुत्रत्वाल्छुप्तविभक्तिकं पदं, ततः सहापराधेन वर्तत इति सापराधः—प्रतिकुलकारी जीवस्ताहिषयो वधोऽपि सापराधः, कि पूर्वोक्ताल्छुप्तविभक्तिकं पदं, ततः सहापराधेन वर्तत इति सापराधः पूष च सर्वोऽपि सापेक्षस्य कर्त्तुर्वेद् भवति तदा सापेक्षो, कि पूर्वोक्तादेव हेतोनिंगीतोऽपराधान्निरपराधः, शुं प्राप्तविद्य, एष च सर्वोऽपि सापेक्षस्य व निरपेक्षः, अत्र च श्रावकेण स्थूलप्राणातिपातस्य निवृत्ति कुर्वता संकल्पजान्निरपराधान्निवर्तित्यं, किन किन किन किन किन कार्यक्षेत्र व निवृत्ति कर्तिकः कार्यात्र न न नियमः किन किन कि प्रायः—अप्राप्तसम्यग्दर्शनस्य विरतिपरिणामो न जायत एव, अतः प्राप्तेऽपीत्युक्ते, ' द्वितीयकषायाणाम् ' अप्रत्याख्या-नाभिधेयानां ' उवसमम्बर्णणं ' ति प्राक्रतत्वात्परनिपातः ततः क्षयोपरामेनेत्यर्थः, ' तद्विरतिपरिणामः ' प्राणा-'सम्यक्ते' सम्यन्दर्शने, अपिशब्दस्य मिलक्तः, सम्बन्धः, स च ' प्राप्तेऽपि ' रुब्धेऽपि, अयमिन-अस्मित्य हो सुरुव्हालोचनया सापेक्षिकिय्या प्रवर्तितव्यं, न तु निरपेक्षता कार्या, आरम्मजे तु न नियमः, किन्तु तत्रापि यतनया प्रवर्तितव्यमिति गाथार्थः ॥ २१ ॥ गतं हितीयहारमिटानी जजा नज्य क्षेत्र किन्तु है तियहारमिटानी जजा नज्य किन्तु किन्तु है तियहारमिटानी जजा नज्य किन्तु किन्त सम्मन्मिवि पत्ते बीयकसायाण उवसमस्वएणं । तिविरईपरिणामो एवं सवाणिव वयाणं ॥ २३ ॥

पहमारिया य इत्थं जत्तादमगो य दिइता ॥ २४ ॥ प्राणातिपाती—हिंसा तस्या अनिवत्तेनमनिवृत्तिसम् प्राणातिपातानिवर्तने, इहलोकश्च परभवश्च इहलो-||कपरमवं, समाहारत्वादेकवचनं, तारिमन् इहलोकपरमवे, यहा प्राकृतत्वाहचनव्यत्ययः—इहलोकपरमवयोः ' दोषा ' ||तिपातिवरतेः परिणामो, जायत इति शेषः, पुर्व सन्त्राणिव व्याणंगि एवं उक्तरूपेण दितीयकषाय-यात्रादमकश्च ' दृष्टान्ती' उदाहरणे, चराब्दौ परस्परापेक्षया समुचये, इति गाथार्थः ॥ २५ ॥ भावार्थः कथान-लाटदेशे भुगुकच्छपत्तने गङ्गकाभिष एक उपाध्यायो बहुच्छात्रपाठको बभूव, भायी तस्य नर्भदाभिष्मा तरुणी, सम्बन्ध दुषणानि, भवन्तीति शेषः, अत्र च को दृष्णन्तः १ इति चेत् आह-पातिमारिका च ' अत्र ' प्राणातिपातानिवर्तने क्षयोपशमलक्षणेन संवैषामपि—समस्तानामच्युक्तशेषाणां—मुषावादाविरत्यादीनां, प्राप्तिरित्यध्याहृतपदेन पाणाइवायअनियत्तणांभि इहलोय प्रभवे दोसा। इति गाथायैः ॥ २३ ॥ उक्तं तृतीयद्वारमधुना चतुर्थमुच्यते--कगम्यः, तयोश्राचं तावत्कध्यते---

| ज़िसा चान्यदा तमुक्तवती, यथा—वेश्वदेवपुजाकाले बलिप्रक्षेपं कुर्वन्तीं मां काका उपद्वनित तत्त मां तेम्यो रक्षय, सोऽपि | | अ | ज़िसा चान्यदा तमुक्तवती, यथा—वेश्वदेवपुजाकाले बलिप्रक्षेपं कुर्वन्तीं मां काका उपद्वनित तत्त मां तेम्यो रक्षय, सोऽपि | | अ 📆 तरीतुमारङ्घा, सोऽपि तयाऽविज्ञात एव तीत्वी परं तीरमापत क्षणमात्रेण, साऽपि परतीरमागत्य तहेशवांत्तेन एकस्य \iint 🚳 तहणगोपालस्य समीपं गत्वा चिरं रन्त्वा तथैबाऽऽयातुमार्च्या, अत्रान्तरे चौराः कुतोऽपि कुतीथोदिविसाग- 🛮 । प्रति प्रास्थिता, सोऽपि पृष्ठतो लग्नसत्तेष्टां विलोकयितुं, साऽपि तत्तीरमासाद्य कक्षाबन्धं विधाय घटमबाङ्मुखं ग्रहीरवा 🛮 ि जातः, तेन चिन्तितं—नेयमतिमुग्धा, किन्तु वैशिकमेतद्ग्याः, तद्हमचतनमहोरात्रमस्या गत्यागती विलोकया-। तस्याः कुटिलस्वभावतामजानानः छात्रात् अभाणीत, यथा—प्रत्येकं भवन्तिभेष्टिनी बलिविधानकाले काकेम्यो वार-||भू ं केण रक्षणीया येनेषा सुक्रेन तत्करोति, तथेति प्रतिपन्ने तैस्तथा गच्छत्स दिवसेष्यन्यद्। विदग्धन्छात्रस्य बारको 🛮

। मनवगच्छन्तो नदीमवतीर्णोः मुसमारेण ग्रहीताः, ततस्तं नानाविधताडनाभिस्ताडयतोऽपि तेन तानविमुच्यमा- मानवलोक्य तयोक्त—यथा भो भद्राः ! भवन्तः कुतीथांवतीणांः कुंसुमारेण गृहीताः, न चायमेवंविध हैं। पृष्ठहननादिभिद्रेमवसपीते, किं न श्रुतः सुंग्रमारग्रहो युष्माभिः १, तदेनमङ्गोः कुञ्जत, ततस्तैस्तथा कृते दुर

स्वमत्या परिमाच्य रात्री सुखप्रसुतो व्यापादितः बुरिकया, बहूनि स्वण्डानि कृत्वा क्षितो जरिपिटिकायां, परिस्थापनार्थे च विभातप्रायायां रजन्यां पिटिकां मस्तके कृत्वा गताऽटव्यां, परिस्थापनवेलायां च कुलदेवतया मस्तक एव कालयापनां विद्धामि, इतः प्रभृति तु त्वमेव मम प्राणनाथ इति गदितः, तेनोदितं—आः ! पापे ! किमुपाध्याय-" रूवं सिरि सोहग्गं, नाणं माणं परक्षमं सत् । रूजा इंदियविसओ, नविर य एका छुहा हणइ ॥ १ ॥ " स्तिमिता पिटिका, ततो लज्जावशास्रगरमागन्तुमशक्तुवती कतिचिहिनानितत्रैव निनाय, अन्यद्। तु बाढं गाढबुसु-क्षया दोदूयमाना ळज्जां विहाय पत्तनं प्रविष्टा, भिक्षार्थं च गृहे २ ददत भिक्षां पतिमरिकाया इति प्रळपन्ती रुद्ती च प्यीटेतुमारब्धा, ळज्जादयश्च गुणास्तावदेव प्राणिनां, प्रसपैन्ति यावद्धभुक्षा पिशाचीव नोच्छळति, तथा चोक्तम्— ततस्तया विज्ञाताऽहमनेनेति विचिन्त्योक्---मवाह्यविद्ग्याप्राप्येद्मनुष्ठीयते, किं करोमि १ यथा तथा जाते--विवा बिभेषि स्यापि न लज्जसे १, तया चिन्तितं—अस्यैवं वद्तीऽयमाश्यः—उपाध्यायः कण्टकप्राय आवयोस्तदेनं व्यापाद्येति काकेम्यो, रात्री तरिस नर्मदाम । कुतीथानि च जानासि, नेत्रकुञ्चनकानि च ॥ १ ॥ इति पठता ज्ञापितं पलायितोऽसौ, तच छात्रेण सात्रिविलसितं सर्वं विज्ञाय काकरक्षणवेलायां विजने

| जादिव्यग्रास्तिष्ठति सम, न तस्य कश्चिद्वन्तरमि ददाति, ततोऽसी बुम्चिक्षितत्वाद्तिकुद्धः पर्वतस्योचुकृत्युद्धमायत्य | जा |है||च पतन्या स एव चूर्णितः, लोकश्च प्रत्यकालवित्वदनावनचण्टावोरघोषात्रकारितदीयखटखटारवजासित |है||च पतन्या स एव चूर्णितः, | है|| हेबादि गृहीत्वा अच, ततस्तेत्रेव गत्वा याचस्वेत्युक्तो गत उचानं यावतावत्तत्र सक्लोऽपि लोको मुक्तवा वेक्षण-हिं । विद्यमारेमे, न कश्चित्रिक्षां प्रयच्छति, विक्त च गृहरक्षपालाहिः—यथोद्यानं गतः सवोऽति लोकः खाचवेयचूष्य- । हितीयकथानकस्-राजगृहनगरे कश्चिह्मकः प्रतिवसति स्म, अन्यदा च तत्र कस्मिश्चिह्तमवे लोको 🕪 |अ|| काममोगा याः सर्वसावदानिवृत्ति गृहीत्या प्रकृष्टमन्तोषम्चखतृपास्तिष्ठनित, मया पुनः पापिष्ठया इहपरलोकविरुद्धमी- |६ हैं। कियताऽपि च कालेन तस्मित् कमील क्षयोपशमं गते साध्योः संमुखीहेच्चा चित्तितमनया—घन्याः खत्वेता विरक्त-।।। भू | हरामनुष्ठितं यन्न त्यन्तुं न वा सहीतुं राक्यते, पाड्योः पतितुकामायात्र्य विदिका भूमो निपतितेति ॥

सम्बन्धः 'लोगेऽनीति ' अपिश्वन्दस्य मिन्नकमत्वात् प्राकृतत्वेन वचनन्यत्ययाच्च, यथाश्वन्द् ' सूव गैत पदावयवेन पदसमुदायापेक्षणात्सूपकारगृहीतदारकस्य, सूत्रत्वाब्छतपष्ठीकं पदं, इतरततो नष्टः, स च रीद्रध्यानी मृत्वा नरके दुःखभाजनं संवृत्तः ॥ एवं च यथाऽसौ पतिमारिका द्रमकश्र प्राणाति-पुरा धान्यपुरत्रामे महासम्ग्राद्धमतो माणिभद्रशावकस्य प्रश्नमादिगुणगणालङ्कतो निष्कलङ्कसम्यक्त्यो गृहीता-|णुत्रतः स्वम्यस्तममयो यथार्थामिधानौ धर्मरुचिस्तनयः, असौ कदाचिन्निजवयस्यपरिवृतो यामाद्रहिनिर्गतः, स न केवरुमस्य दामन्नकादीनां च, मकारोऽलाक्षाणिकश्वकारः समुचये, आदिश्वन्दात्क्षेमादीनां चेति गाथासङ्क्षेपार्थः |पातस्यानिवृत्तौ दुःखभाजनतां गतौ इहपरलेकियोः एवमन्येऽपीति ॥ अधुना पञ्चमं गुणद्वारमुच्यते — ये युनः प्राणिनो ' व्यविरतियुताः ' प्राणातिपातनिवृत्तिसमन्विताः, उभयोरिप लोकयोरतेषां जे पुण वहविरइजुया उभओ लोगेऽवि तेसि कह्याणं जह सूनगोहेयदारग दामनगमाइयाणं च ॥ २५॥ विस्तरार्थेस्त कथानकेभ्योऽवसेयः, तानि चामूनि कमेणोच्यन्ते---उपप्रदर्शने,

निच्छति, ततो राज्ञाऽऽनाथितो दुष्टगजः, तेन भाषायेतुमारच्यः, ततोऽसी वक्ति--वरमहमेको मृतो, न ललाटपट्टमाघायोक्ताः सन्निहितपुरुषाः—अरे रे ! कसाप्रहारेस्ताडयतेनमलीकप्रत्याख्यानावलेपवाहिनं, तथाऽपि 👸 पुनरनेके मारिताः, यत एवं श्रूयते—" एकस्स कए नियजीवियस्स बहुयाओं जीवकोडीओ । दुक्खे भवति, त्वं तु परायत्तः, तेनोक्तं—िकं परः कारिष्यति मे १, ततो राज्ञा तत्साहसपरीक्षार्थमत्त्रीकभूकुटिभीषणं के च कुतोऽिप समागतेश्वोरेरपहत्योज्जयनी नीतः, विकीतो राजसूपकारपाश्चे, नीतः स्वशालां, भिषातश्च—लावकादी-किमिति भो! लावकादीन्न मारयसि १, तेनोक्तं-देव! जीववधः प्रत्याख्यातो मया, राजोक्तं-स्वायत्तर्य प्रत्याख्यानं । हुच्छासय, तेनापि ते मुक्ताः, ततोऽसौ सूपकारेण बहु विरूपं भाणितः पुननैतत्करणीयिमित्युक्त्वा धृतश्च, याव-माज्ञापितोऽपि न हन्तुमिच्छति, राज्ञोक्तं—पर्याम्येनमानयत, आनीतश्च राजसमीपं, पतितः पादयोः, भणितो राज्ञा— माकण्ये पृष्टं-किमेष रारटीति १, तत एकेन पुरुषेण कथितं-यथाऽसी सुगकारेण कयकीतोऽपि तित्तिरादीत् हन्तु-ताबत्कोपावेशविवशेन सूपकारेण ताडितो गाढं, ताड्यमानश्चारिटतुमारेमे, निकटगवाक्षवर्तिना च राज्ञा तमारटन्त-हितीयादेने तितिरादीन् मारयेत्युक्तो बभाण—नाहं मारयिष्यामि, ततो दुवैचनैरपि भणितो यावन्नेच्छति मारियेतुं

णीति विभाव्य लक्षपाकतैलेनाभ्यज्य साप्यित्वा अग्रासने च मोजायित्वा श्रीररक्षाकमीण नियुक्तः, समृङदेशाः ततस्तेन यदादिशति देव इत्युक्त्वा मुक्तो नृपसमीपेऽसौ, राज्ञापि—एवंविधाभित्रहाप्रहवानेष योग्योऽद्रग्साकमे-निकटवर्तिनं श्रमणकमेकमप्रावरणमातापनां कुर्वाणमवलोक्यानुकम्पापरीतान्तःकरणो जालेनावेष्ट्य गतः दामनककथानकं च—कश्चिन्मत्त्यबन्धो जालेन मत्त्यानादाय तथाविधजलाशयान्माघमासिकालवेलायामु-निकटवार्तेन्यपि तुहिनकरनिकरवाहिनि वहति गन्धवाहे गाढं शीतवेदनाव्यध्यमानकाययाधिः याविधानिरावरणस्थानवर्तिना महानुभावेन तेन तपस्विनेयमतिदःसहा शीतपीडा विषोढव्येति थिपतिश्व विहितोऽसौ, प्रभुतकालं पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं विषयसुखमनुभूय तथाविधाचार्यसमीपेऽन्यद्। धभै-स्वगृहं, रजन्यां च पळाळसंस्तारकसंनिविद्योऽन्तिकोपविष्टाभीष्टविशिष्टभायया परिष्यक्तो उयळञ्जाळाजाळजाटिळ-तपरिवनेयमतिदुःसहा शीतपीडा विषोढठयोति |ठवंति जे केइ ताणं कि सासयं जीयं १ ॥ १ ॥ " ततो राजोक्कम्—मो भो! सूपकार! मभेवेष समध्येतां समुत्थाय गतः साधुसमीपं यावद् हष्टरतथैवोध्वेस्था-माकण्ये प्रविजतः । प्राणिवधनिवृत्तावेवं गुणोऽस्य दर्शितः । तथाविधानिरावरणस्थानवार्तेना महानुभावेन पुनांश्रेन्तयामास, कथाञ्चच प्रभातप्रायायां 司司

 कलाकणेनान्मत्स्यणाटकवृता लोकः समस्तोऽिष मिलितः, तेनोक्तं-मो मो अस्मदीयकुलोत्पन्नोऽप्यतीव द्यालुवैनिसे?, । । हिमता तन्न युज्यते कर्तुम । उभयत्र यहिरुदं दृषिं भवभ्रमणकुर्पध्यम् ॥ १ ॥ » अत्रान्तरे तद्यिमहेलाकल । किमित्येवं युनः युना रास्टीषि १, न मया जीवता मत्स्यग्रहणजीविका विधेया, यत उक्तम्—" गच्छन्त्रिरपि प्राणेकु-जालं गतः स्वगृहं, अवगतवृत्तान्ता च ततस्तदुपि रिटेतुमार्च्या तत्पत्नी, पुनः र प्रेथेमाणश्वावोचत्-भदे। खल्तत्र सववशीकृतचेतमां किञ्चिह्यकरमस्ति, ततस्तित्रिकेन्धं साधुनाऽत्रबुध्य दनो जीवत्रधानिवृत्यमित्रहः, कित्वा कृत्वा गृह्यातों, न ख्लेवेवमेव गृहीतोऽभिग्रहः पालिथेतुं शक्यते, तेनोक्तं-पयीलोचितमेवैतत, न है इया, प्रकाशितं धीबरेण बीबरतं, ग्रहीतुं प्रवृत्तः प्राणिबधानिवृत्तिं, साधुनोक्तो—यथा सीस्य । मुपयोलोचितं इमेलामिया च प्रारच्या तस्य धमेहेशना, प्रतिबुद्धस्तथाविधक्षयोपशमवशेन, परिणता मनस्यङ्गाङ्गीभावेन जिव-है नस्थो मुनिः, मक्तिमरिनभेरमनाः पतितः पाद्योक्तमारितं जाले, अत्रान्तरे विद्धानः कमलवनविकाशमसमप्रमा-है प्राप्तारेण प्रमृतितिमरियुविनाशं चाहिमरितम्हद्यितिरिशिख्समारुरोह, साधुरित समुत्सार्यामास कायोत्समी,

🕯 न खखु जीवरक्षयाऽस्माकं धात्रा निर्वाहश्चिनितः, तत्प्रवनेस्व जालमादायास्माभिः सह स्वयं नदीतटाभिमुखं 🎚

मत्स्यग्रहणाय, अन्यथा गले गृहीत्वाऽपि त्वां नेष्यामः, ततस्तदीयककेशवचनताडितो गतो नदीतटं, समापिंतं तैर्जालं, हि प्रक्षितं जलमध्ये, मत्स्यपरिपूर्णमालोक्य सश्चकमनसा जातानुतायेन पुनर्मेक्तं, निःसृताः सर्वेऽपि ततो मत्स्याः. केव-| तृतीयवारामापे, ततो निरपेक्षीभुय तेनोक्तं—मो ! मो ! स्वजनाः ! मयैतिक्षिणं कर्म प्राणात्ययेऽपि न कत्तेच्यं, यात्क्रमपि | क्ष्मि मवस्त्र्यो रोचते तत्कुरत, ततस्तेऽपि तिन्निबंग्ययुष्को मृत्या राजगृहे नगरे श्रोष्ठपुत्रः संजातः, मवितच्यतानियोगेन | क्ष्मि न तत्कुर्क मारिदोषणोच्छादितं, छोकेन च मारिसञ्चारमितेन तहुहं सवैतो वृत्या वेष्टितं, असौ च बालकः पूर्वजन्मपि | क्ष्मि पालितजीवद्यावतातुमावान्न मृतः, तथा चोक्तम्—"रणे वने शञ्जलानिमध्ये, महाणेवे पर्वतमस्तके वा । सुरं प्रमन् | क्ष्मि विषमस्थितं वा, रक्षन्ति पुण्यानि प्राक्रतानि ॥ १ ॥ ॥ अन्यत्रा च मजनका महाणेवे पर्वतमस्तके वा । सुरं प्रमन् | क्षमि 

सन्ति द्रमाः, यदि कञ्चन्मदीयस्थानं प्रेषयाति तदा प्रयच्छामि, ततः श्रेष्ठिना दामन्नक एव पार्श्वनतीं प्रहितः, मारणन्यतिकरं बोघयित्वा भणितः-यदि त्वसितो दूरमपकामिस तदा भवतोऽङ्गली छिन्वा श्रेष्ठिनः साभि-ज्ञानद्रशैनार्थ त्वां जीवन्तं मुच्चामि, अन्यथाऽवश्यं मारयामीत्युक्तो मीतमीतोऽसौ जजल्प-मुच्च मां यदा-गतस्तेन सहितः, अनेन चान्तावसाथिना चण्डालपाटकाहूरतरं नीत्वा तत्पुण्यानुभावसंजिनितकरुणेन श्रेष्ठ्यादिष्ट-मम गृहस्य नायको भविता १, तद् यावद्घापि मुनिवचनं नावितथं संपद्यते तावह्यापाद्यामि केनचिदुपायेनैन-अभ्युपगतमनेन, अन्यदा हट्टमारों मायया याचितो द्रम्मानसौ चण्डालः श्रेष्ठिना, तेनोक्तम्—इदानीं मम पार्थे न तच वचः समुद्रद्तश्रेष्ठिना कटकान्तारितेनाकर्णितं, चिन्तितं च-कथं सम पुत्राद्यो न स्वामिनो भविष्यन्ति १, अयं ततोऽनुकम्पापरीतचेतसा स्वगृहं नीतः, कर्मकरवृत्या धृतश्च, अपरेचुः साधुसङ्घाटकस्तहृहं मिति विचिन्त्याकारितः पूर्वपरिचितश्चण्डाल एको, दानसन्मानादिनाऽऽगृषैवैनमाज्ञापितवांस्तद्यापादनं गृहीत्वाऽङ्कली मुक्तोऽसौ, गतो मरणभयभीतोऽज्ञातचर्यया तरयैत्र हितायिस्य काथितं-यथाऽयं द्रमकोऽस्य गृहस्य भेक्षार्थमागतः, तत्रेकेन साधुना दिशास तत्करीमि, प्रतिपन्ने **चीक्षितः,** 

सत्यमेव मुनिवचनं भविष्यति १, अथवा भवतु किञ्चित्, ' अनिवेदः श्रियो मूल'मिति जनवादः, तद्न्यमेव मारणो-पायमधुना विरचयामीति विचिन्त्य लिखितो निजपुत्रस्य सागरद्त्तस्य नाम्ना लेखः, विभातप्रायायां रजन्यां लेखमर्प-तद्यियुत्तान्त, सहागच्छन्त प्रत्यायितश्र— बहळतरच्छायपादपस्याघः प्रसुतः, अत्रान्तरे मवितच्यतानियोगेन तस्यैत श्रेष्ठिनो दुहिता सखीजन-सहिता तदैव कीडानिमिचमुचानमागता, दृष्टः पाद्पतलप्रमुप्तः स्वर्गे इव सलेखो दासनकः प्रत्यभिज्ञातश्र, तथेवा-ततः कथितोऽनेन, चिन्तयामास श्रेष्ठी-गाढबद्धपक्षपातो विधिदोमनके, कथमन्यथैवं मारितोऽपि जीवतीति, तरिक यित्वा प्रहितो दामनको राजगृहाभिमुखं, प्रातोऽसौ प्रहरद्रयसमये तदासन्नवन्धुंचानं, मार्गश्रमाखेनश्र गले हेखं प्रन्थिमुन्मोच्य शनैगृहीतो लेखः सागरदत्तनाम तद्वहिविलोक्य, अतिचपल्तयोदेष्ट्य वाचितश्च, यावत्तत्र अचिन्तयच—कथुमेष दामझको दृश्यते १, अनुकृत्वचनैराभाषितः तेनैतत्कृतं न मदीयं मनोऽपीदृशकर्मेसु प्रवर्तते, तत्कथ्य निःशङ्कं वत्सरूपः चण्डालेनापि दर्शिता तद्ञुली श्रेष्टिनः विकाळवेलायामश्रादिचतुष्पदानवलोकयन् स्थितरतत्र तहेह एव वत्सपालकवृत्या, गतोऽन्यद्ग गोकुलं

लिखतम् 'अभौतपादस्यास्य विषं दातव्यग्मिति,ततोऽसौ तमेवानुकम्पापरेण चेतसा निनिमेष्या दृशा विलोकयितुमारुष्या, निन्तितवती च—ननु किमनेन वराकेणातिदारुणं वैरकारणमनुष्ठितं येन तातेन विषं दापितमस्य, एवं च

तं पुनः पुननिर्वर्णयन्त्या तदीयाङ्गप्रयङ्गनिरीक्षणादुपजातगाद्यनुराग्या समादाय नयनकज्जलं नख्युक्त्या

विषा दातव्येति विभाय भूयः संवित्ति लेखरत्येव गले संबद्ध्य, क्षणमात्रं तत्र च क्रीडित्या

पितुर्बहुमानेन तेनापि सप्रश्रयमादाय निवेशितः शिरितः, उन्मोच्य वाचितश्च, यावद्धौतपादस्य विषा

दातव्येति, विषेति तस्या एव कन्याया नाम, ततोऽसावव्यारितलेखािमप्रायो 'गुवािद्धं न विकल्पये 'दिति वच
वार्षिमदुस्मरत् गत उपाध्यायपार्श्व, पृष्टो विवाह्त्व्यशुद्धि, असावत्यविरात्परिभाव्य अधैनार्द्धरात्रेऽन्योलेअशुद्धिरन्यद्धा

तु वर्षद्धयेनेत्यवादीत्, ततः सागरद्द्योऽनिवाह्त्व्यशुद्धि, असावत्यविरात्परिभाव्य अधैनार्द्धरात्रेऽन्योलेअशुद्धिः, प्रातेतिकटमोत्वव्यादित्य गतः श्रेष्ठी गोक्रव्यते यावत्परयिति 

लितिमिदानीम् १, अथवा यक्रवाति तद् भवतु आराध्यते तावक्षमिति विचिन्त्य गतः स्वगृद्धं, प्रातेऽर्द्धराते 
लितिमेदानीम् १, अथवा यक्रवाति तद् भवतु आराध्यते तावक्षमालिन समागतः श्रेष्ठी गोक्रव्यते यावत्परयति 
लित्रमेत्र

किकावात्तिन पर्यङ्केकदेशे समुपविश्याचिन्तयत्—अहो ! विजयी कमैन्यवहारः, प्राणिनां यस्मिन्ननुकूलेऽपाया संमान्यते, मवतु, तथाऽपि प्रारब्धामिळषितार्थविषये पुरुषेण तद्सिन्दावपि न विषाद्वता मान्यं, प्रत्युत || प्रयतनः करणीयः, यदुक्तम्—" प्रारम्यते न खलु विम्नमयेन नीचैः, प्रारम्य विम्नविहता विरमन्ति मध्याः। विभेः ||कथितस्तेन स लेखादिवृत्तान्तः, ततश्रेतसा सखेदोऽप्यद्शितमुखविकारः साधु पुत्र ! कृतमिति प्रतिपाद्य चित्रशा-यथा मया कुलदेवताया उपयाचितमेवं प्रतिपन्नमास्ते, यथा—यो मदीयां दुहितरं परिणेष्यति स एकाकी समागत्य गृहीत-पुरुषेण मनोरथाः । दैवेन प्राप्तिसन्द्रावात, कार्याणां गतिरन्यथा ॥ १ ॥ " तदिदानीं नान्यथा सुनिभाषितमिति पुनः पुनरिप प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ १॥ " इत्यालोच्य समाह्नता पत्नी, कथितं तद्ये— बलियुष्पपटलकस्त्वां पूजियिष्यति, तद्यापि काळ्वेलायां भगवत्याः पूजानिमित्ं जामाता यास्यति, ततो भवत्या अप्युपाया भवन्ति, विपदोऽपि सम्पद्ः संपद्यन्ते, तदिंदं सत्यमेव संजातं यदुक्तं केनाचित्-" अन्यथैव विधीयन्ते, सकलं तचोग्यबलिपुष्पादिकं प्रगुणीकृत्य घरणीयमित्यभिषाय स्वयं गतः श्रेष्ठी पूर्वपरिचितस्यान्यस्य चण्डालस्य पात्रे, विधाय महान्तमुपचारं कारितस्तद्दधाम्युपगमं, समार्गतो यहं, अस्तिगिरिशिखरामिमुखं प्रस्थिते च चक्रवाक्कवम्यो हिनको बिछपटरुकहस्तः प्रेषितो देवताचेनच्याजेन नगरद्रवित्ते चिष्टकायतनं, गच्छंश्च हृद्दपयेन हृष्टः सागरद्देन हृद्द्वयेन हिद्द्ययेन हृद्द्वयेन हृद्द्ययेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्ययेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्ययेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्वयेन हृद्द्ययेन हृद्द्ययेन हृद्ययेन हृद्द्ययेन हृद्द्ययेन हृद्द्ययेन हृद्द्ययेन हृद्द्ययेन हृद्य

राज्ञा, ततो जामाता दामनक एव भवत्वस्य गृहसारस्य स्वामीति परिभान्य स्थापितः स एव श्रेष्ठिपदे, गन्छत्स्र किंतं यथा सवैमेतन्मद्रघावबद्दबुद्धिना श्रेष्ठिना कृतमिति । अन्यदा तु समुद्रद्त्तवणिजा यानि पूर्व पारेसमुद्रं यितितो मधैष दामन्नकवधिश्वनिताः स एव मम पुत्रो विधात्रा प्रतिकुळकारिणा हतः, अहो ! तदेतदाख्यानकं ||जातं-" यिनन्यते परस्य तदुपैति स्वस्ये " त्येवं चिन्ताकुले झिगिति समागतहद्यसंघट्टः पतितो भूमौ, पापकमी पक्लं ॥ १ ॥ " तत् श्रुत्वा तेन सुवर्णलक्षेण प्रसादं भाणयित्वा भणितो नटः—पुनः पठ, पाठावसाने डितीयलक्षं | दिवसेषु कियत्त्विप स्वभावानुरक्तया पत्न्या किस्मिश्चिद्वसरे कथितो लेखादिन्यातिकरः, ततः शेषं स्वमत्यैन वित-प्रोषितान्यभूवन् प्रवहणानि तानि तदीयपुण्योद्याकृष्टानि विशिष्टभाण्डपरिपूर्णानि समागतानि, बर्द्धापितः समागत्यैक-तिका, यथा—" अणुपुंखमावहंतात्रि अणत्था तस्स बहुगुणा हुंति । सुहतुक्खकच्छपुडओ, जस्स कयंतो थह्र असादीकुतं, एवं यावत् तृतीयमपि, अत्रान्तरे विषम्जनासंमान्यमानमहादानप्रवृत्ति जनपरम्पर्या विज्ञाय राज्ञा हिती-पुरुषेण, द्तं पारितोषिकं, चलितस्तद्दरीनिनिनं, अर्द्धपथे नटप्रेक्षणकमद्राक्षीत, तत्र च प्रस्तावे गीता नवगीतगी खब्बेबोऽपापे पापं चिन्तयतीत्येवं संजातरीषैः परित्यक्तः प्राणैः, सपुत्रः श्रेष्ठी मृतो, न च तदन्वयेऽन्योऽस्तीति श्रुतं

पाटळिपुत्रे नगरे जितशत्रू राजा, तस्य क्षेमो नामामात्यः प्रधानश्रावकः, स च राज्ञोऽतिप्रिय इति क्रत्वाऽन्येषां सामन्तादीनामप्रियः, ते च तस्य विनाशमिच्छन्तोऽन्यदा क्षेमपुरुषान् दानसन्मानादिभिवेशीकृत्य समानाथितः क्षेमो राजा, भाणितश्च-यथा त्वमध्येवमक्षेमंकरः १, तेनोदितं-देव । कीटिकाया अप्यहं नाक्षेमाबहः, संवृत्त इति, एवं च प्राणातिपातविरतानामिह परत्र च दृषान्तहयानुसारेण गुणगणं परिमान्य तिन्नवृत्तौ भन्यजनैयेत्न आस्थेय इति गाथागर्भार्थः ॥ २८ ॥ आदिशब्दोपात्तं तु क्षेमकथानकं कथ्यते----न्तवर्णनं गाथाश्रवणावसानं कुतं नरपतेः पुरतः, ततः सन्मानितो राज्ञा विसर्जितश्च गतः स्वगृहं विशिष्टमोगमागी यदिवमे समाह्य पृष्टो दामलकः-किमधे लक्षत्रयदानं १, कि परोपार्जितं वित्तं सुदेयं भवतीति हेतोः १, कि वा गतां पठता गाथां नटेन स्मृतिपथमानीतो मे स्वयमनुभूतो न्यतिकर इत्यभिधाय सविस्तरं चण्डालघातप्रभृतिवृत्ता-प्रेक्षापूर्वकारितयेति, तेनोक्तं-देव ! विज्ञापयामि, प्रेक्षापूर्वकारितयेति मम मतिः, यतो यथा कथञ्चिद्मि निजप्रस्तावा राजोऽभिमरत्वेन व्यापारितवन्तो, राजपुरुषेश्र प्राप्ता वयं क्षेमामात्यप्रयुक्ता इति ते भणितवन्तः, कि युनभैवतः १, तथाऽपि राज्ञा वध्य आज्ञापितो, यश्च तत्रान्योऽपि वध्य आज्ञाप्यते स

मकरादिरौद्रजलचर-सकलजनप्रत्यक्षं—यथा यद्यहं राज्ञो द्रोहकारी घातकान् ज्यापारयामास तदा मामेते मकरादयो भक्षयन्तु, नो चेहेवता मे सान्निध्यं विघायैते ग्यो रक्षतु, ततः साकारमनशनं गृहीत्वा प्रविधोऽगाघजलमध्यं, दुरवगाहा वापी समस्ति ततः पद्मान्यानाच्यते, तत्र प्रविष्टश्च मकरप्रहाादिभिग्रेस्यते इति क्षेमोऽपि भावसारमवद्त देवतासान्निध्येन च महान्तं मकरमेकमादाय तत्पृष्ठमारूढो बहूनि फलानि गृहीत्वोत्तीणीः, समपितवांश्र राज्ञः, तुष्टेन चानुतापवता तेन क्षमित आलिङ्गितश्च, प्रतिपक्षनियहपुरस्सरं प्रवेशितश्च महाविभूत्या नगरं, भणितश्च-कं ते वरं ददामि १, क्षेमेणापि संवेगाचागतमानसेन निवायमाणेनापि वृता प्रबच्या, देवपूजादिपूर्वकं तथाविधाचार्थ ादेवादिष्टः, ततो गतोऽसावनेककौतुकार्थिजनपरिवृतस्तत्र, पठित्वा पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं विचित्रकमळकुवळयकुमुदकह्वारोपशोभिता तसजीवे रमखंतो विहिणा गमणाइयं कुजा ॥ २६ ॥ समीपे प्रविज्ञिति प्रथमव्रतपालने गुणः ॥ उक्तं गुणहारमधुना यतनोच्यते— गणाइवाए जयणा दारुयधनाइउद्गंविसयाओ । राज्ञोऽशोकयनिकायामनेकपद्मिनीपत्रसंछन्ना

पाणाह्वाएगण पतान्य मन्त्री, कृतायामित गम्यते,यतना—रागहेवरहितोऽशठव्यापारः,तदुक्तम्—" रागहोसविक्या भवतीति क्रियो नाम्यते अतना—रागहेवरहितोऽशठव्यापारः,तदुक्तम्—" रागहोसिति क्रियो मनिताति जन्मे जोगो असदस्स होइ अवणा उ। रागहोसाणुगओ जो जोगो सा अजयणा उ॥शा " सा कर्नेव्या भवतीति अत्यो जोगो असदस्स होइ अवणा उ। रागहोसाणुगओ जोगो साम्यं—शाल्यादि आद्येषां प्रप्रादि हास्त्रीति काष्ठानि शान्यादीन अपित्रेषां द्वार्क्येय दास्त्रीणि—काष्ठानि शान्यादीन अपित्रेष्ट साम्यादीन उदकं—जलमेषां हन्हे विषयशब्देन बहुन्नीहानेतिहिषयेर्थाः, तत्र दारुविषया क्रियं साम्यादीनां तानि धान्यादीनि उदकं—जलमेषां हन्हे विषयशब्देन बहुन्नीहानेतिहिषयेर्थः, तत्र दारुविषया क्रियं साम्यो प्रस्तोट्य च रन्धनादिनिपित्त क्षित्रीस्य सावदियमित्यं—श्रुषिरादिकाष्ठपरिहारेण क्रुठारादिविषाटितस्य दारुणश्रमुष्टा निरीस्य भूमौ प्रस्तोट्य च रन्धनादिनिपित्ता मग्नी प्रक्षेपणं, धान्यादिजलविषया उ कीटसंसक्तादित्यागतः परिमितवस्त्रपूतजलादानादितश्च यथाक्रममवगन्तव्या, 'पाणाइवाएगी सप्तम्येकवचनान्तत्वेऽपि लघुत्वं ' एओयारा बिंदू पयनिहणे हुन्ति लहुयाइं ' इति प्राकृत-

' कुर्यात् ' विदध्यात्, उपलक्षणं चैतत्स्थावराणामपि यथासंभवं रक्षां कुर्वश्चरेद्, यतो यतनाफलम्—" जयणा उ 🌞 वास्तान् ' रक्षम् ' पालयन् ' विधिना ' सिद्धान्तानिर्देष्टविघानेन गमनं –चङ्कमणं तदादिर्थस्यावस्थानादेः तत ं धम्मजणणी, जयणा घम्मस्स पालणी चेव । तन्बुङ्किरी जयणा, एगंतसुहाबहा जयणा ॥ १ ॥ जयणाए वह-मुत्रों प्रक्षेपणं, धान्यादिजलावष्या तु काट्तातामार्गामकर्मोद्यवर्तिनो ह्याद्यस्ते च ते जीवास्त्रसजी-पृतदेवोपदेशहारेणाह—' तसे' त्यादि,त्रस्यन्तीति त्रसाः—त्रसनामकर्मोद्यवर्तिनो ह्यान्द्रियाद्यस्ते च ते जीवास्त्रमन्देः तत वास्तान् ' रक्षन् ' पालयन् ' विधिना' सिद्धान्तिनिद्धिविधानेन गमनं—चङ्कमणं तदादिर्ययद्यस्य-" जयणा उ वास्तान् ' रक्षन् ' पालयन् ' विधिना' सिद्धान्तिनिद्धिविधानेन गमनं—चङ्कमणं यतो यतनाफल्म्—" जयणा उ क्षिम्ते ' विद्ध्यात्, उपलक्षणं चैतत्स्थावराणामि यथासंभवं रक्षां कुर्वश्चरेद्, यतो यतनाफल्म्—" जयणाए वह-

|| असिपुत्रिकादिाभेः पाटनं छविच्छेदश्च बन्धवधच्छविच्छेदामिति समाहारहन्हः, तसैव कुर्यादिति सम्बन्धः, ' बहु ' पि 👹 | || बाघमित्यन्ये, तथा भरणं भारोऽतीव भारोऽतिभारः, अनुस्वारस्य पूर्वेलक्षणेन लेपे तं गवादिपृष्ठादी प्रभूतस्य पूगफलादेने 🕍 ||कुर्यात्, तथा 'निरोहः नि प्राग्वद्तुस्वारामावः, निरोघनं निरोघः—अदानं तं 'भत्तपाणेसुग्ति ' बहुवयणेण दुवयण- ग||🍅|| मिति प्राकुतलक्षणेन हिवचनं, ततो ' मक्तपानयोः ' मोजनोद्कयोविषये निरोधं न विद्ध्यादित्यर्थः, एतान् पञ्च ' प्रथमन-बन्धश्र—रज्जुदामकादिभिः संयमनं वधश्र—कसादिभिहैननं छविः—त्वक् तचोगाच्छरीरमपि छविरतस्या×छेदः-∥ॐ ||माणो जीवो सम्मत्तनाणचरणाणं। सद्धाबोहासेवणभावेणाराह्गो भाणिओ॥२॥ " इति गाथार्थः॥ २५॥ व्याख्यातं| बंघवहछविच्छेयं अहमार णिरोह भत्तपाणेसु । पहमवयस्सऽइयारे, कोहाईहिं ण उ करेजा।। २७॥ || यत्नाह्यारमिदानीमतिचारह्यारमुच्यते---

 म चहणद्स्य तु यथोवितमारात्मिञ्जिद्तः क्रियते, हळश्कटादिष्ठ पुनक्वितवेलायाम्सी मुच्यत इति, तथा भक्तपानिसेधी , , जाविका सा आदेन मोक्तव्या, अथान्याऽसी न स्याचदा हिपतो यं भारं सवयमुत्भिपति उत्तारयति च तं वाद्यते, भ है। छिनति, सापेक्षः प्रनयंद्रणडादिकं छिन्याद्देहति, तथाऽतिभारो नारोपयितच्यः, पूर्वमेव हि या हिपदादिवाहनेन । 🆗 |तदा ममें मुक्त्वा लतया दबरकेण वा सक्चित्र ताडयेदिति, जविछेदोऽस्येवं, नवरं निरपेक्षो हस्तपादकणीदि यक्निदेयं 🎙 | निरपेक्षवधो–निहेयताडना, सापेक्षः पुनरेवं—प्रथममेव भीतपर्षेत्रा आवकेण भवितव्यं, यदि पुनने करोति कोऽप्याजी |६ है। प्रदीपनादितः, तथा ने किल हिपद्चतुष्पदाः श्रावकेण संशाह्या चेऽबद्धा एवासत इति, बद्योऽपि तथेव, नवरं । 🎉 | मेनेत्याह – क्रोघादिमिः , क्रोघः –कोषः स आदियेषां लोमादीनां तैः क्रोघादिभिने कुर्यादित्यपवादः, अन्यथा करणे तु न 🕼 | 🐉 | हिपदानां छ दासो वा दासी वा चौरो वा पाठादिप्रमत्तप्रजादिजी यदि बच्चते तद्राऽनागांटं बन्धनीयो, रक्षणियंत्र 🖟 वास्त्री, सापेक्षस्तु दामग्रन्थिना, यश्च प्रदीपनकादिष्ठ विमोचिषितुं छेतुं वा शक्यते, एवं तावचतुष्पदानां बन्धः, |वा, तत्रानथीय तावदसावविचेय एव, अर्थाय त्यसी दिविधः—मापेक्षोऽनपेक्षस्र, तत्रानपेक्षो नाम यनिश्वरूमतीय | 🌋 | प्रतिषेघ इति भावः, अत्र चायमाबर्यकचण्यीद्यको विधिः—बन्धो द्विपदानां चतुष्पदानां वा स्यात, सोऽप्यथीयानथीय 🖟

भूतीक्ष्णबुसुक्षितस्य मरणामिति, सापेक्षस्तु रोगचिकित्सार्थं स्याद्, वाचा वा वदेद्—अद्य ते मोजनादि न दास्यामि, शान्ति- $\|rac{n}{n}\|$ वस्यमाणेन सम्बन्धः, प्राणातिपातविरतेरिति शेषः, हितीयाः-मूत्रोत्कभापेक्षया अप्रत्याख्यानावरणारते 🛮 🖔 निमित्तं चोपवासं कारयेत्, किं बहुना १, यथा रथूलप्राणातिपातविरमणस्यातिचारो न भवति तथा सर्वत्र यतनया इति, तथा भक्तपानिरोधोऽप्यथीनथीदिभेदो बन्धवहूष्टन्यः, निरपेक्षो निदेयं भक्तपाननिरोधो न कस्यिचिहिधेयो, मा दगीदिग्रहरतेन विरत्यनेपेक्षप्रवृत्तिभावेनेतियावत् यदि ' कुर्यात् , विद्ध्यात् तदा ' भङ्ग एव ' विनाश च ते कषायाख्र, कष्यते-हिंस्यते येन यस्मिन् वा प्राणी स कषः—कर्म भवो वा तस्यायो—लामो येभ्यस्ते कषायाः, तथा बन्ध आदियेंषां वधादीनां तानि ' तुः ' अवधारणे भिन्नक्रमश्च आकुट्टिका—उपेत्य करणमादिशब्दान्निरपे-प्रवर्तितच्यं, बन्धाद्रीनां चोपत्रक्षणत्वान्मन्त्रतन्त्रप्रयोगाद्योऽन्येऽप्यत्रातिचारा दृश्या इति गाथार्थः॥ १६॥ बंधाईणि (उ) आउट्टियाइणा जह करेज तो भंगो। नीयकतायाणुद्ए तिवाणं होइ सङ्करत ॥ २७॥ उक्तमीतेचारहारमधुना मङ्गहारमभिधीयते— क्षस्त

श्री चोक्तम्—' कम्मं कसं भवो वा कसमाओ सि जओ कसाया ते।" तेषामुद्ये—विपाके 'तीब्राणां' उत्कटानां क्षि चोक्तम्—' कम्मं कसं भवो वा कसमाओ सि जओ कसाया ते।" नेज बन्धादीनामप्रत्याक्यातत्वात्कथं तत्करणे क्षि भवित अपकृत्रित प्रत्याक्यातत्वेन कि मुकः भक्तः भक्तः अर्थ तेऽपि प्रत्याक्यातात्वेन कि मिन्ननतरूपात्वाताः, तदुपायत्वातेषां, न हि कारणानिवृत्ति कि मन्तरेण कार्यनिरोधः कर्ते शक्यः, अत आकुट्टिकया बन्धादिविधानेऽपि मङ्ग इति, यचोक्तम् 'अथ तेऽपि प्रत्याख्याताः । 🖁 इत्यादि, तचायुक्तमेव, विशुद्धार्हिसाविरतिसन्दावे तत्संभवस्यैवाभावात्, यद्येवं कथं प्राक्तनद्दारेऽमीषामतिचारत्वमुक्तं १, | 🎳 सत्यमुक्तं, किन्तु विवक्षया, तथाहि—यदा मारयामीति सङ्कल्पामावेऽपि कोपादिविचराः परप्राणप्रहाणमवगणयत् 🎉 ं बन्धाद्यारमते तद्रा निष्करुणतया व्रतानपेक्षस्य देशेन विरतिभन्नो, न सवीत्मना, तथा प्रवृत्तस्याप्येत्रे प्राणातिपाता-े सिद्रातो मङ्गामङ्ज्पाविवक्षयाऽतिचारत्वममीषामुक्तं, तहुक्-' न मारयामीति कृतव्रतस्य, विनेव मृत्यं क इहातिचारः १। निगचते यः कुपितो वधादीत्, करोत्यसौ स्यानियमेऽनपेक्षः ॥ १॥ मृत्योरभावानियमोऽस्ति 🖔 तस्य, कोपाइयाहीनतया तु भगः । देशस्य भङ्गाद्तुपालनाच, पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति॥२॥" इति गाथार्थः॥२७॥ 🕌

जगति " यथा—"तस्मै तत्त्वविदां वराय जगतः शास्त्रे प्रणम्ये "ति, कीदृशेम्यः १ इत्याह—आरम्भविवजितेम्यः, प्राकृत-त्वात् कान्तस्य परिनेपातः, विवजितः—त्यक आरम्भः—ग्रथिव्याद्युपमदों यैस्ते तथा तेभ्यः, अत एव विगतो प्रणिपतामि नमस्क-इत्युत्तरेण सम्बन्धः प्रणमामीति येभ्यरते विमलारतेभ्यः, विव्जितारम्भत्वस्यैव विशेषणहारेण हेतुमाह— 'ज़ीवाः' सूक्ष्मबाद्गादिभेद्मिन्ना एकेन्द्रियादिपञ्चन्दियान्ताश्चत्देश, यदुक्तम्—" एगिदिय चोह्सग्गामा ॥ १७॥ " साधुवृन्देभ्य साव णमामि अहं निचं आरंभविवाज्ञियाण विमळाणं। भन्नइ नउत्थी ग मुनिगणेस्यः विभनीएँ उक्तं मङ्गद्धारमधुना भावनाद्वारं निग्धते— प्रधानाप्रधाना इह प्रतिपन्नप्रथमाणुत्रतेन श्रावकेण । तमीतियावत अहमित्यात्मनिदेशे नित्यं पणिदिया य सबितिचऊ। ष्टियाश्वतुष्येथीत्वाद् , यदुक्तं— त्वाद्य कान्तरय परनिपातः, मलो—भावतः कोघादिष्वपो

सर्वजग-श्यामाकतन्दुलमात्र आत्मा ललाटस्थो हद्यस्थः सर्वेन्यापी वेत्यादि, असत्यतं चैतह चसामनुभवबाधितत्वात, तथाहि— 'अण्डूचं 'ति प्राक्रतत्वाद् 'अभूतं ' असत्यं तद् 'उद्भावयाति ' प्रकाशयति यदिति गम्यं, यथा नारम उक्तं नवभेद्मपि प्रथमाणुवतमिदानीं हितीयस्यावसरसतद्पि नवभेद्मतः प्रथमभेदेन तावदाह---ज्जीवरक्षणसमुचतास्तेभ्यः, विशेषणसाफल्यं च हेतुहेतुमन्तावेन भावनीयं, तथाहि—रक्षायामनुचुक्ता ते जगजीवाश्र सर्वजगजीवारतेषां रक्षणं-पालनं तत्र सम्यक्-सिद्धान्तोक्तिविधिना उद्यता-उद्युक्ताः अणभूषं उडमाबह, हुपं निण्हबह तह य विवरीयं। गरिहा सावजं वा अलियं एमाइरूवं तु ॥ २९ ॥ त्यजनित न चात्यक्तारम्मा निर्मेखा भवन्तीति गाथार्थः॥ १८॥

एतावन्मात्रत्वे आत्मनः सकलकारीराघारम्बबदुःखाद्यनुभवो न भवेदिति सूक्ष्मधिया भावनीयं, सर्वेच्यापित्वे हारीरा-

एकघा बहुघा चैव, दश्यते जलचन्द्रवत् ॥१॥ " इत्याचप्यभृतम्, एकात्मत्वे होकस्य मुखदुःखबन्धमोक्षादिसन्त्रावे

इहिरिप चैतन्यमनुभूयेतेत्यादि दोषजातं यन्थान्तरतः परिमान्यम्, एवं—" एक एव हि भूतात्मा, देहे देहे न्यवस्थितः।

|| सर्वस्य तत्प्रसङ्गादिति, तथा <sup>6</sup> भूतं ' सत्यं तम्निह्नवते यदिति दृश्यं, यथा नास्त्यात्मा नास्ति परञ्जेक इत्यादि, तथा || ﴿| ||विपरीतम्—अन्यथा यङ्गीतीति शेषः, यथा बलीवद्रीऽश्वादिरिति, अथवा यथा बौद्धाः प्राहुः—क्षणक्षयि ज्ञानमेवात्माः, साङ्ख्या वा नित्यैकस्वरूप इति, 'गरिहं 'ति गही–निन्दां यत्करोतीति गम्यं, यथा काणः कुन्जो दासस्त्वमित्यादि, वाऽपि यदाक्यं, तत्सर्वमनूतं विदुः ॥ १ ॥ " तथा आदिश्व्वाचदात्मपरोभयेषां सङ्क्लेशोपघातादिहेतुस्त-भावधं ' सपापं यद्यदतीत्यध्याहारः, यथा दम्यन्तां गोरथका इत्यादि, वाशब्दः समुचये, ' अलीकं ' अनृत-मित्रमादिरूपं तक्तवतीत्यस्याहतिकियया सम्बन्धः, उक्तञ्च—" यद् भावदोषवद् वाक्यं, तत्त्वाद्न्यत्र वर्तेते । सावधं गौश्र-बहुला भुमिश्र-भुरिति हन्हस्तामु विषयेऽलीकम्-अनूतं कन्यागोभुम्यलिकं भेया य तस्स पंच उ हवंति एए जिणुहिंद्वा ॥ ३०॥ कण्णागोभूमालियनासवहारं च क्डसक्खें । उक्तं यादशद्वारं, भेदद्वारमधुनोच्यते — दिनृतमिति गाथार्थः॥ २९॥ च—कुमारी कन्या

गहितलेन रूढत्वात्, न्यासापहारस्य च सतेयस्वरूपस्याप्यपत्यापरूपतया मुषावाद्त्वादिहोपादानं पूर्वादिकेम्यो | ैं मेद्श्र, कूटमाह्ये तत् कोधमत्तरा वाभेभूतः प्रमाणीकृतः सत् कूटं विकि-यथाऽस्याहमत्र साक्षी, अस्य चान्यपाप-हन्यविषयातीकोपलक्षणं, यदोवं हिपद्चतुष्पद्गहणमेव करमान्न कृतम् १, अन्नोच्यते, कृत्यात्रीकादीनामति-भिन्नकमःतेन करमाक्ष्यं भे व्यंसकसम्यत्विमिति पञ्चमः, अत एवाह—'भेदाः भकाराः चः पूरणे 'तस्य' हि मुष्यं भिन्नकमःतेन कर्मालीकाद्यः हि मुष्यं पञ्च भिन्नक भवन्ति । भवन्ति भवन्ति भवन्ति भवन्ति भवन्ति भवन्ति । भवन्ति भवन्ति भवन्ति भवन्ति । भवन्ति भवन्ति । भवन्ति भवन्ति । भवनि । भवनि । भवन्ति । भवन्ति । भवनि । भवन्ति । भवन्ति । भवन्ति । भव मर्बचतुष्पद्विषयात्रीकोपळक्षणं, भुम्यत्रीकं प्रसत्कामप्यात्मादिसत्कां भुवं ज्ञते विष्येयं वा, प्रतच शेषापद-े इदं च सबैकुमारादिदिपद्विषयात्रीकोपलक्षणं, गवालीकं त्वल्पक्षीरां गां बहुक्षीरां विपयेथं वा वदाते, इद्मपि । ' जिनोहिष्टाः ' जिनैः-बीतरागैरुहिष्टाः-कथिता इति । तत्र कन्यालीकममित्रकन्यां भिन्नकन्यां वक्ति विपर्ययं वा, | न्यासो-निक्षेपकस्तस्यापहरणमपहारश्च-अपल्यनमिति युनः समाहारहन्हः, एते चत्वारो भेदाः, 'चः' समुचये 🗵 । 🖔 इहालीकशब्दस्य द्वस्वत्य्यतिः प्राकृतशैल्या, तच तथा न्यस्यते—निक्षित्यते स्क्षणायान्यपार्श्वे घ्रियत इति । समर्थकत्वलक्षणं विशेषमाश्रित्य पूर्वेम्यो भेद इति गाथार्थः ॥ ३०॥

हेतोः, एवमुत्तरत्रापि हेतुभीव्यः, उच्चारणं चेत्यं—न करोमि न कारयामि मनसा वाचा १ मनसा कायेन २ वाचा कायेन ३। 'दुगएक्कगेणं' ति अनेनापि त्रयो भङ्गाः, तदुक्तिश्चेवं—न करोमि न कारयामि मनसा १ वाचा २ कायेन ३। 'एक्केण होइ तिविहं' तीत्यनेन हो, तो चेमौ—न करोमि मनोवाक्कायैः १ न कारयामि मनोवाक्कायैः २। दुक्केखद्शेनाथीमेयं गाथा, तत्र ' दुगातिग गति हिविधात्रिविधेन—करणकारणमनोवाक्कायस्वरूपेणेको भङ्गः सूचितः, आवकस्य सवैत्रानुमतेरप्रतिषेघात, यश्च भगवत्यां त्रिविधितिधेमेत्ययमपि भङ्गो भाणेतः स विषयवि-भागेन कस्यचिच्छावकस्य कस्याञ्चिद्वस्थायां काचिद्रस्तुनि कस्मिश्चिरक्षेत्रादौ विज्ञेयो न सवेत्र, भङ्गाभिलापश्चेवं-¶न करोमि न कार्यामि मनसा वाचा कायेनेति, ' दुगदुग ' ाति हिविषं हिविषेन भङ्ग्ययं सूचितं, पूर्वोक्तादेव हुगतिग हुग हुग पुग पुग पुग पुग पुग पुगेण होड़ तिविहं तु। हुग हुग हुग पुकेणं वयाण एसेव गहणविही ॥ २१ ॥ अस्या भावार्थः—इह बतं प्रतिपित्सः कोऽपि किञ्चित्प्रतिपद्यते, त्रावकव्रतप्रतिपत्तेबेहुभङ्गत्वात्, तत् त न्याख्यातं मेद्द्वारमधुना यथा जायत इत्येतद्वन्यते—

निहिद्या सावयाण जे सुत्ते । ते चिय पयवुङ्गीए सत्तगुणा छञ्जुया कमसो ॥ १ ॥ " ति गाथातो बोद्रन्यः, एषां च स्थापना— <u>बेहोते बेह</u>ीएते चोत्तरगुणाविरतसाहिता अष्ट, तथा च निर्युक्तिकारः—" दुविहतिविहेण पढमो दुविहं दुविहेण बीयओ होइ । दुविहं एगविहेणं, एगविहं चेव तिविहेणं ॥ १ ॥ एगविहं दुविहेणं एक्के विहेण छडुओ होइ । उत्तरगुण सत्तमओ अविरओ चेव अडुमओ॥ २ ॥ " अस्यैव च पट्कस्याणुवतपञ्चकैकादिः मनसा १ वाचा २ कायेन ३, एवं न कारयामीत्यनेनापि त्रयः सत्रें षट्, पण्णामपि पदानां सर्वेसङ्ख्या २१, तथा चोत्तं-" दुविहतिविहाइ छच उ, तेर्सि भेया कमेणिमे हुति। पढमेक्ने दुनि तिया दुगेग दो छच इगवीसा ॥ १॥ " संयोगापेक्षया षोड्य सहस्राणि अधौ शतानि षडुत्तराणि भङ्गानां भवन्ति, तदानयनोपायश्र ' एगवए छन्मंगा कायेन त्रयः ३, एवं न कारयामीत्यनेनापि त्रयः ३, सर्वे षट् ' एग इक्केण मित्यनेनापि षट्, ते च न करोमि ' इगदुमें ' त्यनेन तु षड् भङ्गाः, ते चेमे—न करोमि मनसा बाचा १ न करोमि मनसा कायेन २ न करोमि बाचा षड् मङ्गारते च सप्तकेन तथाहि-प्राणातिपाताल्ये एकस्मिन् वते ये दिविघत्रिविघाद्यः

|न्यिप सप्तगुणानि षडिमकानि षोड्य सहस्राण्यष्टी यतानि षडुत्तराणि १६८०६ । अथवा प्रकारान्तरं कथ्यते-||अ || षड्युताश्रोक्तमङ्ख्यां पूर्यन्ति, यतः—षट् समगुणाः षड्युताश्राष्टचत्वारिंशज्जवन्ति ४८, इयं च समगुणा षड्युता| ||| त्रीणि शतानि डिचत्वारिंशद्धिकानि ३४२, एतानि च सप्तगुणानि षड्युतानि चतुर्विंशतिशतानि २४००, एता-प्राणातिपातादीनां पञ्चानां पदानामेकसंयोगेन पञ्च ५ हिकसंयोगेन दश १० त्रिकसंयोगेन दश १० चतुष्कसं-|योगेन पञ्च ५ पञ्चकयोगेनैकः १, तथा चोक्तम्—" पंचणहऽणुव्ययाणं एक्हगदुगतिगचउक्कपणगेहिं । पंच य दस ||दस पणगेक्कगो य संयोग नायन्त्रा ॥ १ ॥ " संयोगानयनोपायश्रायम्—" उभयमुहं रासिदुगं हेडिछानंतरेण | राशिह्रयं, हितीयपङ्क्तावित्यं स्थापयित्वाऽधस्त्यराशेर- ५३३३३ न्त्यानन्तरो योऽङ्को हिकस्तेनोपरितनराशेरन्तस्य पञ्च-|कस्य भागे हते जातं सार्व्डहयं २॥ लब्धं च पुनरुपरितनाङ्केन चतुष्केन गुणितं जातं दश १०, हिकसंयोगसङ्खयेयं,| |मय पढमं । लब्दहरासिविहत्ते, तस्सुवारे गुणं तु संजोगा ॥ १ ॥ " अस्या भावार्थः-उभयमुखम्-उपर्यथोभावेन अथवा पञ्चानां पदानामेकसंयोगे प्रत्येकं पञ्च ५, दिकसंयोगे दश, ते चैवं-प्रथमदितीयप्रथमतृतीयप्रथमचतुर्थ-/एवमन्येऽपि संयोगा आनेतन्याः, नवरमुपरितनराशावागतद्शाचङ्कस्यैवाघस्त्यराशिकादिना भागहारादि कतेन्यं,

क्ष एवं शेषचतुष्कयोगेऽपि, अतो द्वाद्य शतानि षण्णवत्यधिकानि चृतुष्कमंयोगैः पञ्चाभिग्रीजेतानि चृतुःषष्टिशतान्य-शतानि षष्ट्यधिकानि २१६०, तथा प्राणातिपातादिचतुष्कयोगे यथा हाद्या शतानि षण्णवत्यधिकानि १२९६ 🖔 🐉 शीत्यधिकानि भवनित ६४८०, पञ्चकसंयोगस्य त्वेकत्वाचहुणराशेः क्षयबृद्ध्यभावात्सप्तसप्तिः शतानि यथा हे राते षोडगोत्तरे ११६ तथा रोषत्रिकयोगेऽप्यतो हे राते षोडगोत्तरे त्रिकसंयोगेर्देशाभिगुणिते एकविशातिः अतः षट्तिशत हिकसंयोगेहेशाभगुणितास्त्रीणि शतानि ष्ट्याधिकानि ३६०तथा प्राणातिपातम्षावादादत्तादानात्रिकयोगे 🏺 पञ्चलक्षणया षड् गुणितास्त्रिशत ३०, तथा प्राणातिपातमृषावाद्दिकयोगे यथा षट्तिशत तथा शेषदिकयोगेऽपि, महर्च्यां पूरयनित, तथाहि—यथा प्राणातिपातः षट् मङ्गानाग्रोति, तथा मुषावादादयोऽपि, इत्येकसंयोगमुल्ख्यया क्षे पातादिपद्गाने हिविधातियः पाद्वेः पदेर्यात् मङ्गात् लमन्ते ते प्रत्येकं संयोगसंख्यया ग्राणिता मीलिताश्योक्त-हैं वा प्याणि ठविटं, अक्ले बेनूण नारणं कुज्जा । एक्हगहुगाइजोगे, भंगाणं संख कायन्वा ॥१॥ " ततश्च प्राणाति-🎉 णया डीश्चतुर्थपञ्चमचारणया त्वेकः, सर्वे द्या १०। एवं त्रिकादिसंयोगचारणाऽपि कतेन्या, तथा चोक्तम—" अह-्र प्रथमपञ्चमचारणया चत्वारः ४ हितीयतृतीयहितीयचतुर्थहितीयपञ्चमचारणया त्रयः ३ तृतीयचतुर्थेतृतीयपञ्चमचार-

| प्राणातिपातेन मूलपद्रथेन मुषावादात सर्वपद्गामिनो लञ्घा भङ्गाः षट् ६, पुनः प्राणातिपातेन क्रमशः सर्वपद्गा- ||﴿ मिना प्राप्ताः षट्त्रिंशद् ३६ मङ्गाः, एवं शैषहिकसंयोगेष्वप्यूह्यं, त्रिकयोगे प्राणातिपातं मृषावादमदत्तादानं च | प्रत्याचक्षे द्विविधिनेम, प्राणातिपातं मृषावादं द्विविधित्रिविधेनाद्तादानं द्विविधिदिविधेनेत्यादि यावत्प्राणातिपात-षट्षिंशत ३६ प्राणातिपातचारणया तु हे शेते षेडिशोत्तरे २१६, एवं शेषत्रिकयोगेष्विपि, चतुष्कयोगे मुषावादं च हिविधनिवेधन, प्राणातिपातं हिविधनिविधेन मृषावादं हिविधिविधेनेत्यादि यांवति भिलापश्चेवं-प्राणातिपातं प्रत्याचक्षे दिविषं त्रिविषेनेत्याचेकसंयोगो. दिकयोगे प्राणातिपातं प्रत्याचक्षे जतयन्त्रस्थापना चेयम्—, भङ्गा-त्रीणि पदानि तान्येव तुर्यपदं मैथुनं हिविधात्रिविधेन प्रत्याचक्षे, पुनः पद्त्रयं तथैव मैथुनं तु हिविधं मुषावादाभ्यां खर्थानाद्चलिताभ्यामद्तादानात्सवैचारिणो लब्धा भङ्गाः षट् ६ ततो मृषावाद्चारणया 

ब्रिविधेनेत्यादि यावल्ष्ट् ६ पुनः तृतीयपद्स्य चारणया षट्तिंशत ३६ ब्रितीयपद्स्य हे शते षोडशोत्तरे

पाक्कियन्या॥ १॥ ११ अनेन च लब्धं पञ्चत्रतमङ्ग्परिमाणं यथा एकपञ्चाराष्ठक्षाः त्रिपञ्चाशत्सहस्ताणि षट्

रूपणा कुता, साम्प्रतं भगवत्यभिप्रायेणोपद्वर्यते—" तिक्षि तिया तिक्षि दुया तिक्षिक्कण य होति जोएस । तिद्ध-एक्कं तिदुएकं तिदुएकं वेव करणाइं॥ १॥" अस्य स्थापना रिशेशिशिशि अत्र वैकद्दिकत्रिकसंयोग-विन्तनया एकोनपञ्चाशद् भङ्ग भवन्ति, तथा चोक्तम्—" मणवङ्काइयजोगे करणे कारावणे गुणकारागतकमेण यादशी स्थापना भवति तादम्युपद्भयेते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्येते, राष्ट्रभूष्ये अत्र चागतपद्रैकिकाणे उक्तसङ्ग स्यापूर्तिभेवति, द्वाद्शवतभङ्गसङ्ख्या त्वनेनैव क्रमेण स्वयमभ्यूह्योति, एवं तावदावर्यकनिर्युक्तयभिप्रायेण भङ्गप-कुर्वन्तं नातुजानामि मनमा वाचा कायेनेति त्रिविधनिको भङ्गः १ त्रिविधाद्विधि त्रयो भङ्गाः, ते चैवं-न तृतीयः ३ त्रिविधैकविधेऽपि त्रयो, यथा—न करोमि न कारयामि कुर्वन्तं नातुजानामि मनसेत्येकः १ वाचेति हितीयः २, कायेनेति तृतीयः ३, हिविधितिविधे च त्रयो, यथा—न करोमि न कारयामि मनता वाचा कायेनेकः, न करोमि कुर्वन्तं नातुजानामि तैरेव हितियः, न कारयामि कुर्वन्तं नातुजानामि तैरेव हितियः, हिविधिहिविधे अणुमईण। एक्कगदुगतियजोए सत्ता सतेव इगुवन्ना ॥ १॥" एतेषां चायमभिलापः-न करोमि न कारयामि करोमि न कारयामि कुर्यन्तं नानुजानामि मनसा वाचेत्येकः १ मनसा कायेनेति हितीयः २ वाचा कायेनेति

|श्री ये नव मूलमेंदाः [ जन्यायम्, २००० ] संयोगमेदाक्षेकोनपञ्चायदत्र प्रतिपादितास्ते जतपञ्चकेन जतहाद्यकेन वा भ । है। मेहो तिहातिया, होहिनवा तिथिय दोनवा नेव। कालितिया य गुणियं सीयाले होड् भंगसयं ॥१॥" एते च । मीलने चैकोनपञ्जाराज्ञवानि ४९, कालत्रयगुणने च सप्तचत्वारिशद्धिकं शतमिति १८७, तथा चोर्स- " पढ-॥ मनसेकः१वाचा हितीयः २ कायेन तृतीयः३, एवं न कारयासि नातुजानास्यनयोरापे त्रयस्त्रयः २, सर्वे नव, सर्वे संयोगागति ॥ । है। तृतीयः ३, एवं न कारयामि नाजजानामीत्येतयोगित त्रयस्त्रयः ३, सते नव ९, एकविधेकविधेऽपि नव ९, तद्यथा—नकरोमि | श्लि वकः रे, एकविष्रदिविधे तु नव, तद्यथा—न करोमि मनसा वाचेकः १ मनसा कायेन दितीयः २ वाचा कायेन भि तिविषे तु त्रयो, यथानन करोमि मनोवाक्कायेरेकः १, न कारवामीत्येतेरेव हितीयः २ नानुज्ञानामीत्येतेरेव तिती-भि तिविषे तु त्रयो, यथानन करोमि मनोवाक्कायेरेकः १, न कारवामीत्येतेरेव हितीयः २ नानुज्ञानामीत्येतेरेव तिती-भि तिविषे तु त्रयो, यथानन करोमि मनोवाक्कायेरेकः १, न कारवामीत्येतेरेव हितीयः २ नानुज्ञानामीत्येतेरेव तिती-अन्ति नाउजानामि मनसेत्याद्यस्त्रयः १, न कार्यामि नाउजानामि इत्याद्योऽपि त्रयः २, सर्वे नत्र ९, एकविध- १ हैं। करोमि नाउजानामि मनसा वाचेत्याद्यस्थयः ३, न कार्यामि नाउजानामि मनसा वाचेत्याद्योऽपि त्रयः ३, सर्वे हैं। हिनियेक हिनेक निवेद नव, तच्या न क्यों न कारवासि मनसेकः १ वाचा हितीयः २ कायेन ततीयः ३, न हैं। उ नव, यथा न करोमि न कारयामि मनसा वाचेकः १ मनसा कायेन हितीयः २ वाचा कायेन तृतीयः ३ न

चिन्त्यमाना बहुतरां सङ्ख्यामापूरयन्ति, तदानयनोपायश्च—"एगवए नव भंगा निद्दिष्टा सावयाण जे सुत्ते । ते चिय नयभिः पदैरियं-नवनवतिः सहस्राणि नव शतानि नवनवत्यधिकानि ९९९९९, एकोनपञ्चाराता त्यियं—एकत्रिश-||त्कोट्यश्चतुर्विशातिलक्षाः नवनवतिः सहस्राणि नव शतानि नवनवत्यधिकानि ३१२४९९९९९, यद्या प्रामुक्तसंयो-एगुयमं पिक्खवेयव्या ॥ २ ॥ " इति गाथाहयाहोष्डव्यः, भावना तु प्वोंक्तिव, भक्नुसङ्ख्या तु पञ्चानां मताना दसगुण काउं नव पक्खेवंमि कायन्या ॥ १ ॥ इगुवन्नं खलु भंगा, नििहहा सावयाण जे सुने । तेन्चिय पन्नासगुणा डाद्शवत. | | |२८३५५५५५१| १९ ३३५५६५५१ | मङ्गसङ्ख्याऽप्यानेया,एषां च हादशादय एव गुणकाराः,यथोक्तम्—"बारस १ र छायद्वीवियह ह ॥ बीसिहिया दो य २२० पंच नव चउरो ४९५। दो नव सत्त य७९२चउ दोन्नि नव य९२४दो नव य सत्तेव७२९॥१॥पण नव गादिक्तमेणेमे सङ्ख्ये समानेये, तत्स्थापनाक्रमश्च ह्योरपि यथाक्रमेणायं द्रष्टन्यः- | ुर्श्नी अहर्त्रा प्रांत्रे

|चउरो ४९५ वीसा य दोन्नि २२० छावाट्टि ६६ बारसे १२को १य। सावगभंगाण इमे सन्त्राणं होति गुणयारा॥२॥ गइत्यादि-

क्रमेण भङ्गकस्वरूपं परिज्ञाय मूषावाद्विरतिः स्वस्वभावाद्यालेचनपूर्वकं स्वीकर्तेव्येत्यध्याहतपद्संटङ्कः, इत्थमेवासी

अपायत हातकरवा, कुत प्वामात चह्नमः यत इत्यय्याहाराद् यस्माद् अताना प्राणातिपातावरत्यादीनामेषा-एवं उत्तरत्यो || कु || है || जायत हातकरवा, तथा च निर्वेतिकहारों- कीयात्ये || कु || है || भू || है || भू || कि 'अलीकें' अनुते 'चः' पादपूरणे 'जलप्त' खुब्त् 'मुक्तवादीनि' वान्विकल्लवादीनि 'स्प्रमे'। भ मंत्रमं जस्म विमोहीर होड़ उनळहे। में ब्ल पन्नम्बाने कुमले मेमा अकुमलां डा१॥" इति गाथाथैः ॥ ३१॥॥॥ उक्तं यथा जायत इति हारस्, अधुना दोषहारमुच्यते—

हिलोके तस्य कि । । अन्तर्मा कि । अन्तर्म कि । विकास कि है। प्रामित 'हुःसानि, असातोद्यरूपालि, परलोक इति गम्यते, तहक्तम् " मूका जहाश्च विकलाः, बाग्वाना बाग्लुः।।

होंचे जम्बूहीपे भारतवर्षीत्रङ्कारमूतः सूरसेनामिधो देशः, तत्र मूर्तिमती नगरी, तस्यां हरिवंशागणनमण्डल-

हैं। उदाहरणं , हथान इति गाथाऽक्षराथः ॥ भावार्थरत् कथानकगम्यरति है

| याबदास्तां तत, प्रत्युताधोगामिनौ ह्यावेतेषां भविष्यतः, न च साधुनचनं मुषा, तदहो पश्यान्यथैव चिन्त्यन्ते पुरु-सत्कारपूत्रकं समपितः, इतश्र तत्प्रतः पर्वतको नारदश्र छात्रस्तदैव तत्पार्श्वे पठितुमुपस्थितौ, ततस्तांस्त्रीनध्यसौ वेदमध्यापथितुं प्रयुत्तः,||र्ष् अन्यदा चाकाराचारिणो साधू गच्छन्ता तात् पठतः समालोक्यैकेन साधुना द्वितीयस्य कथितं—यथा य इमे वेद-||मधीयन्ते एतेषां हावघोगामिनावेक ऊर्ध्वगामीति, एतच क्षीरकद्म्बकोपाध्यायेन श्रुतं, साघू च तहद्नतावेवाद-षाथीः पुरुषेण अन्यथा च भवन्ति, तद्हमपि यावज्जराजजिरितवपुः सकलपुरुषाथैनिवैत्तेनापटिष्टो न भवामि ताव-||शैनीभूतौ, उपाध्यायस्त्वघृत्या महत्या गृहीतः, चिन्तयति च—यथा मयैते वेदार्थज्ञाः कृताः, अन्यसकल्यास्त्र- 👭 || त्स्विहितमाचरामीति विचिन्त्य संसारविरक्तिचित्तरतथाविघाचार्यसमीपे प्रवज्यां प्रतिपेदे, उप्रतपश्चरणरतश्च कञ्चित्काले || भूत्वा लोकालोकप्रकाशनप्रत्यलं दिन्यं केवलज्ञानमुत्पाच निःशेषकमेकलङ्कविकलो मोक्षं प्राप्तः । वसुश्राभिचन्द्रेण | |मण्डनं सौम्यत्वकान्तिमत्वादिगुणसमुद्यसमुप्हसितचन्द्रोऽभिचन्द्रो राजा, तस्य पुत्रो वसुकुमारः, स चान्यदा विद्य, अनेनाभिसनिधना यथाऽमी अवगताशेषशास्त्रस्याः शास्त्रोदितानुष्ठानासेवनपूर्वेकं परमपद्माराधिष्यनित, विचाग्रहणयोग्य इति मत्वा तन्त्रगरीवास्तन्यस्यैव क्षीरकदुम्बकाभिधानोपाध्यायस्य

विद्याति सत्यप्रमोवेन, नारदोऽपि तस्य सहाध्यायी स्वग्रहं गतोऽनेकेषां छात्राणां व्याख्यानं करोति श्रावकधर्म 📳 सनोपविष्ट आकाशस्य इव ज्ञायते, ततो राज्यान्तरेष्वत्येवं प्रतिद्धिरभुद्, यथा वसुराज आस्थानमाकाशगती 🖟 जनप्रसिद्धपरिहारेन्छया प्रन्छन्नमेव व्यापादितवात्, तास्मिश्च प्रदेशे न केचन प्रवेशं लभन्ते, ततो राजा सिंहा-🖔 प्रच्छन्नं प्रधानवैज्ञानिकेः सिंहासनं कारयित्वाऽऽस्थानमण्डपे न्यवीविश्यत्, तांश्र वैज्ञानिकान् सह तेन छन्धकेन | ॥ वातीति विचिन्त्याभिज्ञानं म किञ्जिहिषाय गते। वसुराजसमीपं, कार्थतः शिलाब्चनान्तः, ततोऽसौ तामानाय्य प्रतिस्वलितः सम्मुखमेव समायातः, ततरतेन चिन्तितं—िकमेतादिति, यावद्ये गत्वाऽय्ञोकयाति तायद्वगतं ि है। स्प्ताटिकशिलेति, ततोऽख्वतं रत्नमेषा खल्ज शिला, एतदन्तारितमृगविप्रलब्धबुद्धिना हि मया बाणप्रेरणप्रयासी ] विहितः, इद्दशरत्नानां च मृपतिरेव योग्य इत्यतो राजो निवेद्यामि येन विशिष्टरत्नदर्शनतुष्टो महाप्रसादं विद-🍴 मुगयागतेन छुब्धकेन केनचिन्नातिदूरवर्तिनं मुगमालोक्य कर्णान्ताकुष्टकोद्ण्डेन मुक्तो बाणो यावद्सावप्रतः राज्ञा स्वराज्येऽभिषिक्तः, स्वयं च निष्कान्तः । ततो वसुराजा स्तोककालेनैवाप्रतिहतशासनो जातः । इतश्च अन्यदा

चातुपालयति, पर्वतकस्तु तत्रैय स्वशिष्येभ्योऽनेकेम्यो वेदान् व्याख्यानयति, अन्यदा च नारदः स्वशिष्यप् |

(१) भेजेथेष्टव्यं " अस्य व्याख्या—अजाः—छागास्तेयेष्टव्यं—यागः करणीय इति, अज्ञान्तरे नारदेन भीणतं—मैनं | १० विचः, यागविधाने हि वर्षत्रयप्येषिता बीह्यादयो न जायन्ते—न रोहन्तीतिक्वत्याऽजा भण्यन्ते तेयेष्टव्यं, न तु छागेः, | १० विचः, यागविधाने हि वर्षराजस्त्रतीयः सहाध्यायी | १० विच्यं ततस्र तयोष्ट्रतायं प्रमाणं, केवलं यो जेतव्यस्तस्य जिह्वाछेदो विधातव्यः, एवं प्रतिज्ञायं विहितायं नारदः | समुत्थाय स्वच्छात्रपरिवारः स्वावासं गतः, पर्वतकोऽपि स्वकीयश्रोतृत् विसुउय मातृसमीपं गत्या नारदृष्ट्नान्तं निवे- | अ | दितवान्, ततस्तयाऽवादि—यथा नारदेन व्याख्यातं तथा तव पित्राऽपि, एवं मम स्मृतिः, ततस्तेनोदितं—यथेवं भवतु | अ | मम जिह्वाच्छेदः, तयोक्तं—वत्स ! मोत्मुको भूः, त्वया हि राजा प्रमाणमादृत आस्ते, अतस्तमेवोपसर्पामः, मा कदाचि-समायातः, हर्षेत्रशोद्धित्रमबहुल्गेमाञ्चश्च प्रविष्टस्तद्रहं, हप्टः ग्वैतकेन, कृता आसननुग्नादिका ग्रतिपत्तिः, पृष्टा परस्परं सुखदुःखवात्तों, स्थित्वा च कियन्तमपि |्रै||कालमुक्तं नारदेन—आतः | क्रियतां व्याख्यानं, मा विमुखीक्रियन्तामिमे शिष्याः, न द्यनध्यायाद्यमाः| हैं | यातः, ततः पर्वतको यद् वेदेषु यागविधानेऽईञ्याख्यानमुक्तवान् तह्याख्यातुमार्घ्यः, तत्र चेदं सूत्रम्-(क) दितवान्, ततस्तयाऽवादि—यथा नारदेन व्याख्यातं तथा तत्र पित्राऽपि, एवं मम स्मृतिः, ततस्तेनोदितं—यद्येतं भवतु भूम जिह्वाच्छेदः, तयोक्तं—वत्स ! मोत्मुको भूः, त्वया हि राजा प्रमाणमाहत आस्ते, अतस्तमेवोपसर्पामः, मा कदााचि-|| रिवारो गुरुआतुस्रोहेन पर्वतकं द्रष्टु तत्रैव

दुपरोधवशिक्कतो नृपतिस्त्वरपक्षमिप पूरयिति, एवमुक्त्वा गता सा सपुत्रा नृपसमीपं, प्राप्ता दौवारिकभूमिं, निवेदितं हारपालेन राज्ञः, यथा—देव! उपाध्यायी पवेतकथ्य त्वां दृष्टमिच्छतः, राजोक्तं—प्रवेश्य श्विं असाविप यथाऽऽज्ञाप- यति देव इत्यमिषाय प्रवेशितकार, ततो राज्ञा उपाध्यायी पर्वतकं च प्रति कृतमिमवादनं, ताभ्यामच्युक्त आशीविदः, श्राण्यादे द्वाप्ति उपवेशानके भाणितं—प्रभूतकाल्यदस्माकं स्मृतं, किमम्बायाः प्रयोजनं मया १, द्वितामादेशः, ततरस्त्रयोक्तं- व्याक्षेपबहुल्यतेतावित्त दिनानि भविद्धः सह दृश्तं न कृतं, यज्ञ कार्य विधाय कथितवती नारद्वृत्तान्ते ग्राज्ञा तह- व्याक्षेपबहुल्यतेतावित्त दिनानि भविद्धः, साऽपि पर्वतकं समीप एव विधाय कथितवती नारद्वृत्तान्ते अश्वा मय प्रते न व्याक्षेपकालेन त्यादे प्रयापितः सक्लो लोकः, साऽपि पर्वतकं समीप एव विधाय कथितवती नारद्वृत्तान्ते अश्वा मय प्रते न व्यावयेत तथा कर्तव्यान्ते प्रवापक्तामितः । अथवा कर्णावं महाविषमेतत्, अपरिणतसत्त्रामृतस्य कां न विद्यक्ष्यास्त्रयान्ते राद्या भवतक्ष्याता, समं प्रवेण निगेता भवनात्, जातः सर्वनगर्यो जन- विवादि सुरां नरक्पलितक्योमेहावादो राज्ञोऽत्रे प्रातमिविष्यति, तता रात्रा दित्या संप्रवेत संप्रणेमास्थानं दत्त्वा नारद- विवादो यथा नारद्ववेतक्योमेहावादो राज्ञोऽत्रे प्रातमिविष्यति, तता रात्रा दित्ता संप्रवेत संप्रणेमास्थानं दत्त्वा नारद-

| कोपमुपगता सती चिन्तयामास—अहह। कथमनेन पापेन असत्यसन्धिना व्यत्येकप्रतिपादनकछङ्केन कछङ्कितो निर्मे- | क्रिं | कोपमुपगता सती चिन्तयामयेतस्येदानी पापफलिमिति विचिन्त्य तथा हतो यथा सिंहासनान्निपतितमात्र एव निध- | क्रिं | विचायात्र तत्रों त्रोकेन नगगना प्रविचायात्र । ||अ|| नमुपगतः, ततो लोकेन बसुराजस्य तथाविधामवस्थामवलोक्य पवेतकोऽपि धिक्कारितः, नारदश्च सुरासुरगन्धवीदिभिः | ||अ|| संपूजितो, लोकसकाशात्परां स्त्राद्यां प्राप्त इत्येवमनृतमाषणे दोषः, सत्यप्रतिपाद्ने गुणः, इत्येकेनाप्याख्यानकेन दोष-॥अजाः छागा यागविधाने क्षीरकद्म्बोपाध्यायेन व्याख्याता इत्येवं मम स्मृतिः, ततोऽत्रान्तरे तस्य कुछदेवता || भवक्रिसतत्सत्यं वक्तव्यं येन न प्रभवन्ति नदीवेगाः न छळन्ति शाकिनीभूताद्यः वशीभवन्ति देवाः न दहति वैश्वा-🍴 देवतानां चाघोषणां क्रृत्वा भणितं मध्यस्थपुरुषेन्त्रेपसम्मुखं—देव! नारद्पवेतकाभ्यां व्यवहारे त्वं प्रमाणीक्रतस्तदिदानीं पंवेतकावाकारितवान्, ताविप सपरिवारी समायाती, उपविधै च द्त्तोपवेशनंकी उचितस्थाने, मिलिताश्र मन्त्रिमहा-मिन्त्रसामन्तप्रमुखा राजलोकाः, आयाताश्वानेके वेद्विचक्षणाः, ततस्तेषु निजनिजस्थानोपविष्टेषु दिक्पालानां

्राया प्राप्त पाहतजनक र समस्तप्राणिसुखप्रापकं भेते र प्राणिनः 'इह र मनुष्यजन्मनि 'पूरुपाः ' अभ्यो ऋषिनारद्वत 'सुगाति' स्वर्गोदिलक्षणां, पुनःशन्दो विशेषणार्थः, स च परलोक इति विशिनष्टि, 'यान्ति र क्षे गम्छन्तीत्यक्षरार्थः ॥ भावार्थस्तु कथानकेनैवोक्त इति ॥ अधुना षष्ठं यतनाद्वारमुच्यते—— झी यथा गुणलक्षणद्वारह्यं ज्याख्यातमवगन्तन्यं, तथाहि-गुणहारेऽपि सूत्रकृता नारद् एव दृषान्तीकृतः, तथा च सूत्रम् — श्रावक महण, अप्पाणिमि प्रिम य वजंतो पीडमुभओवि ॥ ३४ ॥ 'पूर्वं' अये 'क्रत्वा' विघाय ' भाषते' विक्ति, यहीतस्थूळमुषावादिवरितिः सश्बद्स्य विद्यमानार्थस्य ते इह पुजा रिसिनार्यव्य सुगई पुणो ज़िते ॥ ३३ ॥ जे मिड सचं जंपंति निउणयं सन्यसमाहियजणयं। विद्यमाननेत्रं, सन्ध्रषं चक्षाविकल बाह्य मित गम्यते, 'अन्धक

यथा पिङ्गलस्थपतेः खानितसरःसल्व्लिस्थैयीर्थिनृपतिप्रश्नानन्तरकथितात्मसदृशपुरुपग्निस्तानप्रतियचनं, तिद्ध तथा-| इत्याह—' आत्मिनि' स्वास्मिन् ' पर्राप्तमन् ' अन्यत्र, चराब्दः पूर्वोपेक्षया समुचये, ' वर्जेयन् ' परिहरन् ' पीडां'। |बाघां, न केवळं स्वपरयोः प्रत्येकं, किन्तु ' उसओऽविं'ित उभयोरपि समुदितयोरितियावत्, तत्र स्वपीडाजनकं जातकोपात् कदाचितं हन्यादपि, नगरारक्षकादिश्य चौरादिकमित्युभयपीडाज्जनकमिति गाथार्थः ॥ उक्तं यतनाद्यार-तिष्ट नगरारक्षकादिना श्रुतं तद्याय भवतीति परपीडाहेतुः, उभयपिडाजनकमप्येतदेय, यतस्तद्यचनश्रयणसमुप-आबो बुधि पूर्व कृत्वा भाषते, कोट्धै:१-प्रेक्षापूर्वकारी मत्या पयोलोच्य भापत इत्य्यीः, कि कुर्वन् भापते १ |सलेमको, विद्यमानलोमक इत्यर्थः, ततोऽप्ययमत्र भावार्थः—यथाऽन्धश्रह्ममन्तं पुरते। विद्याय गमनादि करोति, एवं मोसुनएसं तह क्रुडलेहकरणं च वज्जा ॥ ३५ ॥ सहसा अन्मम् लाणं रहसं च सदारमंत भेपं च। मधुनाऽतीचारहारमभिघीयते—

भ यथा चौरस्वं पारदासिको वेत्यादि, सहसाऽन्याल्यानं त्रांत्रांत्रांत्रांत्र वायादिको वित्यादिको स्थान, पार्यास्यान्त्रांत्र पारदासिको वेत्यादिको सहसाऽन्याल्यानं त्रांत्र सम्बन्धाद्रहोऽन्याल्यानं त्रांत्र सहस् च शिव च्यानं रहोउन्याल्यानं, इतदुक्तं मविति—रहिस मन्त्रयमाणानिभिध्नते—एते हीदं चेदं च राजविरुद्धादिकं मन्त्रयन्ते, श्रित्यानं रहोऽन्याल्यानं, इतदुक्तं मविति मुच्चान् स्थानं स्थानं सहार्याल्यानं स्थानं स्यानं स्थानं इह गृहीतस्थूलमुषावाद्विरतिः श्रावकः 'सहसा ' अनालेच्य 'अभ्यास्यानं ' असहोषाध्यारोपणं, 🕍 हैतथा 'स्वदारमन्त्रभेदं च 'स्वकलत्रविश्रब्धभाषितान्यकथनं, दारग्रहणं चेह मित्राचुपलक्षणार्थं, 'चः' समुचये, तथा 'मोसुवएसं' ति मृषा—अलीकं ताहिषय उपदेशो मृषेपदेशः, त्विमिद्मेवं च बूहीत्याद्यसत्याभिधानशिक्षणं, तथा 'क्रेटलेखानां' असन्द्रतार्थसूचकाक्षरलेखनानां करणं—विधानं कूटलेखकरणं तच 'वर्जेपेत्' परिहरेद्, यत सत्यं, किन्तु यदा परोपघातकमनाभोगादिनाऽभिघते तदा सङ्क्षेशाभावेन व्रतानपेक्षत्वाभावात्र व्रतभद्गः, परोपघात-एतानि समाचरन्नतिचरति द्वितीयाणुत्रतमिति । नन्वाद्यातिचार एवैक आस्तां द्वितीयाभिधानमनर्थकम्,अभ्याष्यानस्यो । इतरत्वीयतकपूर्वमेविति विशेषः, नन्वम्याख्यानमसहोषाभिषानरूपत्वेन प्रत्याख्यातत्वारङ्क एव, न त्वितिचारः इति, भयत्राप्यविशेषात, सत्यं, किन्तु रहोऽभ्याख्यानमेकान्तानिमित्तवितकेमात्रपूर्वकं संभाव्यमानाभ्याख्येयाथीभिधानम्, ै स्यानं रहोऽभ्यास्यानं, एतदुक्तं भवति—रहासि मन्त्रथमाणानभिधत्ते—एते हीदं चेदं च राजविरुद्धादिकं मन्त्रथन्ते, चौरस्वं पारदारिको वेत्यादि, सहसाऽभ्याख्यानं, तह्रजियेदिति तुर्यपादान्तेन संबन्धः, तथा

||जनित्र उजादितः स्वदारादेमेरणादिसंभवेन परमार्थतस्तरयासत्यत्वात् कथिबन्न इन्हरूपत्वादितिचार एव, तथा मृषोपदेशो \iint | बतस्य मङ्ग एव, बतान्तरे तु न किञ्चन, तथाऽपि सहसाकारादिनाऽतिकमादिना वाऽतिचारः, अथवा ' मृषावाद ' ॥ १ ॥ " स्वदारमन्त्रभेदः पुनरत्रवादरूपत्येन सत्यत्वाद् यद्यपि नातिचारो घटते तथाऽपि मन्त्रिताथेप्रकाशन-। की यद्यपि मुषा न वाद्यामीत्यत्र न वदामि न वाद्यामीत्यत्र वा घते भङ्ग एव, न वदामीति बतान्तरे तु न किञ्चन, ||हेतुत्वाच भङ्ग इति भङ्गाभङ्गरूपतयाऽतिचारः, यदा पुनस्तीव्रसङ्क्षेशाद्भ्याख्याति तदा भङ्ग एव, व्रतानिरपेक्षत्वात्,| | मझरूपत्वाद्रतस्येति, कूटलेखकरणं तु यद्यपि कायेन मृषावादं न करोमीत्यस्य न करोमि न कारयामीत्यस्य वा इति मृषाभाषणं मया प्रत्याख्यातं इदं पुनलेखनामिति भावनया मुग्धबुद्धेत्रेतसव्यपेक्षस्यातिचार इति गाथाऽथेः। अगह च-" सहसन्भक्षाणाई जाणंतो जड़ करेज्ज तो भंगो। जड़ पुणऽणामोगाईहि सो तो होइ अइयारो 🖁 || तथाऽपि सहसाकारानाभोगाभ्यामतिकमन्यतिकमातिचारैवा मुषावादे परप्रवर्तनं व्रतस्यातिचारोऽयं, अथग व्रत-| संरक्षणबुद्धवा परवृत्तान्तकथनद्वारेण मुषोपदेशं यन्छतोऽतिचारोऽयं, व्रतसन्यपेक्षत्वान्मुषावादे परप्रवत्तिनाच भप्ता 燭 🛭 ३८ ॥ गतमतिचारहारमधुना भङ्गहारं प्रतिपाद्यते—

अवबुध्यमान आकुट्टयेतियावत् 'यदि कुयति' चेडिद्ध्यात्तदा 'तस्य' मृषावादवितिनो 'भवेद्धङ्गः' संपद्येत अभ्यास्यानं ' प्रामुक्तस्वरूपं तदादियेषां स्वदारमन्त्रभेदायतिचारपदानां तान्यभ्यास्यानादीनि ' जानच् विनाशः, अलीकविरतेरिति शेषः, ' पापस्योद्ये ' पातकस्य विपाकानुभवे, दितीयकषायप्राहुभाव इति अन्भक्षाणाईणि उ जाणंतो जइ करेज तस्स भवे भंगो पाबस्सुदए मूलं सो सन्बदुक्साणं ॥ ३६॥

सबेदुःखानां ' समस्तासातानामिहपरलोकभाविशरीरमानसानां, तुशब्दः

मूछे कारणं 'स तु' स पुनः विनाशः

प्रथमपादान्तवर्त्येत्यत्रार्थवशात्मशब्देन योजित इति गाथार्थः ॥३६॥ गतं भङ्ग्हारं, सम्प्रति भावनाहारमुच्यते—

तेसि नमामि पयओ साहुणं गुणसहस्सकलियाणं। जेसि मुहाउ निर्च सर्च अमयं वं पज्झरङ् ॥ ३७ ॥ इह गृहीतासत्यविरतिना गृहस्थेन सदैवैवमभिष्यानं कार्यं, यथा–तेभ्ये 'नमामि'–प्रणिपतामि, कियायोगे

चतुर्थी पूर्वेवत, सूत्रे च षष्ठी चतुर्थीस्थाने, यत उक्-" छिडिविह्तीऍ भण्णङ् चङस्थी "ति ' प्रयतः " प्रयत्नवान्

| साहूणं गति साघयन्ति पौरुषेयाभिः कियाभिमोंक्षमिति साघवस्तेम्यः, कीहरोम्यः १ इत्याह्- गुणसहस्रकाले-रूवे पडुचसचे य। ववहार भाव जोगे दसमे ओवम्मसचे य॥ १॥" भम्तामिव भीयुषमिव आह्वादकत्वात नामादिसाधुन्यवच्छेदेन भावसाधुभ्य इत्युक्तं भवति, तेभ्यो नमामि, येषां किमित्याह—येषां ' मुस्नात् ' वदनात ' नित्यं ' सदा ' सत्यं ' ऋतं चतुविधं कायमनोवागाजिह्मताऽविसंगदनरूपं जिनमतप्रासिद्धमेव, तथा च वाचक-॥ १ ॥ " अथवा दशविधं सत्यं दशवैकालिकनिधुत्तिप्रसिद्धं, तदुक्तम्—" जणवय सम्मय ठवणा, नामे |मुख्यः-'' अविसंवादनयोगः, कायमनोवागजिहाता चैव । सत्यं चतुार्विधं तद्य जिनवरमतेऽस्ति नान्यत्र प्ज्झरह गैंसे प्रक्षरित प्रसरित निर्गेच्छतीतियाविदिति गाथार्थः॥ ३६॥ उक्तं मुषावाद्भावनाद्दारं, तद्दचनाच समासं नवप्रकारमिषे मुषावाद्वतम्, अधुनाऽद्वादानाष्यं तृतीयाणुवतं नवमेद्गमिषित्सुः क्रमागतं प्रथमद्यारमाह— त्रेम्यः ' गुणाः-मूलोत्तरगुणलक्षणास्तेषां सहसाणि अष्टाद्यशीलाङ्गसहस्ररूपाणि तैः कलिता-युक्तास्तेभ्यः, अनेन एयस्स उ जा विरती होड़ अदने सरूवं तु ॥ ३८ ॥ सामीजीवादनं तित्थयरेणं तहेव य गुरूहिं

स्वामी च-प्रमुजीवस्तु-आत्मा स्वामिजीवी ताम्यामद्त्तम्-अवितीणै स्वामिजीवाद्त्तं, 'इन्हात्परं पदं प्रत्येक- ||क्ष | । ओ सवावि जवणा सुविहियाणं ॥१॥"भति गाथातोऽवगन्तव्यः, एतस्य चतूरूपस्याद्तस्य या विरतिः—निवृत्तिः, ग्रहणं भै तिन्यं होह " सि, सप्तविधालोकश्च—" ठाण दिसि पगासणया भायण पक्तेवणा य गुरु भावे । सत्तविहो आलो । । े होनादिपरिणामसतदनन्यत्त्रात् सङ्घश्च तीर्थ, तत्करणशीलस्तीथैकरस्तेन तीर्थकरेण, अद्तामिति प्रथमपदसमस्तमित 🖓 पद्मिष्टत्वात् सक्तेत्र योज्यं, ततो यद्दहस्यामिना आधाकभिकादि दत्तमप्यहेताऽनतुज्ञातमादीयते तत्तीर्थकरेणाद्त्तमिति,| ं जीवावि इच्छन्ति, जीविटं न मिरोजिटं ", । तथा ' तिरथयरेणं 'ति तीयेतेऽनेन संसारसम्प्रह इति तीर्थ-सम्यन्द-भ यतस्तेन पश्चादिना न खल्वात्मप्राणास्तस्य हननायात्रमताः, सर्वस्य जीवराशेजीवितकाम्यत्वात्, तहुक्तम्—" सन्ते । ' स्थामिना स्वयं न वितीणे तत्स्वाम्यद्तं, यतु पश्चादिजीवरूपं स्वपरिप्रहवांतं कश्चिहिनारायाते तत्तस्य जीवाद्तं, हैं। मिससम्बध्यते , इति न्यायाद्दन्तशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः, स्वास्यद्तं जीवाद्तं च, तत्र यहस्तु हिरण्यादिकं

जेण य चोरंकारों विसओऽद्तांमि सो नेओ ॥ ३९ ॥ सचित्तं च-सचेतनम्नितं च-अचेतनमुभयं च-मिश्रं सिचिताचित्ताभयं, किमेतावद्रदिसत्याह-हिपदं चतुष्पदं च हिपद्चतुष्पदं, वास्तिवति शैषः, समाहारत्वादेकवचनमनुस्वारलोपस्तूभयत्रापि प्राक्रतत्वात, तत्र सिचेतं। डिपदं—जीवन्मनुष्यादि अचित्तम्—अहीत्प्रतिमादि उभयं—हारायळङ्कतसीमन्तिन्यादि चतुष्पदं च सचित्तमश्रादि। |अचित्तमैरावतप्रकृत्यादि उभयं नक्षत्रमाहायळङ्कतगजादि, एतच हिपदादि सचित्तादिरूपं विषयोऽदत्ते ज्ञेय इति तुर्थपादेन सम्बन्धः, किमेतावानेवाद्त्तविषयः १, नेत्याह—अपदं च, कथं १—' तथेव १ तेनैव सिक्ताचित्तोभयप्रका-। तत्र सचित्तमपदं-सजीवघान्यादि अचित्तं-स्वणीदि मिश्रं-कम्बलीबङमुद्रादि, अनेन च नवभेद्मद्तादानमु-|प्रतीति शेषः, 'भवति ' जायते 'अद्ते ' अदत्तादानव्रते 'स्वरूपं 'स्वभावः 'तु ' छन्दःपूरणे इति गाथार्थः क्तम, अथवा बहुतरमेद्वमस्याह-' जेण य चोरंकारो विसओऽद्तांमि सो नेओ ' ि येन च चैरङ्कार:-सिंचितामियदुपयचउपय तहेन अप्यं च। ॥ ३७॥ कथितं यादशहारमधुना मेद्दारमाख्यायते —

हैं स्वरूपमेदो, यथाऽध्यवसायस्थानमिति, तस्मिन् ' तथापिरिणाते ' तेन स्वरूपेण आगमोक्तेन परिणते, कोऽर्थः ?— हैं सिध्याद्यष्टिगुणस्थानकादारभ्य मोहनीयादिकमेणः स्थितिघातादिकमेणोत्तरोत्तरगुणस्थानावात्तो, यद्यपि चात्र हैं सामान्येन 'गुणठाणगिमि ' इत्युक्तं तथाऽपि देशविरतिगुणस्थानक इति गम्यते, यतोऽत्र तृतीयाणुत्रतं यथा सम्यक्तवलाभानन्तरं पत्योपमपूथक्तवप्रमाणस्थितिघाते एतक्तवनं, अस्मिश्च जाते 'जीवस्य आत्मनः 'कुम-जायत इति द्वारेण व्याख्यातुमुपकान्तम्, एतचात्रेव गुणस्थानके संभवि, न शेषेषु, अस्य च तथा परिणामोऽयं— गुणाः-सम्यग्जानद्शेनचारित्ररूपारतेषां स्थानं-तिष्ठन्त्यस्मित्रिति स्थानं-शुद्धयशुद्धिप्रकषीपकषेकृतः म्योरर्थं प्रत्यमेदाद्दत्तस्येति व्याख्यातं, भावार्थस्त्वयं—येन येन द्रव्याद्निाऽपहतेन चौरोऽयमिति व्यपदिस्यते चौरोऽयमिति शब्दप्रत्ययप्रवृत्तेः 'विष्यो 'गोचरः 'अद्तर्यस्य 'अद्तादानस्य स ' द्रोयः ' ज्ञातन्यः, षष्ठीसप्त अ तत्तह्रव्यादिसम्बन्धेन स सोऽद्तादानमेद इति गाथार्थः ॥ ३८ ॥ उक्तं मेदद्वारमधुना यथा जायत इत्युच्यते— क गुणठाणगंभि तह परिणयंभि जीवस्त कुगइभीयस्त ।

तस्य उत्कटानिजामिलाषस्य, कोऽर्थः १--" परिमियमुवसेवंतो अपरिमियमणंतयं परिहरंतो । पावइ परिम लोए अप-गहो-ग्रहणं तत्परिणामः-तद्ध्यवसायः 'चिष ' चि पूरणे 'अवृति ' जायते ' हृदम् ' अत्यर्थं ' तीम्रअद्धस्य ' जायत होते हास्म, अधुना तिभीतस्य ' दुर्गतित्रस्तस्य अविरतिमूळकर्मबन्धभीरोरितियावत्, बतमिह प्रस्तावाद्दत्तादानविरतिरूपं रिमियमणंतर्यं सोक्खं ॥ १ ॥ " इत्यमिप्रायवत इति माथार्थः ॥ ३९ ॥ गतं यथा चतुर्थं दोषद्वार्मुच्यते—

ग्रहणस्य चौथेस्येतियावत 'ने गत निषेधे 'इह ' मनुष्यलोके 'लोहिल्छ गत्ते, प्राकृतेऽस्त्यथे इछं, तथा चोक्तम्— ये पुनः, प्राणिन इति शेषः, 'कुर्वन्ति ' विद्यति ' विरत्ति ' निवृत्ति ' अद्तादानस्य ' अवितीणे ते मंडियविजया इव चोरा पावेंति दुक्खाइं ॥ ४१ ॥ जे पुण करेंति विरहं आदेन्नदाणस्स नेह लोहिहा।

'आलं इछं चास्त्यथें ' ततो लोभवन्त इत्यथेः, ' ते मंडियविजया इन चोर गित ' बहुवयणेण दुवयण गिति

ै वचनात् मण्डिकविजयाविय ' चीरी' तस्करी ' प्राप्तुवनित' लमन्ते ' हुःखानि ' शूल्यरोपणोद्धन्धनात्रीनीति ।

अ स्वितास्त नित्रलीकिताः ॥ य ॥ औदार्थदाक्षिण्यशीर्थवादिमहुणैः । यनिवासी जनो 🎙 बीस्य रालादिसन्ततीः । पानीयमात्रसंशेषं, मन्यन्ते सागरं जनाः ॥ २ ॥ यस्यां च विततोचुङ्गरम्यहम्यिवाः । विश्वविश्वममरामोगचूहालङ्कारसङ्गिमा । अवन्तीदेशप्रसरा, श्रीमहुज्जयनी पुरी ॥ १ ॥ यस्यां विपणिवीथीष्ठ, अ गाथार्थः ॥ ४० ॥ भावार्थः कथानकगम्यरतचेदम्— अ

थूँ| जिमाय यो महासत्यः, मत्येन च गुधिष्ठिरम् ॥ ९ ॥ इतश्च-ितःशेषकलाकुशला निरुपमलावण्यरूपसौभाग्या । हु तस्यामभूलगयी विलासिनी देवद्चास्या ॥ १० ॥ या च-कन्द्रपैसपैद्छानां, संजीवनमहौषधी । सम्भोगम्यख्दरनानां, भे 🐉 बन्धुकेरवचन्द्रमाः । अचलः सार्थवाहोऽप्रदुद्यनव्यीवनः ॥ ८ ॥ अपि च—रूपेण पुष्पधन्वानं, धनेन नरवाहनम् । 🎎 म मजीतियास्त्रेष्ठ, विविचातं क्रकमेस्त । तिःस्पृहतं परस्तीष्ठ, लाम्पट्टां गुणमल्यहे ॥ ७ ॥ तस्य भूमीपतेर्मान्यो, ६ है। सिन्होऽप्वास्युरन्द्रीणां, सन्ततं नेत्रवासिभः । प्रतापद्हनो यस्य, जाज्बलीति स्म कौतुकम् ॥ ६ ॥ यस्य च-रागः ्री माति, धर्मेकमेनिषणाधीः ॥ ४ ॥ तस्यामरातिसामन्तमत्तमत्तमत्त्रात्त्रकेश्यरी । अनीतिकौमुदीमानुर्जितशत्रुमेहीपतिः ॥ ५ ॥

 $\|$ तत्र भावानुरक्ता सा, तमेव परिपश्यति । अत्रतः पृष्ठतो हारि, मध्ये हट्टे गृहेषु च ॥ १४ ॥ मूळदेवोऽपि तद्रागात्त- $\|\sqrt{\psi}$ ||मार्थ भवेत्तनोः ? ॥ १२ ॥ घूतकरचकवर्ती तत्रैत्र बभुत्र मूळदेवाख्यः । निःशेषकलाकुरालो धूर्तपतिधीमतां धुर्यः॥१३॥ 👹 ||रक्तयोः।आसेवमानयोजीतस्तयोः कालः कियानपि॥ १६॥ अन्यदा च समायातः, स वसन्तमहोत्सवः। यत्रोद्यानगताः||ৠ| || पौरा, नानाकीडाः प्रचिक्रेरे ॥१७॥ अचलः सार्थवाहस्तु, तदौद्यानमुपागतः । दद्शै देवद्तां तां, मूलदेवसमन्विताम्॥१८॥||ৠ | 🕸 रोहणाचलकार्यणी ॥ ११ ॥ अपिच—अस्पृत्यतैत्र यहेहो, मन्ये घात्रा विनिर्मितः । अन्यथा कथमम्लानि, सौकु- 💖 | डियोगे न कुत्रचित । लेमे रति दिवा रात्रावासने शयनेऽपि वा ॥ १५ ॥ ततश्र-जीवलोकं सुखं सारमन्योऽन्यमतु-ततोऽसौ चिन्तयामास, धन्यः कोऽप्येष सचुवा । योऽनया मुगळक्ष्मेव, पौर्णमास्या विराजते ॥ १९ ॥ अहो सौभाग्य-||यत्संमोगे जनः सौख्यं, संत्यागे दुःखमञ्जते ॥२१॥ ततः-तत्संजाताभिळाषेण, चिन्तियित्वैवमादिकम्। समीपे प्रेपितस्त-स्यास्तेन सङ्गमको नरः॥ २२॥ तेनोदिता च सा गन्तुं, गृहं तेऽच समेष्यति। त्वत्सङ्गमाभिलाषेण, सार्थवाहोऽचलाभिघः ॥ २३॥ तयोदितं समायातु, तूर्णं खागतभाजनम् । धनदं खयमायान्तं, गृही को न समीहते । ॥ २४॥ इत्युक्तना सा सम्पत्तिग्हो लावण्यमुत्तमम्। अहो यौवनमेतस्या, यूनामुन्मादहेतुकम्॥२०॥ अहो नन्यो विषप्रन्थिरियं घात्रा विनिर्मिता

गओ को जए चुक्को ! ॥ ३६ ॥ " इतश्च-अचलो यत्प्रमृत्यस्य, विवेश भवनं धनी । तत्प्रमृत्येव नायाति, नैव स मुज्जति॥ ३५॥ अत एवोक्तम्—" कारिमकयाणुरागाण वित्तमहं परत्तमाणीणं। वेसाण कबडुणिं वसं है।। २९॥ स्थित्वा क्षणं गता यावत्स्वस्थानान्यचळस्ततः। सन्द्रावसारमारेमे, रन्तुमेष तया समम्॥ ३०॥ साऽपि नानाविधेकेन्धप्रयोगकरणैस्तथा। तं रस्झ यथाऽन्यासां, स्त्रीणां नामापि नेच्छति॥ ३१॥ तत्प्रमृत्येव तुष्टोऽसौ, क्षात्रङ्कारमोजनैः। नानाविधोपचारेश्च, सेवते तामहर्निशम्॥ ३२॥ केवलं कुट्टिनीभीता, तमेषा ब्रह्म मन्यते। ज्वलदङ्गारकर्षं तु, चेतसा करपयत्यलम् ॥ ३३ ॥ मूलदेवो यतस्तस्याश्चित्ताभीष्ठोऽचलः पुनः । कुट्टिन्या अर्थलो-भिन्या, उपरोघात्प्रवेशितः ॥ ३४ ॥ परं—कुत्रिमेणापि रागेण, तया सोऽप्यतुवर्तितः । तथा यथा दिवा रात्रो, पृष्ठे अ गता गेहं, सोऽपि सार्थपतेः पुरः । सप्रहर्षं समागत्य, तद्वतान्तं न्यवेद्यत् ॥ २५ ॥ ततः प्रदोषकालेऽसो, कृत्या समानविरुपने । गृहीताळङ्कातिर्मित्रः, समेतस्तदृहं गतः ॥ २६ ॥ यच—रत्नदीपकृतोद्योतं, चित्रकर्मोपशोभितम् । लक्सीकुलगृहं लोकलोचनानन्द्दायकम् ॥ २७ ॥ उपविष्टश्च तत्रासी, स्वयं द्तासनस्तया । कृताङ्गिक्षालनो वास-🔏 श्य्यायां विनिवेशितः ॥ २८ ॥ उचितप्रतिपन्या ज, तदीया मित्रमण्डली । प्रस्तुतैविद्ग्धालापैरनुरागविवर्देनैः

अस्पेद्दिकस्वित्वेयम् ॥ ३७ ॥ ततोऽसौ तदियोगामितीन्रसन्तापतापिता । कुट्टनीमन्यदोवाच, मूळदेवं प्रवेशय ॥ ३८ ॥ १८ ॥ क्षेत्रस्व । अस्पेद्दिकन्द्दिविष्वेयाविष्ट्यित्त । तं विना मां यतो मातः! कोऽन्यः सुखियेतुं क्षमः ? ॥ ३९ ॥ तयोदितं । अया वरसे !, सत्यमेव त्वया कृतम । यदेतन्नीतिशास्त्रेषु, पण्डतैरतुषुष्यते ॥ ४० ॥ अपात्रे स्मतं नारी, गिरी । अपाय वरसे !, सत्यमेव त्वया कृतम । यदेतन्नीतिशास्त्रेषु, पण्डतैरतुषुष्यते ॥ ४० ॥ अस्वाऽच्छं यतो मूखें !, समस्तग्रुणसाः । वर्षेति माधवः । नीच्यानकोश्चे त्वयास्त्राप्ति ॥ ४२ ॥ वृत्यत्वाम् मातमेव वोचोऽसमञ्जसम् । अम्योत्त्वार्ये स्वत्वेत्तः ॥ ४० ॥ अस्वाय्ते वोचोऽसमञ्जसम् । अन्योत्त्वार्ये स्वत्वेति । ॥ ४० ॥ वृत्यत्वेति व्याद्ये त्याद्ये त्याद्ये विव्यत्वास्त्र । अन्योतः कर्यः १, तयोक्तं साधु साध्विद्यं । ॥ ४० ॥ ४० ॥ वद्येवस्यत् । सोरपिक्षसंभृतां गन्ती, प्रेष्यामास तद्गृहस् ॥ ४८ ॥ ततोऽसौ प्राह तां वित्ते वरसे ! अधिनः सर्वेमञ्जतम् । विभये दानशिस्त्रं महत्त्वं प्रियमापिता ॥ ४० ॥ मुहूत्तिव मौनेन, सविषादं ।

🦉 संघुटं साऽपि, गत्वा तस्या न्यवेद्यत् ॥ ५८ ॥ तदेतन्मूळदेवेन, स्यामिति। प्रेषितं तव। अम्बामुखेन संदिष्टं, यत्त्रया 🌃 👌 तस्य क्षीमतः॥ ५९॥ततःसासाद्रं पाणी, प्रसार्वे प्रतिगृद्यततः। प्रोवाच जननीमम्ब !, पर्य पर्यान्तरं नुणाम्॥ ६० ॥ 🎼 । यतः-व्यियिताऽपि बहुद्रव्यमिक्षणां मक्षणाहैताम् । अचलो न तथा चके, मूलेदेवो यथा मुधीः ॥ ६१ ॥ गाडमन्युम-🗿 ग्वेगवशवर्तित्यसावित । न इदाष्टित्तरं किञ्चित्तप्रभृत्येव केवलम् ॥ ६२ ॥ छिद्राणि मूलदेवस्य, वीक्षितं सा प्रच 🍨 ममायमिश्चमंगरः, संस्कारपरिवर्जितः ॥ ५१ ॥ इदानी गच्छ मातरत्वं, मूळदेवमिदं वद् । येन तस्यापि विज्ञान- |🔞 पेशलम् । ज्ञावसंग्रेटे पश्चात, स्थापयामास धूपिते ॥ ५७ ॥ आहूय देवद्तायाः, दासचेटी ततोऽपेयत । ज्ञाव । बिटिया हयाङुन्जान्यथ । चक्रे लघुनि खण्डानि, शूलाप्रैः म बबन्ध च ॥ ५६ ॥ चतुर्जातकसंस्कारं, तेषां कृत्याऽति । मंगुटं हाम्यां, हाम्यां साम्धुयष्टिके। चतुर्जातादिकं शेषैः, क्रीत्वा मेहमुपागतः ॥ ५५ ॥ ततोऽमातिष्टुयधी ते, बि ॥ ५३ ॥ सोऽपि तत्कथनस्यान्ते, जगाम युतमण्डपम् । जित्वा यूतकर्रास्तत्र, ललै दश कपट्टेकान् ॥ ५८ ॥ शराय, । सरासारत्वमीह्यते ॥ ५२ ॥ ततः सा मूळदेवस्य, समीपमागमद् इतम् । संदेशं देवद्तायाः, अवादीच्च सविस्तरम् है वितम्ब्य सा। मुलडेवस्य विज्ञानं, स्मरन्ती समभाषत ॥ ५० ॥ मना करेणुकाऽहं कि १, क्षितो येनैवमग्रतः ।

है। रिणा ॥ ७५ ॥ तज्ञांचे स तु विज्ञाय, तथा क्षुद्रतया जळम् । चिक्षेपोण्णं यथाऽघःस्थो, दृह्यमानः स निर्गतः ॥७६॥ हि। हि। विज्ञानः स निर्गतः ॥७६॥ सोऽज्ञवी- हि। विज्ञानः स विद्याहे, गृहीत्वा केशसञ्चये । कि करोसि तवेदानीं, प्राप्तकुण्णस्य कध्यताम् १ ॥ ७८ ॥ सनागपि न हि। विज्ञानि । ततोऽसी चिन्तयामास, महात्माऽसावहो । अयम् ॥ ७८ ॥ मनागिप न हि। हि। विज्ञानि न हि। विज्ञानि न हि। विज्ञानि न हि। विज्ञानि । विज्ञानि । विज्ञानि विन्ति । विज्ञानि । 🎉 न्तया कि तवैतया ? ॥ ७४ ॥ ततः सोहेगचिचाऽसौ, तं तत्रैव व्यवस्थितम् । स्नपथितुं समरिभे, सनैनत्यिष्णया- 🛮 🅦 | नियत। स्वमुखं द्रशिष्यामि, कथं लोकस्य साम्प्रतम् ।। ८४ ॥ यतः—" धनमानविहीनेन, नरेणापुण्यभोगिना । सवासा | अहे नियन्ते, गन्तव्यं तत्र कुत्रचित् ॥८५॥ इत्येत्रं चिन्तियित्वाऽसी, बिन्नातटपुरं प्रति । प्रवृत्तो गन्तुमेकाकी, स्वल्प-🎉 वक्तव्यता नास्ति १, सोपायं को न जीवति १। व्यसनं केन न प्रासं१, कस्य सीख्यं निरन्तरम् १ ॥८२॥ " विचिन्त्यैयं 🖟 🇐 ततस्तेन, मामच्येबंविधापदि । विमुञ्जेस्वं महाभाग !, गदित्वैवं विसर्जितः ॥ ८३ ॥ पराभवपदापन्नो, मूलदेवो व्याचि-|| 🌠 दीनत्वमापन्नव्यसनोऽपि यः। प्रकाशयति यहाऽत्र, सतामेतत्कुळव्रतम् ॥ ७९ ॥ यहुक्तम्—" विपदि न यस्य 🔢

| || ८० || सकुपोद्दालिकाहस्तरतं वीक्ष्यैष व्यक्तित्यत्त | पाथेयेनाहमप्यस्य, लङ्क्ष्यिष्ये महाटवीम् || ८८ || ततस्तेन || १८ || मार्गोसकातरं सारं, तथा न्ययोध- || १८ || मार्गोसकातरं सारं, तथा न्ययोध- || १८ || पाव्पम् । छायायां तस्य विश्वान्तो, तो क्षणं सद्धटरततः || ९० || उत्थाय नीरतीरे च, भूत्वा सकूनमक्षयत् ।| १८ || वाव्पम् । छायायां तस्य विश्वान्तो, तो क्षणं सद्धटरततः || ९० || उत्थाय नीरतीरे च, भूत्वा सकूनमक्षयत् ।| १८ || वाव्पम् । छायायां तस्य विश्वान्तो, तो क्षणं मह्यदेवोत्रि मे विन्तामये कापि करिय्यति । एवमालोचयंश्विने, तत्युष्ठे व्यल्पात्यनः || १८ || व्यवस्थापितवानिवम् । एतव्हायात्रुभवेनं तस्य तव्हाया । महाटवी । १५ || उपकर्त्ते तदेतस्य, शक्यते न मयारप्रुना ।| १८ || व्यवस्थापितवानिवम् । एतव्हायात्रुभवेनं तस्य तव्हाया । १६ || राज्यलाभं विज्ञानीयारतवाऽप्राच्ये तदेतस्य । येन प्रत्युत्त । १६ || राज्यलाभं विज्ञानीयारतवाऽप्राच्ये सार्धे मासोपवासिनम् । इत्यवस्थापित । सिक्षार्थं यामायान्तं, साधुं मासोपवासिनम् । १० || १० || १० || व्यव्यायाः यूरिता युटी ।। ९८ || व्यव्यत्यः संप्रवृत्तस्य, तहागामिमुखं ततः । मिक्षार्थं यामायान्तं, साधुं मासोपवासिनम् । हैं सिंधेयसंयुतः ॥ ८६ ॥ गच्छंश्र दिवसैः कैश्चित, संप्रातोऽसौ महाटवीम् । क्षणिसंबलकस्यास्य, सन्दतो मिलितस्ततः

|हूँ| प्रतिबुद्धरत्तदेव च ॥ ८ ॥ दृष्टरत्याविधः स्वयो, देशिकेनापरेण च । कथितश्रोत्यकीभूय, तेन कापेटिकायतः ॥ ९ ॥ | श्री | । क्षे याचितं बत्स । यरवया । मविष्यति विराचने, मुनिदानानुभावतः ॥ ६ ॥ ततो भिक्षाटनं क्रत्वोपमुज्य चिकतः ||अ|| । मूलहेनोऽनि विज्ञाय, || अस्यानाले । आस्यंसाह्यन्यवानेकं, मण्डकं स यथोदितम् ॥ ११ ॥ मूलहेनोऽनि विज्ञाय, || क्षी याचस्य निविंगङ्गे तहाथापश्चिमार्डेन, तेनोक्तं—"गणियं च देवद्तं दंतिसहस्सं च रज्जं च " ॥ १०५ ॥ ततो देवतयाऽमाणि, || क्षि | | ९९ || इष्ट्रा संकल्पयामास, धन्य एष महामुनिः। अहो ! पुत्येमेमात्रेवं, हाष्ट्रमार्गेमुपागतः || १०० || कुल्मा-र्ण गीतवात्॥ १०४॥ "वस्त्राणं खु नराणं कुम्मासा डुति साहुपारणए।" अत्रान्तरेऽसी भणिती देवतया—यत्वमहिसे बत्स । | | ब्री। |अ| |अ| बमुक्तस्तातुषयुज्य गृहीतवात् ॥१०३॥ युग्मम्॥ मुनिकुल्माषद्गिन, मूलदेवोऽतितोषितः। सपयःपयोद्नादेन, गाथाऽह्रेमथ 🦉 बांख्र विमुच्येमात्, नापरं हेयमस्ति मे । तहेतहानतोऽप्यद्य, करोम्यात्मछतार्थताम् ॥ १०१ ॥ एवं चिन्तयता तेन, भक्ति- 🕌 🀉 निमेरचेतसा।साष्ट्ररामावितो नाथ 1, कल्पन्ते यद्यमी तव ॥१०२॥ स्वीक्रियन्तामिने तर्हि, ममानुप्रहकाम्यया। मुनिरप्ये- 🗓

तुरङ्गश्च, चक्रे श्रवणसौल्यदम् ॥ २१ ॥ उद्दण्डपुण्डरीक चोपरिष्टात शिरसोऽभवत् । वीजितं तत्क्षणादेव, चञ्च- 👸 चामरयोधुंगम् ॥ २२ ॥ अनाहतोऽपि गम्भीरत्वरं दृष्वान दुन्दुभिः । पतिता पुष्पवृष्टिश्च, वृष्टं गन्धोदकं तथा ॥२३॥ 🔞 सवैतो बन्दिवृन्दरयोत्तरथो जयजयारवः । सानिध्यतुष्टमनसो, ननृतुश्च पुराङ्गनाः ॥ २४ ॥ एवं महाविभूत्या च,

🖗 मुध्यतास ॥ ३५ ॥ एवसुक्त्वाऽथ सन्मान्य, दूतं बह्यादिदानतः। तूर्णं प्रस्थापयामास, समं तेनैव तां नृपः ॥ २६ ॥ | ६ ||हूँ| तदम्यदृषि क्ष्यताम् ॥ ३८ ॥ एतद्राज्यिमि लोका, इदं द्रज्यिमि वयम् । म्बाधीनं सर्वमेवेह, त्वत्यभाषिति |क ||अ| ॥ २९ ॥ प्रेषितः प्रयतो दूतः, प्रचुरप्रामृतान्तितः । गतोऽसौ दृष्टवांसतत्र, जितवाञ्चमहीपतिस् ॥ ३० ॥ प्रणामपूर्वे- ||अ| ॥ २९ ॥ प्रेषयामास मां देवपादान्ते ||अ| ॥ २९ ॥ प्रेषयामास मां देवपादान्ते ||अ| भेतरय, हैकनीयं समन्ये सः । प्रोबाच मूळदेवाख्यो, विल्ञातटनराधियः ॥ ३१ ॥ प्रेषयामास मां देवपादान्ते ||अ| भेतरय, हैकनीयं समन्ये सः । प्रोबाच मूळदेवाख्यो, विल्ञातटनराधियः ॥ ३१ ॥ प्रेषयामास मां देवपादान्ते ||अ| | 🔞 वचः श्रुत्वा, हष्टिचित्तोऽवदञ्चपः ॥ ३३ ॥ कियन्मात्रिमयं द्रत ! त्वत्प्रमोयेन केनवित । कार्यमाये ! समस्तीह, ||है| प्रीतमानसः। संग्रहे देशपादानां, देशदत्ता विलासिनी ॥ ३२ ॥ तद्थैमनुमन्यध्वं, तत्र तद्रमनाय ताम् । एतं द्वति | कि । तत्तामानाययास्येवं, विनित्योज्जिती प्रति । तत्तामानाययास्येवं, विनित्योज्जिती प्रति । । अविनायास्य । । १८ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ इष्टा च देवद्ता मे, जीविताद्वि वत्ते । तत्तामानाययास्येवं, विनित्योज्जिती प्रति । ॥ अस्यां न प्रियमेलकः १ ॥ २७ ॥ यतः—" निवासो यत्र तत्रास्तु, यस्त्रवतु मोजनस्। य इष्टजनसंयोगस्तद्राज्यं ॥

। है मुलड़ेगोऽपि तह्वामग्रीतचेतस्तया समस्। परामिश्र बरह्वीमिभ्रेपलक्ष्म्या विराजितः ॥ ३७ ॥ मुनिदानतरोः पुष्पप्रायं 🖟

| वैषायिकं सुखम् । इच्छातीतभवत्रप्राप्तिबुंभुजे मुजविकमी ॥ ३८ ॥ इतश्च मूलदेवस्य, ज्ञात्वाऽसौ राज्यसम्पदम् । | श्री आयातः सस्टटष्टको, पृष्टो राज्ञोदितश्च सः ॥ ३९ ॥ यत्र श्रामे भवानास्ते, स तवैव परं प्रनः । नागस्य दर्शनं । कार्यमेवमुक्ता विस्तिक्षितः ॥ ४० ॥ इतश्चोज्ज्ञयनीप्र्यों, सार्थवाहोऽचलामिधः । अन्यया विस्तिक्ष्याम् । यस्य प्रहादयन्त्र्यामिनः । अन्ययामास, यथा किल कार्याते विस्तिक्ष्याम् । विज्ञानज्ञानसंपत्त्यामिने । यस्य प्रहादयन्त्र्यामिनदोः कान्तिरिवोज्ज्ञ्यला ॥ ४२ ॥ स व दानेन तपस, पराक्रमबलेन वा । विज्ञानज्ञानसंपत्त्यामे । यस्य प्रहादयन्त्र्यामिने । यस्य प्रहादयन्त्र्यामिने । यस्य प्रहादयन्त्र्यामिने । यस्य प्रहादयन्त्रामिने । विज्ञानज्ञानकामामिने । यस्य प्रहादयन्त्रे । ततो दीनादिदाने । विज्ञानज्ञामिके । यस्योचिति। तेनापि स्वमुज्ञेपापावितस्येषा प्रशास्त्र ॥ ४५ ॥ अपि च-अल्पे । ततो दीनादिदाने । अवस्यानिति । विज्ञानकामिके । यस्य । ४८ ॥ अपि च-अल्पे ह्यापिक्ष्य विज्ञानकामामिके । यस्य । विज्ञानकामिके । विज्ञानकामिके । यस्य । विज्ञामिके । यस्य । विज्ञानकामिके । यस्य । विज्ञामिके । यस्य । विज्ञामि

हैं होकाः प्रचरमारवस् । अनाथाभव त दवः, गुज्यत तरगरः अर्थः ॥ भागानि निपतानि नो । न सा विभावरी याति, राजनत्र हैं मुसोधिरोसतत्र तत्र, क्षत्रं पतितमस्थिते ॥६३॥ एकं हे ज्ञीजि वा यत्र, क्षत्राजि निपतानि नो । न सा विभावरी याति, राजनत । होकाः प्रचुरमारवस्। अनाथमिव ते देव!, मुच्यते तस्केरः पुरस् ॥६२॥ यत्र यत्र गृहे देव!, इन्यसंभावना कवित्। इतश्च मूलदेवस्य, राज्यं पालयतोऽन्यदा । उद्घलाम महारोद्रस्तस्करोपद्रवः पुरे ॥ ६१ ॥ आत्यागत्य कुर्भन्ति, ॥ ५८ ॥ कि वा विसेषि मो अधिरतं मे यदुपकारकः । एवमाश्वास्य सन्मान्य, वस्त्रालङ्कारदानतः ॥ ५९ ॥ प्रत्यिमिज्ञानं, यतास्ते गृह्यमे मया ॥ ५६ ॥ एवमुक्तो न स श्रेष्ठी, यावत्प्रस्थित्रं जगौ । स्वकेशकप्रती तावत्प्रदर्गों ै दाहरजपः ॥ ५७ ॥ स्वकीयचरितं तस्य, ततोऽसौ लज्जयाऽन्वितः । मतिश्रोक्तो नरेन्द्रेण, लज्जसे किनिमित्तकम्, १ त्वां नरनायकम १। सिवेशुष्टयशोगाशिनिरुष्टमुबनोद्रम् ॥ ५५ ॥ पुनः प्राह ततो राजा, अष्टिन्नेवमुदाहर । विशेष-भा सार्थनायक!। कि मां प्रत्यभिजानाति, मीतमीतो बभाण सः ॥ ५८ ॥ को न प्रत्यभिजानाति, देन ! ि॥ ५१॥ समुपात्तमहालामोऽचलञ्चज्जयनी प्रति । मध्ये बिन्नातटं गच्छेसतत्र भाण्डं प्रवेशयत् ॥ ५२॥ अद्चाशुल्कं 💩 किमपि, गृहीतः जील्क्यालिकैः । नीतो गजसभां दृष्टो, मलदेवनुपेण सः ॥५३॥ प्रत्यभिज्ञाय भिणतो, भो ! भो ! 🖗 विसर्जितो गतः श्रेष्ठी, निजावासं क्रमेण च । प्ररामुज्जितीं प्रापड्मन्दानन्द्निर्मरः ॥ ६० ॥

पुरेड्युना ॥ ६८ ॥ लोकानामेवमारावं, समाकण्ये महीपतिः। जातलज्जाः समाह्र्य, दण्डपाशकमन्नतीत ॥ ६५ ॥ श्रि मो। भो। प्रमन्तता कि ते, वन्तेते निजकमीण १। उद्वेजितं पुरं सर्वे, येनैवं क्षत्रपातकैः ॥ ६६ ॥ स प्राह्—देव ! रोषं प्राप्त परित्यञ्ज, विज्ञातिः श्रुयतां मम। नोपल्ङ्यो मया चौरो, गाढयत्नवताऽप्यल्म् ॥ ६८ ॥ तथा च भ्रमणं रात्रो, प्रस्या- श्रुत्या। समं पदातिवृद्देन, करोसि प्रतिवासरम् ॥ ६८ ॥ तण्डकः स्वामिनः ( वण्डकांश्रामितः ) कृत्वा, स्थाने र विविह्यक्ष तथा देव !, नोपल्ङ्यस्तथाऽप्यसौ ॥ ६९ ॥ एवं तस्य वचः श्रुत्या, चिन्तयामास भूपतिः । श्रु मिनन्त्य मुन् मूनं धूर्ततमः कोऽपि, स यो नैतमपीक्ष्यते ॥ ७० ॥ तद्य स्वयमेवाहं, यतिचे तिक्षिक्षणे । एवं सिनन्त्य भू मुन् मूनं धूर्ततमः कोऽपि, स यो नैतमपीक्ष्यते ॥ ७० ॥ तद्य स्वयमेवाहं, यतिचे तिक्षिक्षणे । एवं सिनन्त्य भू मुन् मूनं धूर्ततमः कोऽपि, स यो नैतमपीक्ष्ये ॥ ७० ॥ तद्य स्वयमेवाहं, यतिचे परमपावृत्त्य, प्रासादा- श्रिगती हपः ॥ ७२ ॥ वतुष्कचत्यरारामञ्जन्यदेवकुलादिष्ठ । भान्त्या भान्त्या स निविण्णस्तस्करं न समैक्षत ॥ । ॥ अत्रान्तरे । सि हैं। समायातस्तस्करो मिडकाभिषः । बमाण मूळदेवं सः, कस्त्वं १, कार्पटिकः प्रमो ।। ७५ ॥ यदि त्वं सत्यमे-के बेह, प्रमुं मामभिमन्यसे । तद्वतिष्ठ समागच्छेः, करोमि त्वामपीश्वरम् ॥ ७६ ॥ श्रुत्वैवं मूळदेवोऽपि, स्वचे-

ध्रमनतेगेंहं, क्षत्रहारेण तत्र च ॥ ७९ ॥ प्रविश्य होश्तं प्रवे, द्व्यमावाय निगेतः । आरोप्य तन्छिण्यं मक्कतोऽमाः ए नेहितस्। कि करोति क वा याति १, युक्टेड्यं नीस्यते यतः ॥ ७८ ॥ एवं संचित्य चलितः, समं तेन गतश्च सः । एकं । कि संभाव्यते मूनं, यांकामिनो मम श्रमः ॥ ७७ ॥ तद्धनिष्ठामि गच्छामि, पायाम्येतस्य । के संभाव्यते मूनं, यांकामिनो मम श्रमः ॥ ७७ ॥ तद्धनिष्ठामि गच्छामि, पायाम्येतस्य

भीक्रमार्थगुणाधिक्यनवनीतज्ञाबह्म । तावचढीहिसंस्यत्रीमग्रुस्य ज्यांचिन्तयत् ॥ ८८ ॥ यथा पाइतलेऽमुष्य, ्र निविष्टरतत्र विष्टरे ॥ ८६ ॥ साऽपि पानीयमादाय, पादं प्रक्षात्मनन्छत्यात् । याबदुत्पाटयत्यस्य, कूपप्रक्षेपणोद्यता ॥८७॥ अत्रेति स्थानमेतस्य, ससंभ्रममद्शेयत् ॥ ८५ ॥ अन्धकूपान्तकत्वेन, प्रत्यासन्नीकृतान्तके । मूळदेवोऽप्यजानानो, हैं महादरपुरःसरम् । पादधावनमाधेहि, देहि भद्रासनं परम् ॥ ८४ ॥ ततः सा तूर्णमुत्थाय, समागच्छोपत्रियताम् । ए ज्वेशितः एते, मूळदेवस्ततः स्वयम् । प्रवित्याहितमद्वेतां, भिगिनीमादिदेश सः ॥ ८३ ॥ भद्रे । प्राघूणेकस्यास्य, भू ॥ ८१ ॥ मतोलीहारपालानां, हारमुद्धात्वा केगतः । भूमियहमनुप्राप्तः, पुरदूरव्यविश्यतम् ॥ ८२ ॥ तत्र न वासमाः युनः ॥ ८० ॥ स्वयं च खडूमादाय, प्रस्थितः पृष्ठतस्तितः । गतो यावरप्ररद्धारं दृत्वाऽत्रस्वापिनी ततः । ज्यासमाः युनः ॥ ८० ॥ स्वयं च खडूमादाय, प्रस्थितः पृष्ठतस्तितः । गतो यावरप्ररद्धारं दृत्वाऽत्रस्वापिनी ततः ।

'है महत्यमहसूयते। तथा मन्तेऽहमेबोऽत, कश्चित्तीख्यानिविन्तः ॥ ८९ ॥ किञ्च—कप्ताय्यमीभाग्यमम्पति- । १

सङ्गतः। सदेहः कामदेवोऽयं, नूनं ख्या विवार्जेतः॥ ९०॥ मदीयजीवितेनापि, यद्यं जीवितेश्वरः। भूयादीपालिका- कोटी, यावदक्षतजीवितः॥ ९१॥ एवं संविन्त्य तं कूपं, प्रदश्वीनुपलक्षितम्। भावानुरक्तया शीधं, पळाय- कोटी, स्वितः॥ ९२॥ तद्ये प्रतास्त्रय पळायि । आतृविज्ञापनाहेतोश्वके कोळाहरुस्तया ॥ ९३॥। श्री । अति संज्ञितः। । ९१॥ तद्ये त्रात्तः। । ९६॥ करात्रकस्त्रया ॥ ९३॥। श्री । अति संवितः। । ११॥ मुल्डेवोऽपि तं ज्ञात्वा, वेगानिकट- विक्रियः वालितः। आश्रित्य चत्यस्त्रतम्मकमन्तिरतः। । १६॥ सावितः।। ९५॥ मुल्डेवोऽपि तं ज्ञात्वा, वेगानिकट- विक्रियः। आश्रित्य चत्यस्त्रतम्मकमन्तिरतः। । १६॥ सोऽपि कङ्ककृषणोन, तमुदेशमुषागतः। तिनेत्र । सम्यति प्रावितः। । अभुतानिप पृत्यिति, प्रतम्पतानमे । स्वस्तिमानाक्रे, तहुष्य्या तीव्ररोषतः॥ ९०॥ यदा—अयथाविश्वतं वस्तु, कोपावन्तिरिक्षणः। पश्यिति, प्रतम्पतानमे । १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ १०॥ ॥ ॥ १०॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १०० ॥ १००

। 🖓 मम ॥१२॥ स उवाच कियमात्रे, दिपदाचेतद्वायक्स्। जीवितन्यमपि स्वामिस्तवदायनं हि माह्यास् ॥ १३ ॥ मृद्यतां ঙ हैं। हहमें समाक्षित्य, विद्धतूर्णनिक्षियाम । वित्येचनव्यथान्याजाद्दिविच्छादिताननः ।। है। विद्धतूर्णनिक्ष्याचे । वित्यं विद्धतूर्णनिक्ष्याम । वित्यं विद्धत्ये । ।। विद्धान्य ।। विश्वाम । वित्यं विद्धत्ये ।। वित्यं विद्धत्ये ।। विश्वाम । वित्यं विद्धत्ये ।। विश्वाम । 🎉 || नादिना राजा, मंपूरयोत्तो रहस्यदः॥११॥ मो ! मवन्तमहं किञ्चद्धेये नेहद्गाति मे । प्राह्मतां गृहिणी श्रातां, स्वकीयमगिनी । ए||स्युः समद्तिनः। उत्किक्षेत्रेत्यरहिताः, संपरम् च विषरम् च ॥१०॥ इत्यादि चिंन्तयन्त्रेव, गतोऽसे राजमन्दिरम् । अम्युत्या- |े । 🎖 || तस्त्रमु किमप्यत्र, यामि तावसूपानितकम् । अभिन्यमुखरागीऽहं, यदियं सान्विकस्थिति; ॥९॥ अत्यक्षितानिजाकाराः, द्याराः 📑 👸 | आकारणं मम ॥।।। माठयो ह्यन्यायवृक्षस्य, तादेदानी फलोद्यः । कानित्मपोऽपि यदा स्यान्त्र गोधेव विले तिले ॥८॥ 🕌 हैं। स्तानित्ता नेति ॥ ६ ॥ न स व्यापादितो नूने, विभावयी मया नरः। अकाण्ड एव तेनेदं, राज ि अहातसीन । आहतसीन । आहतसीन । अहातसीन अ। विनद्धनरणहयः। राजो दृष्टिपथं प्रापत्तरकरो मण्डकाभियः॥ ४ ॥ साभिजानेन केनापि, प्रत्यभिज्ञाय तं तृपः।

हैं। समस्य । जत्राह मन्डिकाहाजा, ज्ञात्या तं निर्देनं ततः ॥१५॥ नित्राद्योऽयमनाचार, इत्तनी येन भूसुजास्। निरिष्ट

ह्या ताहे व मन्या, ततो राज्ञा विवाहिता । प्रेमप्रदर्शनेनास्याख्यित्तमेष जहार च ॥ १४ ॥ तद्धिष्टधनाद्यस्य, सन्मानादिपुर-क्या तिवेशक्त्या, ततो राज्ञा विवाहिता । प्रेमप्रदर्शनेनास्याख्यित्तमेष जहार च ॥ १४ ॥ तद्धिष्टधनाद्यस्य, सन्मानादिपुर-

निवेशितराज्य-चिन्ताभारस्य संकलान्तःपुरप्रधानया नयविनयशालिन्या शालीनतादिगुणकलापधारिण्या धारिण्याख्यया प्रवरदेन्या दुष्टिशिष्टेषु, नीतौ निग्रहपालने ॥ १६ ॥ एवं विचिन्त्य पञ्चत्वं, प्रापितोऽसौ महीभुजा । वेदियित्वा महद् दुःखं, विचि-प्रतापाकान्तावकान्त-त्रैयोतनाशतैः ॥ १७ ॥ एवं मण्डिकवृत्तान्तः, सङ्क्षेपेण निवेदितः । उत्तराध्ययनवृत्तिविरतरेणावबुध्यताम् ॥ १८ ॥ सामन्तसीमन्तिनीसमूहविधीयमानशुद्धान्तवधूविविधच्रणपरिचरणोपलक्ष्यमाणप्रौढप्रतापः प्रतापाकान्तविकान्त-भूपालमालिमालामाल्यमलनदुलेलितपादपछवो छव इव विषमश्ररश्रासनवशीकृतोद्दामरामो जितशञ्जनामा अस्ति रम्यतानिरस्तसमस्तसुरलोकलोचनानन्ददायिस्थान् रवीह्यमाणप्रेक्षणकादिविविधविलासविस्तरविस्तरद-तुच्छसच्छायमहोत्सववितीर्यमाणदीनानाथातिथिप्रभूतिप्रभूतजनकाञ्चनादिपदार्थसाथो सार्थिकवास्तव्यादिभेद्भिन्न-सह सुखं विषयसीख्यं समनुभवतोऽतिचक्राम कियानपि कालः, अन्यदा च तक्रगयमिवचायोनार्थचयीपरोऽत्य-लोकसङ्घातसंजनितप्रमोद्परिदृश्यमानसदापुष्पितप्रचुरचम्पका चम्पाभिघाना नगरी, तस्यां बन्दीकृताराति-अद्तादानदोषेऽत्र, तावदेकं कथानकम् । उक्तं च मण्डिकस्यातो, विजयस्याधुनोच्यते ॥ २१९ ॥ । महीपतिरासीत, तस्य कुळकमसमागतासमरोमुष्युपहसितामरमन्त्रिण मन्त्रिमण्डले

न्तमकारुण्योपेतोऽबस्वापिन्याद्यनेकचौरविद्याबल्जवलेपदृतदृद्यः सेत्रवाहितचिच्यृत्तिविज्ञयनामा तस्करः तस्करत्ये- प्रार्कतापर्यन्तद्र व्यसन्नव्यस्तुत्त् समुत्तस्यो, तेन चाविज्ञातागमनेन कृतान्तेनेव प्रतिदिनागिह्यमाणप्रधानगृहसारोऽपरं प्रार्वितापर्यन्तद्यसम्बयसमुत्त समुत्तस्यो । वानामुप्तस्यो, बमेष चोपायनापेणादिपूर्यं—चतुरद्भवस्यिनी- क्रारक्षणोपायमात्मनोऽनवलोकयिक्षिःशेष एव नगरीजनो राज्ञानमुप्तस्यो, बमेष चोपायनापेणादिपूर्यं—चतुरद्भवस्यिनी- क्रारक्षणोपायमात्मनाति सार्विदेश्या हित्राणि क्षत्राणीश्वरवेत्रम्य न पतान्ते, तदिद्माकण्ये देवः प्रमाणे, राज्ञा- व्रत्यश्वरपूर्वं तत्त्वशाविष्यमुपश्चर्यः नागरिकवचनं महद्प्येवंविधोपालम्भाजानं संवृत्त इति मनाङ् मनस्युपजातिवेदस्तुणे क्रारक्षित्रमूर्ये तत्त्वशाविष्यमुपश्चर्यः नागरिकवचनं महद्प्येवंविधोपालम्भाजानं संवृत्यः क्षणाचाद्वारम्यम्यविद्यानिम्यव्यम् । विक्यविद्यान्तम्यविद्यानिम्य प्रवाद्य पत्यव्यात्रमस्य चौरंत्यमात्वाद्यया तत्रेव चौरित्रम्ययात्रमस्य विक्यविद्यान्ते सक्त्यगच्यात्राविद्यान्तः सपरिवार्य दिवसमातिवादितवान्, अत्रान्तरे सक्त्यगच्यात्रम्ये । विक्येषु आकारादिभिस्तदुपलक्षणाक्षणिकचित्वनुत्तः सपरिवार्य दिवसमातिवादितवान्, अत्रान्तरे सक्त्यगच्यान्ति ।

||%|| ||%|| मेतस्यैवं प्रयत्नवतोऽपि न राक्नोमि तं तस्करमुपद्शियितुमतो थिग् मामित्युत्पन्नगुरुविषादादिवास्तमुपागते गमस्तिमास्तिम||%| ||%|| कियन्मात्रमेष तस्करोऽहमेनमुपद्शियामीत्युद्दाममत्सरादिव क्षणमात्रं सरागमुष्ठस्य तत्सामध्येवन्ध्यताजातवैरूक्ष्यादिव  कृतवान् १ कथं चानेनैवान्तः प्रविश्य सकलगृहसारमादाय नियति इत्याश्चर्यमेतदित्यादि वद्ती जनस्यालापान् 🕍 निकटवार्त्तिभरेवारक्षकैरिक्षिताकारादिभिरयमेव चौरो नान्य इत्यवबुध्य दृण्डाघातताडनापुरःसरं विहित-पृष्ठतोमुखबाहुबन्धनो राज्ञः समीपमुपनिन्ये, तेन च विविधविहम्बनापूर्वेकं वध्यभूमावुपनाच्य विचित्रयातनाभिन्ये पृष्ठतोमुखबाहुबन्धनो राज्ञः समीपमुपनिन्ये, तेन च मण्डकोदाहरणेनाद्त्तानान्त्रेषद्वारस्य गतत्वाद्विजयोदाहरणं तच्छा-क्षिप्रसिद्धेविधोदाहरणबाहुल्यख्यापनार्थम्, अनेन च मण्डिकाद्यदाहरणद्रयेनात्रेव जन्मन्यनेकदुःखावसानमद्ता-दानमित्येतद्दोषद्वारं निर्कापितम्, इदानीमेतत्परिहारे यो गुणस्तदुपद्ग्येनाय पञ्चमं गुणद्वारमाह—
प्रदेव्बहरणाविरया गुणवंता पिडमसंठियसुसीला ॥ पृष्ठतोमुखबाहुबन्धनो राज्ञः समीपमुपनिन्ये, तेन च विविधविडम्बनापूर्वेकं बध्यभूमावुपनाय्य विचित्रयातनाभिन् अत्वा नतु सत्यमेवैष जना मन्त्रयन्ते कथमहमत्र प्रविष्टो निगीतो वा कथं वा मयेदमीदशं कुतमिति विचिन्त-🍰 विकटकटीतटे क्षणं पुत्रमुखे क्षणं क्षत्रहारे चक्षुरपातयत्, ततश्रासौ तथाविघविशिष्टचेष्टाविष्टतनुतया तत्स्थान-यत् स्वसामध्येविज्ञानोपजातविस्मयः स्वयमेव स्वकृतकर्मासम्मावनया क्षणं कपाटपद्वायमाने वक्षसि क्षणं इहपरलोए सुहिकित्तिभायणं णागदत्तो व्य ॥ ४२ ॥ प्रदब्बहरणविरया गुणवंता पिडमसंठियसुसीला ॥

यत्तदोभेवन्तीति क्रियायाश्वाध्याहारादेवं योजना—ये 'पर्द्रज्यहर्गाविरताः' परेषां द्रज्यं परद्रज्यं तस्य हरणं कायोत्सगीस्थताः सचारित्राश्चेत्यर्थः, इह-अत्र जन्माने परलोके-अन्यभवे, ते किमित्याह-मुखं च-रामे गरद्रव्यहरणं—परद्रव्यापहरणं तस्माद्विरताः, कोऽर्थः १—अन्यदीयद्रविणचोरणानिवृत्ताः, तथा गुणाः सम्यक्त्याद्यस्ते 🕌 विचन्ते येषां ते तथा, असाधारणविशुद्धजीवधमीपेताः, किञ्च-प्रतिमा-दशैनप्रतिमाद्या कायोत्सर्गों या तत्र वाराणसीपुरीए जियसचुनरेसरस्स वरमित् । घणयतो नामासी सेडी सुविसिड्युणजुत्तो ॥ १ ॥ जिण-कीतिश्र-यद्माःकीत्तीं तयोभोजनं-स्थानं यद्दा शुभा-पुष्या या कीतिंस्तस्या भाजनं, भवन्तीति सम्बन्धः, क इ्व १-सिरिन्य कण्हरस घणसिरी मज्जा । लायण्णरूवजोन्यणसोहग्गकलाकलावङ्गा ॥ ४ ॥ जम्मंतरसुचरियसलिलसित्तयर-| रूवेण तह य थिरयाऍ अमरसेलोन्य । गंभीरयाऍ जलहिन्य जो य धणउन्य रिद्धीए ॥ ३ ॥ तस्सासि हिययदइ्या संस्थिताः प्रतिमासंस्थिताः, तथा शोभनं शीलं-चारित्रं येपां ते सुर्शालाः, प्रतिमासंस्थिताश्च ते सुर्शालाश्च ते तथा, सासणांमि रत्तो नियगुरुजणचरणसेवणासत्तो । साहाभियजणभत्तो मयमच्छरदोसपरिचत्तो ॥ २ ॥ मयरद्धउन्त 'नागद्त इव ' नागद्तामिधानश्रेष्ठिपुत्र इवेति गाथाऽक्षरार्थः॥ ४२॥ भावार्थस्तु कथानकगम्यस्तचेदम्—

||ह्य महभवणंमि। दहूण युत्तयं तो बद्धावणयं करावेड् ॥१४॥ जयमंगलतूरपसत्थरवं, रवपूरियसव्वादेसाविवरं । वरकामि- |ह्र ||ह्य महभवणंमि। दहूण युत्तयं तो बद्धावणयं करावेड् ॥१४॥ जयमंगलतूरपसत्थर्येणजणं, नयणु(जणउ)च्छत्रकारियपत्थय(घ)णं । |ह्य बणकुंकुमवारिविङ्णाकडं, क्रिटिउउत्तरतंहुत्य्यात्ममं ॥ १६ ॥ सयवनुवसोभियपुण्णघडं, घडलक्खपलोडियतेक्ष्यहं । |ह | अप्रापायवफलन्य । विसयसहमणुहवंताण ताण कालो गओ कोऽवि ॥ ५ ॥ अह अन्नया क्यां है स्यणीपु पन्छमंमि | अ । । है। ममुज्जलो जिनियजणमणाणंदो । अण्णंमि हिने जाओ मुत्ताहारोन्य से पुनो ॥ १२ ॥ वह्याविओ य सेडी चेटीए । है क्यंवयामिहाणाए । हिण्णं च तेण अह पारिओसियं चितियञ्महियं ॥ १३ ॥ तत्तो उद्वेज्जणं सेडी गंतूण 📲 ॥ १०॥ जिणबिबसंघप्यादोह्छे वमत्यरूबेहुं। माणिज्जंतेषु मुहंघुहेण संपुण्णमासेषु ॥ ११॥ निम्मलगुणोवनेओ 📙 📳 य दङ्यस्त ॥ ८॥ तेणवि भिणयं कुलकमसमागया नागदेवया अस्हं। तीष्ट पसाएण पिष्ट ! होही तुह सुंदगे पुत्तो 🕌 ॥९॥ तह्यांचय संभूओ गन्मो तीसे पहाणगुणकित्यो । तस्साणुमावओ चिय, जाया सा अहियसोहग्गा । ||अ|| मह वन्छयले उज्जोह्यद्सिद्सिचको ॥७॥ पाहाइयमंगलगेयसहमायन्निऊण एताहे । उहेऊण पहडाए साहिओ सो | हैं। जामदे। केन्छइ सुहं पसुना बरसुमिणं धणितिरी तुडा ॥ ६ ॥ जह नागदेवयाए हारो ओयारिटं सकंठाओ । खिनो ।

ज़ित्रश्म तओ नामं पहिहेयं नागद्वीति ॥ १८ ॥ जं नागदेवयाए दिण्णो हारच्छलेण मे एसो। सुमिणंमि ता इमं विय नामं जुत्ति कल्फिणं ॥ १९ ॥ अह बाहुटं पवतो, कमेणिमो सेवपक्सचंद्वा । देहोवचएण तहा कला- किलावयणं ॥ २१ ॥ मणियं च—नवनवसंवेगो खट्ट नाणावरणक्सअविसममावी । तत्ताहिगमो य तहा जिणावयणं ॥ २१ ॥ मणियं च—नवनवसंवेगो खट्ट नाणावरणक्सअविसममावी । तत्ताहिगमो य तहा जिणावयणं ॥ २१ ॥ मणियं च—नवनवसंवेगो खट्ट नाणावरणक्सअविसममावी । तत्ताहिगमो य तहा जिणावयणं ॥ २१ ॥ मण्णाह जिणावयणं ॥ २१ ॥ मणियं च नाणावरणक्सअविसममावी । तत्ताहिगमो य तहा जिणावयणं ॥ २१ ॥ प्रण्णाद्वा विसं व विसं व विसं व विसं प मुम्जओ धम्मकजोसु ॥ २१ ॥ तो तस्स पिकहिं वियाणिकण विसं सु निष्वास्ते । दुद्धिल्य- विद्यास्ते विद्यास्ते । दुद्धिल्य- विद्यास्ते । विहार वाविदेद(क)ल्याहेसु ॥ २६ ॥ वम्नेतु दिणेसु य, अहऽणादियहे पमायसमयीमे । सहसंववणुज्ञाणं गओ अविद्यासे सिन्वयमोणं ॥ २७ ॥ प्रणणफल्यमस्ति सहरणविष्टि तुंगेहिं । सप्प्रिसाण व अणुहरह जं च बहमारिनिवारियविस्सयणं, सयणव्य विमोइयगुचिजणं ॥ १७ ॥ विने वन्द्रावणए एकारसमंभि आगए दियहे ।

विविहभंगीहिं॥ ३८॥ बहूण तीएँ निरुवमविण्णाणाड्सयभावियमणो सो। चिताइ अहो णु सचो एस सिलोओ इ । जीव्यणा कुबल्यद्रलन्छी ॥ ३७ ॥ सहियायणेण सहिया दिहा जिणबिबपूयणहाए । वरपत्तछेज्जकमं विस्यंती ैं महयारनिवहोर्ड ॥ २८ ॥ जत्थ य सरणागयसीयरक्खणत्थं बसंति सच्छाया । दिति पबेसं तरुणो मणयंपि न 💆 । ें लडा, कलाकलावंति पत्तहा ॥ ३६ ॥ जुवईजुवयणमणहारिदेहसोहाँ विजियसुरसणी । रमणीयअहिणवुभिमन-ैं पायजंबंित गमणसतीएँ परिचर्त ॥ ३५॥ तीम य पुञ्जपविहा विसिहचेहाबरिहगुणचिहा । लायणणरून जह अण्ण सुरसुवणं ॥ ३८ ॥ अविय-कुपइहियंपि रम्मं सुरूवयं विगयरूवसोहंपि । अणुबहणय-॥ ३३ ॥ जं च पवणपहोलिरधयलग्गारितायग्वाकिकिणिरवेण । मणङ् ञ्य मह सरिच्छं, कहेह है।। ३२॥ जिस्म वरकणयनिस्मयकलसावलिफुरियकिरणपंतीओ । जिणझाणजलणडउझंतकामजालाउ व सहिति 🎙 ॥ ३१ ॥ संमक्तिज्ञण तत्थ्य जाहिन्छियं मित्तमंदलेण समं। निविद्यहसंनिविद्दं जिणमंदिरमणुपविद्यो सी हैं संघाये॥ ३०॥ दीसंति विविह्ममणोमणोहरे तीमे नंद्णवणे व्य । पेच्छर् मज्जणवावि कमलुप्पलकुबलयाहणणं 🎉 तराणिकिरणाणं ॥ २९ ॥ जं च नवचूयमंजारिकवलणकलकलिरकोइल्स्वेणं। वीसामत्थं आमंतेह व पहियाण

🎉 || रुयमाणनिम्महणा 🕇 । जय दूसहरोसानलविज्झावणपयंडजलवाह 🕽 ॥ ४७ ॥ जय सुक्कज्झाणामयअवहरियकसाय- || 🅦 🍎 सोऽविय काऊण उत्तरासंगं । दाउं पयाहिणतियं जिणनाहं थोउमाढतो ॥ ४६ ॥ जय तिहुयणसंतावयमयरद्धयग-🎉 | वरविन्छित्तीए तओ पूर्य काउं जिणिद्चंद्स्स । नीहरिया जिणभवणा युणो २ तं पलोयंती ॥४५॥ जिणवंदणकथित्तो, |विसमविसवेग ! । जय उवसम्गपरीसहपिसायअक्खित्यसमिच् । ॥ ४८ ॥ जय घाइकम्मतमपडलफेडणुष्ठिसियके |वलुङजोय | । जय चडगङ्गमणभमंतर्जेतुसंताणकयताण | ॥ ४९ ॥ जय नमिरसुरासुरमङङकोडितप्पङणमसिणपा-॥ ४२ ॥ तह कहिव तीऍ एसो पलोइओ जायमन्छरेणेव । जह पंचसरेणेसा पह्या पंचिहिवि बाणेहि ॥ ४३ ॥ वीढ ! । जय सेसकम्मकुलसेलद्लणवज्जासणि नमी ते ॥५०॥ एवं थोऊण जिणं प्रयाद्दसयं पलोइऊणं च । आपुन्छह्

🖗 विणाणकोसङे कोउहछोति ॥ ६१ ॥ इत्ताह जंपमाणी निग्गंतुणं जिणिदमवणाओ । सह मित्तमंहलेणं समागओं 🛦 अ निययभवणिति ॥ ६२ ॥ अह सावि दिञ्जकत्रा नागवस् नियसहीहि परियरिया । संपत्ता नियमवर्ण तं भे भे निययभवणिति ॥ ६२ ॥ अह सावि दिञ्जकत्रा नागवस् नियसहीहि परियरिया । संपत्ता नियमवर्ण तं भे भू समाहनो मह भावमयाणमाजेहिं॥ ६०॥ मणयंपि न मच्च जओ अणुराओ एत्थ पुन्छने हेक। कि तु इमीए ै के अवलोह्याए तुमए इरिंह गुण सोऽवि पम्हुडो ॥ ५९ ॥ तो भणइ नागदनो निरस्थओ वयणविस्थरो एस । तुन्भिहि हैं होन। में में अउन्त्रमातेण जणह किने चमकारं॥ ५८ ॥ एकोऽति कितु होसो हमीए जं नाणुष्ट्रज्वराजामो। माणवि । ह्याहियया देवावि ह अणिमिसनयणताणं पता ॥ ५७ ॥ जो जो रहवाहगुणो वितिव्यह कोऽवि एयवे- नियमिसे, करमेसा का य वरकता १ ॥५१॥ निययकत्याकोसाहे ठाणांनि प्यासियं इमं जीए। विरयंतीए सहत्याह जिणव-है हिस्ति हो। एईए रंमाई मुरंगणा मणुयलोगंति ॥ प्रताप देहसोहाबलोयणे तिरहमसह-है लिजवाओ वन इति इहं। एईए रंमाई मुरंगणा मणुयलोगंति ॥ प्रताप प्रयाप देहसोहाबलोयणे तिरहमसह-है। हि पुण विलासनहावयंति तारुणाए दाणि १।।५५॥ किञ्च-लायणाह्मुनोहि विणिनिया १ विवासित्तसत्यवाहो एत्येव पुरीए आत्य वत्यव्यो । नागिसिरी तन्मज्ञा नागवस्त ताण एस सुया ॥ ५४ ॥ आबालमावडाचिय भू हिदस्स वरपूर्व।। ५२।। नूणमयं अगुरनो एयाए तेण पुच्छए एवं। इय कल्ठिऊणं तहिवि भणियं कि तं न यानेसि १।। ५३॥ भू

है सहीवयणं, तो तीए चितियं नियमणंति । सज्जिमोरं भिष्यं अक्षिर जंन पहियारो ॥ ७४ ॥ कि जामणियं 📳 🖟 मए वियाणियं मह सर्व्यमेयाए। हिमेहि ता किमजावि, मोविज्ञाइ चितिउं मणाइ ॥ ७५ ॥ महि । जाणिति 🕷

कियमि । संपद्द मा उत्तर्या तुमं होस । अङ्ग समीहियस्थो जह होह तह। तुह करोति ॥ ८० ॥ एवं मणि । ६ है याणे, कि वा जंगामि कि वा हमामि कि वा स्वामि हचाह मन्ताइं ॥ ७९ ॥ ताए मिणयं । है नयणखडिकियाए पविसित्त वित्तसवर्णिम । अवहरियमविण्णाये, विवेयरयणं अइमहर्ग्य ॥ ७८ ॥ तत्प्रमिहं च न । हैं | हियाहिया नियमित्तमंडलममेओ । दिहों पहिहानितों, मेहिसओ नागदत्तोति ॥ ७७ ॥ तेण ममं हैं जिय तुमें, पहायसमयीने अज्ज जिणमनने। पूर्व विरयंतीए जिलिद्विवस्त मनिसेमं ॥ ७६ ॥ तारायणप-

 ब्रिंग नागिसीए सयासमुबगंतु। जिणभवणगम्णमाहै कहिओ तव्बह्यरो सयलो॥ ८१ ॥ तीएवि नियय• है वहचरस सोऽवि परिभणड् असह धृयाए। ठाणेबिय अगुराओ, जाओ अहवावि जुत्तमिणं ॥ ८२ ॥ उत्तमकुर्ले ।

जह मस्त्र सुजाँ तेण सह जोगो । संजायह अणुरूनो रहेंए मयरव्हणेन ॥ ८४ ॥ एवं भिनाउं तत्तो, धणयतानि-

के पहर ।। ८३ ॥ ता तह कोन मंग्र

हांम उडिऊण गओ। अच्मुट्टिओ सविणयं तेणवि क्य उचियपिडिवत्ती ॥ ८५ ॥ प्रद्वा य किं पओयणमालंबेऊण हिं आगया तुन्मे १। अपओयणा पवित्ती, न होइ जं बुक्संताणं ॥ ८६ ॥ पियमित्तेणवि भिणयं एकं तुम्हाण दंसणं चेव।। जनमञ्जाणविश्वेषणमुत्तमक्र्रह्वाण्वेदं जं ॥ ८७ ॥ नीईएवि भिणयं—" दड्डा रायसहा, दड्डा राहपूड्या प्रारिसा। जहावि न हवंति अस्या तहवि अणस्या त्वयं जंति ॥ ८० ॥ नीईएवि भणयं नारवेद्वा रायसहा, दड्डा राहपूड्या प्रारिसा। साथपात्वा ॥ साहिसा ॥ साहिसा ताव एयस्सा। तो जं उचित्यं होहि पच्छा तं चेव काहामो ॥ ९३ ॥ त्या चित्रक्वा साथपात्वा साथपात्वा ॥ साथपात्वा साथपात्

🐠 एवं मणिटं विसन्तिए तीमे। पुत्तो बहुत्पयारं मणिओ न य मण्णए किंपि ॥ ९७ ॥ इओ य-तत्थेव पुरवरीए 🖞 न । है। हिणा अण्यनपुत्तस ॥ २ ॥ अण्णस विद्यणाओ अण्णस पुणोऽवि नेय हिज्जेति । कुलबालियाओ जन्हा 🎉 अहवा भवाभिनंदीण इत्थिया रायहेऊओ ॥ १ ॥ तो पविसिऊण गेहं वियमितो तेण जाइओ कण्णं । तेणवि भणियं माया दिहा। सा नागवसू तेणं नियगेहदुवारदेसंसि ॥ १०० ॥ इंसणािमतेणं चिय सी तीएँ उविर झित अणुरती। । य दियहंसि परिममंतो य । संपत्तो विवामित्तस सेहिजो गिहदुवारंसि ॥ ९९ ॥ पुरथंतरंसि केणवि पत्नोयजेणं विजि-🖓 वसुदनो नाम आसि विणयुतो । जियमतुणा नियतो जे नगराराकेखयतांमि ॥ ९८ ॥ भवियन्त्रयारे एसो, तिम

🌹 मिता इमें लहु मणसा एवं विभिनंतो ॥८॥ अण्णीम दिने तत्थ य रण्णो आसाण वाहणानिमिनं। नयरीओ निग्गयस्ता 🦄 भू नयणे विणिगाओ तत्तो । अत्रलीहरं पयतो छिहाइं नागद्त्तस्म ॥०॥ एयंमि जीत्रमाणे मह एसा नेय होहिई कणा । मारे-िन्ययध्यं तओ सहासेण सेहिणा बुने। मज्झ गिहीस महायत। नो विक्कायंति कणणाओ ॥६॥ एवं च निखानेज विकन्छ-ं। कृत्।। ।।। एवं भीणओऽवि इमो मोहबसेणं पुणोऽवि संन्वब् । जातियमेतं इन्छाति, द्वं तह तातियं देति ॥५॥ देख मह । निहेयिन मिणयमेथित ॥३॥ " मकुज्जन्यति राजानः, सकुज्जन्यति धार्मिकाः। सकुत्यतुयते कन्या, त्रीपयेतानि सकुत्त-

कण्णाओ कुंडलं पडियं ॥९॥ नियवावासगर्एण य नायं रण्णा तओ समाइट्ठों । सो चेत्र य बसुदनो निरिक्स्डमाणेण किणाओ कुंडलं पडियं ॥९॥ नियवावासगर्एण य नायं रण्णा तओ समाइट्ठों । सो चेत्र य बसुदनो निरिक्स्डमाणेण किणात्यं ॥१०॥ नयरीपं बहिपएसे दिट्ठो भवियव्वयानिओएणं । चउरंगगोत्तहर्षो अद्विपचनीम रुगागी ॥११॥ उज्जाणे १ एक्से उवउत्तो जाह ताव तेण तयं । दिट्ठं कुंडल्स्यणं उज्जोवियद्सदिसायकं ॥१३॥ अरथमणंपिव दट्ठण अत्तणो एसो उवउत्तो जाह ताव तेण तयं । दिट्ठं कुंडल्स्यणं उज्जोवियद्सदिसायकं ॥१३॥ अरथमणंपिव दट्ठण अत्तणो अपणेण । तप्पुडीरं विलग्गो वसुदनो सो विक्तिंह ॥ १५॥ कि एस झित वलिओ कि वा मग्गंतरेण लग्गोत्ति । १ अण्णेण । तप्पुडीरं विलग्गो वसुदनो सो विक्तिंह ॥ १५॥ कि एस झित वलिओ कि वा मग्गंतरेण लग्गोत्ति । १ अण्णेण । तप्पुडीरं विलग्गो वसुदनो सो विक्तिंह ॥ १५॥ कि एस झित विलओ कुंडल्भापण नुणिमो । ता क्याणेल एयं विय छिदं पनं एयस्स मरणाय ॥ १७ ॥ इय चितित्रण गहिरुण कुंडल्ं तयणुमग्गओ लग्गो । ताव गओ कि जा पनो चेहहरं नागदनोति ॥१८॥ पश्चिमागयस्स तत्य य गलंसि से बंधिरुण तंतिण। आह्र्या नियपुस्सा प्यंसियं कि इसं ॥ १० ॥ मणियं च एस पावो रण्णो गहिरुण कुंडलं पनो । प्रांते थवणत्यं ता गिहिओ वंधिरं च हमं जहा देव ।

बुं दुं । मणइ इमं नरवहणा अवियारियमेयमादिहं ॥ ३१ ॥ जम्हा ण पुरिसागिईए जुज्जए कम्ममेरिसं कहवि । हुं तत्थत्थो वयइ परो जुज्जह एयंपि कम्मवसा ॥ ३२ ॥ जओ भणियं—" कम्माइं नूणं घणचिकणाइं अइकितण-तस्समीबदेसंमि । एएण निवइसंतं अवलतं कुंडलं लोय। ॥ २८ ॥ अवराहेण इमेणं विडंबणाकरणपुठ्यमेव-विचिते । कि एवमिमो जंपड् किमलीयमुयाहु सच्चमिणं १ ॥ ३० ॥ आरुहिऊणं ताहे पासायासिरीम कोऽवि तं रयिणिविरामे विगोविऊणं नयरमञ्झामि । आरोविञ्जउ एसी मूलाए अणञ्जवावारो ॥ २४ ॥ तो वसुदत्तेण इमो मिमो । वन्झवसुहाए निज्जड् परुहानिवड्स्स आणाए ॥ २९ ॥ सोऊण तस्स वयणं दारुणमेयं जणो लुयपुन्छकन्नामि ॥ १६ ॥ छित्तारियधारियछतो पुरओ वज्जंतांडिंडिमो नयरे । भामेउं आढतो भणइ य वसुदत्तवयणेणं ॥ २७ ॥ एगो मायंगजुवा वर्चतो घरिओ लहिऊण राइणो वयणं। रयणीएँ बंधिऊणं जाए य पहायसमयंमि॥ २५॥ रत्तकणईरमालेवमालिओ रत्तचंद्रणविलितो । आरोविकण खंजे

बञ्जासाराइं। नाणकुर्यपि पुरिसं पंथाओ उप्पर्ह निति ॥ ३३ ॥ " अन्नत्य गवक्खत्या तथवत्यं नियिव कारिते ते क्षे विका । यञ्ज्ञह सकामहियया अहो न जुनं कयं विहिणा ॥ ३६ ॥ जं गुणरयणनिहीविह एसो संपानिओ विका । इसमवत्यं। अण्णा उभण्य जीसे एस पद सा ह्या अज्ञा ॥ ३६ ॥ जं पुरणं चित्र सह न मिरस्सह चित्रहे तिहा अव्या । विका । विक

कि तस्स पासंमि। सो आणीओ भणिओ, रज्ञा संमाणिऊण बहुं ॥ ५२ ॥ भो । मो । मो । न तुमं कत्ता, इमस्स कज्जस्म नेहिएणेव । तुह संतिएण कहियं, कितु फुडं साह सन्भावं ॥ ५३ ॥ जस्मेह विलिसियमिणं तो सो क्ष 🎙 पांडिमणड् सामि ! जह अभयं। दोसि तुमं तस्त तया कहोमि नो इहरहा कहावि॥ ५४॥ एवं हवउत्ति तओ पासिम आणह तयंति। इय अचन्म्यनित्यं पलोइयं जस्त तुज्झेहि॥ ५१॥ जं आइसहे देनोत्ति भिणय तो सिंस, इमस्त रे रानगातआ ताह। युका जाला समाइंड ॥ ५०॥ मिणियं रणणावि झडाति मज्झ । भीतं, इमस्त रे रानगाति मज्य तो । 👹 ॥ ८६ ॥ अण्णांप्रे चडात्रिज्जङ्जात इमो ताव सावि दोखंडा । संजाया तह्याविहु एवं तो रायपुरितेहिं ॥ ८७ ॥ अ है। रज्जर उनिन्दो तुझ साऽओ पुणोर एवं । वाराउ तिणिण जाए भणइ इमं रुसिय वसुदनो ॥ ४८ ॥ सम्मेण लुणह मीसं, इमस्स रे रे! नग! तओ तेहिं। मुक्को असिष्पहारो इमस्स जा कंठदेसंसि ॥ ४९ ॥ तो देनयात्रसाओ । बसणाओ ॥ ४५ ॥ तन्मित्तिपविणया सा समागया जत्थ नागद्नो सो । आरोविउमाहनो, मूलाँ तहित सा भग्गा 🖁 है। तिलाम ताल कुर्णात है। । ता पासिय नागद्वं मोयमु एयाओ है। विलाम ताल है। । ता पासिय नागद्वं मोयमु एयाओ

अपीए रणण कहेड् जहवनं । मूलाओ आरब्सा तो रणणा हत्थिखंधंमि ॥ ५५ ॥ आरोविओ पुरीए भमाडिओ ।

द्विणोहो । रण्णा पभणेतेणं वयणमिणं बहुसहामज्ज्ञे ॥ ५७ ॥ रे ! रे ! अण्णञ्जा ! तुह अज्ज नागद्वेण | विविष्यं विविष्यं विहिमणुपत्तो स नागद्वेण | विविष्यं विविष्यं विहिमणुपत्तो स नागद्वेण | विविष्यं विविष्यं विह्मणुपत्तो स नागद्वे | विविष्यं विविष्यं विद्यं विविष्यं वि अस्पणा सम एसो । वज्ञाताउज्जपदंतमद्रगिज्जन्तगेष्रिं ॥ ५६ ॥ इयरोऽविहु निव्यिसओ आणतो हियअसेस-कै विसोहिसुन्दरगवक्खनयणिह्या | पिच्छविए एस पुरीवि तुष्झ कर्गणें समुन्वहई || ६६ || सा भणइ कि अमीए | के नाह ! असंबद्धवयणरयणाए | चिद्वामो खणमेगं, विद्यिसेट्टेणं विणोएणं || ६७ || पण्हुत्तरगूहचउत्थमाइणा भणइ | के नागदचो तो। जह एवं ता सुंदरि! निसुणसु पण्डुचरं एकं ॥ ६८ ॥ सह पत्रणेणं इडा, निदाहदाहदुयाण के हुति। पंकयदछिछ। का वा गयाण पाणप्पिया कहमुं॥ ६९ ॥ लिहिंडं पढिज्ञामाणीप तीर्षे भिष्यं करेणुया (करेउणुया) नाह !। तो विम्हर्एण पिट्यं, असं छहु नागदनेण ॥ ७० ॥ पुच्छंति थोवलोभा भवसुहहेरु जाणस्म को सिट्टो ! केरिसया वा नगरी, न होइ परचक्कदुछंघा ॥ ७१ ॥ अप्पायारा उत्तरमिमस्स कहिरुण है जंपह तओ सा। गूढचउत्थं किचिवि, सक्कयभासाँ पढमु पिय !॥ ७२ ॥ प्रसरित मनसिजवायो लिलाल्स- वायनपछ्ठविल्लासा। कं मदवदां न कुरते, ग पिट्यं तो नागदनेण ॥ ७३ ॥ इयरीयिवि सुचिरं चितिरुण रंजिय- विम्यमण्डें मणाँए भणियमिणं। पिययम । लब्दामेमित हु, योवनवनकन्दली बाला॥ ७४ ॥ ता बुद्धिपयरिसं से, अवलोइय नवर कींसे। धौतस्वनरपते ता क्षीणासिंगृहा सुगतकीला ॥ ७७ ॥ सुइरं विचितिऊणं लद्धे कहकहवि भणइ ती एसे। साहु अउन्यं सुंद्रि ! पिढ्यं लद्धं व किच्छेणं ॥ ७८ ॥ मालतीहारनीहारक्षीराभा दानवस्तुता। स्वकीयकीर्त्ति-विरइयमउठत्र । गूढचउत्थइगूढं पिययम ! सुण एगचिचो तं॥ ७६॥ मा रातु भावहारक नीतीनां निलयदा भणइ नागद्नोऽवि । भणमु पिए ! किवि तुमंपि जेण अहयं वियाणामि ॥ ७५ ॥ तो पभणइ नागवमू अदाबंधेण

भवजलहिं॥ ९५॥ एवं च तीएँ वयणं, सोउं संजायबहलरोमंचो । पिइमाइजणं आप्रुच्छिऊण तेहिपिऽणुण्णाओ उणा पोढयं नीयं ॥ ९३ ॥ जाहा निमित्तमित्ती नेव बुज्झांति केवि कयउण्णा । जेसि जिणिद्धम्मो, सुपरिचिओ पुन्त्रजम्मीमे ॥ ९८ ॥ ता जुर्न चिय एवै कीरउ मञ्झीप अणुमयं नाह ! । तुज्झाणुमग्गलग्गा लेघिरसमहीपे जम्मणजरमरणरोगसोगाइअंतयरे ॥ ९२ ॥ तीए बुत्तं तुमए जं दिहं विसयनिराभिलासितं । तं चिय इमेण वेरगगहे-अवियाणियआगमणो जमराओ सन्यनासयरो ॥ ९१ ॥ ताबुज्जमं करेमो सुंद्रि ! सन्यमुभासिए धम्मे । बहुविह-ं य । नो अत्था सुसमत्था रक्खंति जमेण हीरंतं ॥ ९० ॥ ता अम्हाणिव पुसो न पहुप्पइ जा अकज्जपिडयारो ।

॥ ९६ ॥ महया विच्छड्डेणं कारावियांजिणिद्भवणमहमहिमो । दीणाणाहपयाष्ट्रयदाणो संघरस कयपूत्रो ॥ ९७ ॥ सुडियसूरिसमीवे निक्खंतो से पियाऽवि पडिवण्णा । समणतं तस्सेव य महत्तराषु समीवंभि ॥ ९८ ॥ चारिऊण चिरं कालं कलंकमुक्तं तओ समणवममं । आराहियविहिमरणाइं दोऽवि पत्ताई मुरलोयं ॥ ९९॥ एवं जहा सो किर नाग-

द्तो, अद्तदाणाइ नियत्तिचो। इहन्नजम्मे य सुहिक्कटाणं, जाओ तहऽन्ने य भवंतु सत्ता ॥ २००॥ ॥ इति नागद्नाख्यानकं समाप्तमिति ॥

डिचिता चासी कला च डिचितकला-अष्टगुणलाभादिलक्षणा तां 'जानीयात्' अवगच्छेत्, अद्तादानब्र-पिंडियस्स य गहणंमी जयणा सन्बत्य कायन्वा ॥ ४२ ॥ उचियकलं जाणिजासु घरिमे मेष् कलंतराइसु य । उक्तं तृतीयाणुत्रतस्य पञ्चमं गुणद्वारमधुना षष्ठं यतनाद्वारमाह----

तिचार इंयप्रतिपादके, अस्य चार्थः – तस्कराः – मिळिम्छुचारतेषां प्रयोगो – हरणांकियायां प्रेरणं ' हरत यूय – 🦓 मित्यतुज्ञा तरकरप्रयोगः, कृटा-प्रसिद्धस्त्रमावापेक्षया न्यूनाऽधिका वा तुला कृटतुला, कृटं-न्यूनमधिक वा मानं 🦉 दिकं उचितं ग्रह्मीयात, न हिरण्यादिकं, यदुक्तम्—" अप्पेण बहुमेसेज्जा, एयं पंडियलक्खणं। सन्वासु पिंडसेवासु, स्तेनाः- चौरारतैराहतं-आनीतं कुङ्कमादिं स्तेनाहतं, ' वृज्जजां निगाथान्तस्य सर्वत्र सम्बन्धात् ' वर्ज-मिन्न एव सम्बन्धः, कूट्तुलेत्यादिस्तु मिन्न एवेति, तथा ' तत्पीतिरूपं च ' तन्त वजीयेत, अथवा ' नीयालीयमभुया य आणिया दीहबिंदुदुनमाता।'' इति लक्षणेनातुस्वारलोपेन कुडवादि कूटमानं कूटनुला च कूटमानं च कूटतुलाकूटमानं तस्करप्रयोगश्र कूटनुलाकूटमानं चेति पुनर्डन्द्र, येत ' त्यजेत, चकारः परस्परापेक्षया समुचये, तथा तरकरप्रयोगक्टरतुळाक्ट्रमानं चेत्येकं एयं अत्थपयं विक ॥ १ ॥ " इति गाथार्थः ॥ ४४ ॥ गतं यतनाद्वारमधुनाऽतिचारद्वारमाह— तपिडिक्षे च विरुद्धर्जगमणं च वजेजा।। ४५॥ तेनाहडं च तक्तर-पओगक्डतुलक्रडमाणं च तरकरप्रयोगं वर्जयेदिति

तेन प्रस्तुतेन व्यवहियमाणेन घृतादिना वा ब्रीह्यादिना वा प्रतिरूपं—सहरां वसादि पळञ्ज्यादि वा यत्र स तथा है, व्यवहारमिति शेषः, अथवा तस्य—व्यवहियमाणस्वणोदेः प्रतिरूपं—सहरां युक्तिस्वणीदि तत्प्रतिरूपं तेन यो है, व्यवहारः स तदमेदोपचारात्प्रतिरूपसं च वजेयेत, तथा विरुद्धः- प्रतिपन्धो, स च प्रस्तावात्स्वराज्यापेक्षया है, दृष्टव्यः, तस्य राज्यं—कटकं देशो वा तत्र गमनं विरुद्धराज्यामनं तच्च वजेयेत, अतिचाररूपता चैषामेवं- है। काणक्रयेण लोमदोषाच्चौराहृतं प्रच्छत्वमाददानश्रीरो भवति, यदुक्तम्—" चौरश्रीरापको मन्त्री, भेदशः काणक- है। काणक्रयेण लोमदोषाच्चौरः सप्तिष्यः समृतः ॥ ग इत्यतश्रीयेकरणाद् वत्तमङ्गो, वाणिज्यमेव मया क्रियते न है। चौथीमिति बुद्ध्या च व्रतसापेक्षत्वादमङ्ग इति मङ्गामङ्गरूरूपोऽतिचारः रतेनाहृतं। तरकरप्रयोगरतु द्विविधिविधेन है। ग्रह्मिताद्वाद्यादानविरतेर्थेद्यपि मङ्ग एव, तथाऽपि भवदानीतं मौषमहं निगमिषिष्यामि भक्तकादि च भवतामहं दास्यामि. |पारिहरतो ब्रतापेक्षित्वाद्तिचारः । तथा क्रूटतुळादितस्रितिरूपयोः परवञ्चनारूपत्वात्ताभ्यामद्त्तादानविरतेभेङ्ग एव,||५| |कि भवन्तो निर्व्योपारास्तिष्ठन्तीत्युक्तिभिश्रौरान् प्रैरयतः चोरयत यूयमित्यहं न भणामीत्यभिसन्धिना तद्यापारणं||ॐ किवलं क्षत्रखननाचेव चौर्य, कूटतुलादि तत्प्रतिरूपकरणं तु वणिक्नलैवेति स्वकल्पनया व्रतरक्षणोद्यतस्यातिचारावे-

तथा गुह्णाति—आद्ते च कायेन तादिति सम्बन्धः, न केवलमेतत् त्रयं करोति, 'अतिचारेषु च ' पूर्वोक्तरतेनाह- 🥞 अपार उक्तः, वाक्कायव्यापारप्रतिपादनायाह—' पर्यपुष् तहा गिणिह' नि तथाशब्दः समुचये ह्यमध्यवनीं चो-भयत्रापि योज्यते, ततोऽयमर्थः—यः केवलं चिन्तयति, तथा प्रजल्पति—विक्ति चादनं गृह्णामीति, न केवलं जल्पति तथा गृह्णाति—आद्ते च कायेन तदिति सम्बन्धः, न केवलमेतत् त्रयं करोति, 'अतिचारेषु च' पूर्वोक्तरतेनाह-'यः' प्राणी 'विन्तयति' वितकेयति, किमित्याह—' अद्तं गृह्णामि ' अविताणे लामि, अनेन मनोन्या-" तांबिति । विरुद्धराज्यगमनं तु यद्यपि स्वस्वाम्यनतुज्ञातपरकटकादिप्रवेशस्य " सामीजीवाद्त " मित्यादिलक्षण-अइयारेसु य बट्टइ पुणो पुणो तस्स भंगोऽस्थ ॥ ४६ ॥ जो चितेह आदेशं गेणहामि पयंपए तहा गिण्हे।

\| ' छोट्टीवेमनीएँ भण्णड् चउत्थी " ति लक्षणेन 'तेभ्यो ' मुनीन्द्रेभ्यः ' नमामि ' प्रणिपतामि ' प्रयुत्तः ' आदतः 🕌 ये मुनीन्द्रा इति सम्बन्धः, 'दन्तशोधनं' दशनशलाका तद्पि, अपिशब्दादास्तां स्वर्णोदि, दशनशोधनमपि, 🛚 🆑 || अथवाऽपिश्चन्दः (न्दात्त) भरमगोमयादि, 'गुह्मन्ति' आदद्ते अद्त्यमेव अद्तकं—अननुज्ञातं स्वामिनेति भावः 'नृत्तु' 🛚 🕷 | मिराभिष्वङ्गेभ्यः ' द्रव्यादिप्रतिबन्धरहितेभ्यः वीतरागेभ्य इतियावत् , पुनः किंविशिष्टेभ्यः '-गुप्तयो मनोवाक्काय-|| ||निरोधरूपा विवन्ते येषां ते गुप्तास्तेभ्यः, अर्शआदित्वान्मत्वर्थायात्प्रत्यये रूपम्, अनेन च गाथासूत्रेणैबंविधसाधु-नैव, मन्यते जगतित्रकालावस्थामिति मुनयस्तेषामिन्दा इवेन्द्रा मुनीन्द्राः, प्रधानयतय इति हृदयं, 'तिसिं ग ||तादिष्ठ 'वर्तत पुनः पुनः भूयो भूयस्तेषु प्रवृत्ति करोति 'त्तस्य' प्राणिनोऽतिसङ्क्षिष्टस्य 'भद्गः' विनाशः ||'अत्र अदत्तादानव्रतविषये इति गाथार्थः ॥ ४६ ॥ मणितं भङ्गद्धारमधुना भावनोच्यते----जे दंतसोहणींप हु गिण्हंति अदिणायं न य मुणिदा । तेसि नमाभि पयओ निरिभस्संगाण गुताणं ॥ ४७ ॥ 🖁 नमस्कारहारोपाचाद्त्तादानियरतिगुणब्हुमानरूपा भावना सूचितेति गाथार्थः ॥ ४७ ॥

अद्वारसहा वंभं नवगुत्तीपंचभावणासाहेयं। कामचउवीसरहियं दसहा वा अहहा वावि॥ ४८॥ कीहशं ब्रह्मचर्यमिति स्वरूपाजज्ञासायां शिष्यस्योच्यते—'अष्टाद्शधा ब्रह्मे'ति ब्रह्मशब्देन ब्रह्मचर्यमसिधीयते, भणितं भावनाहारं, तद्रणनाच्च तृतीयाणुत्रतमुक्तं, सम्प्रति चतुर्थस्यावसरः, तद्पि यादशादिनवहारम्, अतः तामिः सहितं, तत्र नव गुप्तयो यथा—" वसहि १ कह २ निसिज्जि ३ दिय ८ कुडुंतर ५ नवगुप्तयश्र तङ्ग्राष्टाद्शविकल्पम् ॥ १ ॥ " पुनः कथम्भूतमित्याह— नवगुपिषश्चभावनासाहितं ' नव गुप्तयो—बहाचये-रक्षणप्रकाराः स्त्र्यादिसंसक्तवसतिविसजैनादयो यत्र तत् नवगुप्ति, भावनाभिः सहितं, कियत्यो भावनाः १ 🕷 निवृत्तेः, यदुक्तं वाचकमुख्येन—'' दिन्यात्कामरतिमुखात् त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम् । औदारिकाद्पि तथा 🎉 ' पदैकदेशे पद्समुदायोपचारात्रतच्च अष्टाद्शाभिः प्रकार्रेष्टाद्श्या त्रिविधं त्रिविधेन वैक्रियादौदारिकाच्च पुन्वकीलिय ६ पणीए ७ । अइमायाहार ८ विभूत्तणा ९ य नव बंभगुत्तीओ ॥ १ ॥ " भावनाः पञ्च इमाः— यदिवा नव च ता गुतयश्च नवगुतयः पञ्च च ता भावनाश्च पञ्चभावनाः, कमप्राप्तं प्रथमद्वारेण चतुर्थेत्रतं निरूपयन्नाह— पश्चभावनाश्च इत्याह—पञ्च

(\* आहारगुनी १ अविभूतियण्या २, इरिथ न निक्शाइ ३ न संघवेज्ञा १। बुद्धे मुणी खुदकहं न कुञ्जा ५, धम्मा- कि णुजेही संघए बंसचेरं ॥ १ ॥ " भूयः किविशिष्टं १, उच्यते— कामचृत्रीवैशतिर्राहितं ? काम्यन्ते—आमेळ्थ्यन्ते १ ते कामारोषां चतुर्मिरिधका विश्वतिश्चतुर्विशतिः, सा चैत्रं—संभातासंभातमेदाहिवंदाः कामः, तत्र संभातयि १ देशविधाः कामः, तत्र संभात्यि १ देशविधाः हिशाविधाः कामः, तत्र संभात्यि १ देशविधाः हिशाविधाः हिशाविधाः कामः, तत्र संभात्यि १ देशविधाः व संभाति १ हिशाविधाः हिशाविधाः हिशाविधाः हिशाविधाः हिशाविधाः १ द्वाविधाः १ द्वाविधाः हिशाविधाः हिशाविधाः १ द्वाविधाः । द्वाविधाः १ द्वाविधाः । द्वाविधाः १ द्वाविधाः । । द्वाविधाः । द्वाविधाः । । द्वाविधाः । द्वाविधाः । द्वाविधाः । द्वाविधाः । द्वाविधाः । द्वाविधाः । द्वाविधाः । । द्वाविधाः

🖔 चतिरेकेण प्राणत्यागः १० इत्थमसंप्राप्तकामो दर्शाविधः । दर्श चतुर्देश च मीलिताश्चतुर्विशतिस्तया राहिनं-त्यक्तम् । 🎼 | तथा श्रद्धा—तत्तमङ्गमाभिलाषः ३ स्मरणं—कल्पिततदूपस्यालेख्यादिविनोदः ४ विक्कत्रता—तच्छोकातिरेकेणाहारादि-॥ है जिप निरपेक्षता ५ ळजानाशो-गुर्शिद्समक्षमपि तहुणोत्कीर्तनं ६ प्रमादः-तद्रथेमेत सर्वारम्भेष्त्रप्रवर्तनं ७ 🖟 है उत्मादो-नष्टिचतत्या आलजालमाषणं ८ तत्रायः-स्तम्मादीनामिष तहुद्याऽऽलिङ्गादिचेष्टा ९ मरणं च-शोका-॥ ाश्री तदुक्तम्—" तत्थ असंपत्तोऽत्था १ विता २ तह सद ३ संभरणमेव ४ । विक्कत्रय ५ लज्जनासो ६ पमाय ७॥॥ । । मथेः—अद्देऽपि विलयादौ श्रुतेस्तदमिप्रायमात्रमित्यर्थः १ तत्रैवाहो रूपादिगुणा इत्यभिनिवेशेन चिन्तनं चिन्ता २ (क) उम्माय ८ तन्माने ९ ॥ १ ॥ मरणं च १० होड़ दसमंग्रति, अस्या अर्थः—तत्रासंप्राप्तकामोऽयं 'अयुंगति अर्थन |

🎉 अन्यथा वा बहाचर्यस्वरूपममिधीयते-द्राधा वाऽष्टधा वा, अपिवाशब्दावथवाथौँ, ततोऽथवा द्राधा ब्रह्माथवाऽष्ट-||थै| 😰 ब्रेति, तत्र द्राधा मृत्यहर्स्युक्तद्राविधमेथुनादिरूपकामप्रत्येकवर्तनया, तथा च तहुक्तम् "मेथुना १ तुस्मृति २- 🕅

| | ब्राह्मण विधेयमिति गाथार्थः ॥ ४८ ॥ न्याख्यातं यादशहारेण चतुर्थाणुवतम्, अधुना यावन्देदहारस्यावसरः, ||सायश्र ७, क्रियानिवृत्तिरेव ८ च ॥ १ ॥ एतन्मैथुनमछाङ्गं, प्रवद्नित मनीषिणः । विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाछ | 🎉 || संस्कार ३ स्पृहे ४ न्द्रियात्मेक ५ वृष्यरस ६ विषया ७ विकथा ८ संस्कृति ९ संसक्तमेवा १० मेदाह्याविधाद-ब्रह्मणो निवृत्तिरिति । अष्टधा त्वेवम्-'' रमरणं १ कीर्तनं २ केलिः ३, प्रेक्षणं ४ गुह्मभाषणम् ५ । सङ्कल्पो ६ ऽध्यव-|| त्यादि गाथासूत्रमुक्तम्, अस्य चैवं ग्याख्या-हिविधं मैथुनं, तदाह-औदारिकं च दिन्य गमिति उद्रोरेक्रांहैवी| ||वैक्रियाद्यपेक्षया स्कारेरघनैश्र पुर्हेहेनिवृत्तमीदारिकं औरालिकं या शरीरं तहिषयं तत्सम्बन्धि वा मैथुनमप्यमेदोप-अत्र च विषयविषयिणोरभेदोपचाराद् यावन्नेदं मैथुनं तावन्नेदैन तहिरतिरित्यभिसन्धिना ' ओरालियं चे-ग ओरालियं च दिन्नं तिरियं माणुरमयं पुणो द्विनिहं। माणुस्स सदाराईकाए सयकारणाईहि॥ १९॥

| है| | वारादोदारिक, तिर्यङ्मनुष्यसम्बन्धीतियावत, अत एवाह मूत्रकृत-' तिरियं माणुरसयं पुणो हुविहं , ति पुनः- हि या |आ माह- माणुस्से , त्यादि, प्राकृतशैल्याऽत्रानुस्वारलोपात मानुष्यं मैथुनं ' स्वदारादिकाये , स्वकलत्रपरकलत्र- | ♥ विश्यादिशरिष्ठिषये ' स्वक्तारणादिभिः' स्वकेन-स्वक्रणेन कारणानुमितिभ्यां च विचिन्त्यमानमनेकविषं, श्र||देन सर्वमध्यनेकविधं तथाऽपि रूपलक्षणमेदत्यात्तद्द्रारेणैव शेषायगतेश्व मानुष्यमेवानेकविधमुपदिद्द्यीयिषुरुत्तराप्दे-|||देन सर्वमध्यनेकविधं तथाऽपि रूपलक्षणमेदत्यात्तद्द्रारेणैव शेषायगतेश्व मानुष्यमेवानेकविधमुपदिद्द्यीयिषुरुत्तराप्दे-🍴 आमिदं तेरखं, मनुष्याणामिदं मानुष्यकं, तिर्थक्सम्बन्धि नरसम्बन्धि नेत्यथैः, चकारः समुचये, स च भिन्नक-मिस्तेन दिन्यं नेति योज्यते, दिवि भवं दिन्यं-देवलोकसम्बन्धि, वैक्तियमितियावत, इदं च यद्यपि करणादिभे-हैं। शन्दस्य विशेषणार्थत्वादौदारिकमिति विशिनाष्टे, तात्कमित्याह—' द्विविधं' हिमेदं, कथम् १, उच्यते-तिर-उक्तं यावन्नेद्दारम्, अधुना यथा जायत इत्युच्यते, तत्र भैथुनवतं येन प्रकारेण जायते तदाह— दुनिहं तिनिहेण विउठिवयं तु एगविहतिविह तिरियंभि मणुयं निरमे भंगे पचक्खाणं चटत्थनए॥ ५०॥ || भवतीति गम्यत इति गाथार्थः ॥ ४९ ॥

विषित्रियमङ्केन मैथुनविरमणं भवति, तिर्थङ्मतुष्यमैथुनविरतिः केन २ मङ्गेनेति चेदुच्यते— 'एगविहतिविह तिरियंमि मणुयं चरिमभंगे' ति, अत्र सूत्रत्वान्तीयाविभक्तियोन एकविधितिवि-धेन न करोमि मनेवाक्कायैरेवंविधमङ्गकेन तिरश्चि-तिथैग्विषयं प्रत्याख्यानं, मतुजं च-मतुष्यविषयं पुनविषयविष-भावार्थश्रायम्-श्रावकस्यानुमतेः सर्वत्राप्रतिषेघात् सामान्येन वैक्रियदेव्यादिसत्कं डि-सप्तम्यास्त्तीयार्थत्वात, तात्पयीर्थश्चायं-गवादीनां वृषभादिसंयोजनप्रकारेण तिर्थग्विषयमैथुनकारणानुमत्योः प्रायशः || श्रावकेण निषेद्धमराक्यत्वात तैरश्रमेथुनप्रत्याख्याने एकविषत्रिविघलक्षणो भङ्ग उक्तः,मानुषे स्वस्वापत्यविवाहादौ कारणा-ततश्र हिविषंत्रिविषेन-न तुमतिमावाद्वलवह्यापारतया मनोवचननिरोधस्य च दुःशक्यत्वादेकविधैकविधेनेत्युक्तं, मनोवशत्वादिस्वयोग्यतापरस्य यिणोरमेदोपचारात 'चरिमे मंगे ' ति चरमेण भड़ेन-एकविधेकविषळक्षणेन, न करोमि कायेनेत्येवंरूपेणेत्यर्थः, तु परेणापि प्रकारेण प्रत्याख्यानग्रहणसम्भवात् शेषा अप्यष्टी मङ्गाः पद्त्रयेऽप्यनिषिद्धा एष्टच्या इति गाथार्थः॥५०॥ प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानं 'चतुर्थव्रते ' इति तुर्यपादेन सर्वत्र सम्बन्धः, वैक्रियमेथुनविषयं मनोवाक्कोयरेवंविघभङ्गकळक्षणेन चतुर्थाणुत्रते,

हैं लजी ' युग्मभातरे ' विणक्सता च ' वाणिजकपुत्री, मैथुनानिवृत्तेरेहिकदोषमाजनं संबृता इति गम्यते, पर-में में 'नपुंसकत्वें ' षण्डत्वं ' द्रोमीग्यं ' दुमेगत्वं च ' दोषाः ' दूषणानि, चकाराद्न्येऽपि, तदुक्तं-" मेहणवयः । भंगंमी आसे पोसे तहेव करकमे । विह्वा वंशा तिंदु जोणिसूलं रुहिरवाहो ॥ १ ॥ " ति, इत्याद्योऽपि हस्याः, क्रि 👑 प्रस्परप्रीतिभावापन्ना उद्घयौवनवर्तिन्यो जिनमतिप्रियङ्करीधनश्रीनामधेयाः, जिनद्त्तिप्रियमित्रधनद्ताभिधेमेहाश्रेष्ठि-इहैव जम्बूद्दीपे भारतवर्षमध्यखण्डालङ्कारभृतसीराष्ट्रविषये गिरिनगरं नाम पत्तनं, तत्र तिस्र इभ्यदुहितरः मिरिनयरे तित्रि वर्यसियाउ वादो जमलगा विणसुया य। परलोए नपुंसन दोहमां वेब दोसा य।। ५१॥ परलोए नपुंसन दोहमां वेब दोसा य।। ५१॥ भारिनगर, भिरिनगरासिधानपत्ते ' तिस्रो व्यस्याः' त्रिसंख्या मित्रभावमापत्ताः स्त्रियो हो 'यस-उक्तं यथा जायत इति हारम, अस्य सम्प्रति देषिद्वारावसरः, दोषाश्रेहिकाः पारत्रिकाश्र, तत्रेहिका मातृम-इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ ५१ ॥ मावार्थः कथानके योऽवसेयः, तेषु च प्रथमं तावदिदम् है। गिनीगमनादयः, पारतिका नधुंसकत्वाद्यः, तात् हेधाउत्येकगाथया प्राह—

क्रिक्शियनश्रीमैत्या नात्यन्तं जिनव्यो गृहीताणुव्रतः श्रावकः, तरसद्वर्या जिनमतिरिप श्राविका, केशळे श्रियद्ध्यीयनश्रीमैत्या नात्यन्तं जिनधमीस्थरमतिः, जातश्रैकैकरतासां प्रत्रः, अन्यदा च तिस्रोऽप्युज्जयन्तिगिरि श्रियद्ध्यीयनश्रीमेत्र्या नात्यः, तस्य च रम्यरम्थतरप्रदेशावळोकनेनोत्पन्नाधिकक्षेतुका अपरापरप्रदेशदिक्ष्या विचरन्त्यः। श्रियः निम्नश्राव्यक्षिकक्षेतुका अपरापरप्रदेशदिक्ष्या विचरन्त्यः। श्रियः निम्नश्राव्यत्या विचरन्त्यः। इतश्च तत्युत्रा अपि स्वितिनिक्षितो वेश्वाजनीचितो वैशिकक- श्रियः। जाता अत्यन्तप्रासिद्धा विचरम् विद्याः। इतश्च तत्युत्रा अपि स्वितिनिक्षित्रो विद्यम्पयम् एव पाठिताः वितृत्यं वितृत्यं विद्यम् विद्यायः। स्वित्यं स्वयंतः, कारिताः पितृभिक्षेत्रायमित्र प्रवित्यायमित्र विद्यम् स्वयंतः। अन्यदा चाळे।चितवन्तरसे-किमनेन प्रमुतेनापि पितृ- श्रिक्षिमानिद्दे श्रावकत्यमुत्रायमिति किमपि देशान्तरं गत्या निक्रमुत्राम्याप्रवित्यायमिति किमपि देशान्तरं गत्या निक्रमुत्राम्याप्रवित्यायमिति किमपि देशान्तरं गत्या निक्रमुत्राम्याप्रवित्यायमित्रायः। सामग्र्या नावा समुत्तियं समुद्रं श्रिक्षे समुद्रे समुत्यान्ते परिमाञ्च स्वितिद्यायः गृहीतदेशान्तरगामिमाण्डा महत्या सामग्र्या नावा समुत्तियं समुद्रं ।

🖑 संपुटकमुच्छोटच लेखकं गणितुमुपचक्रमे, साऽपि तद्त्र एवोपविष्टा, कियत्याऽपि वेलयाऽवादीत्–आर्यपुत्र ! कुतः 🬘 जम्मुः, ताभिश्र तद्गगमनप्रतीक्षणाक्षणिकचेतोद्यिभिरवलोक्य तान् आगतांश्रकेऽभ्युत्थानासनदानाद्युपचारः, 🖔 संपुटकं च खटिकां च गृहीत्वा समायातः, स च क्षणमात्रं जिनमत्या सह संभाषणादि विघाय प्रदीपान्तिकवर्येंव 🦞 स्थिताश्र कियाचिरमपि परिहासादिविनोदेन, नीताश्र कमेण स्वश्यमीयस्थानानि, तेषु च जिनदत्तपुत्रः श्रावकः 🞉 विषयसुखमतुभवनीयं, ततो वणिक्पुत्रैः एवमास्वित्याभिधायोचितताम्बूलादिदानपूर्वकं तह्हाणि विज्ञाय प्रेषितास्ताः है स्वगृहाणि, स्वयं च भाण्डप्रतिभाण्डक्रयाविक्रयादिन्यापारेण दिवसमातिवाह्यास्तं गते चक्रवाकबान्धवे गभस्तिमा- हि स्वगृहाणि, स्वयं च भाण्डप्रतिभाण्डक्रयाविक्रयादिन्यापारेण दिवसमातिवाह्यास्तं गते चक्रवाकबान्धवे गभस्तिमा- हि लिनि प्रवृत्तेप्रसारिकासार्थेपरमानन्दजनके सन्ध्यासमये मन्दमन्दमुन्मिषत्तु पारिद्दश्यमानोषु तारतारकेषु कमेण हि तिमिरनिकरापूर्यमाणासु समस्ताद्यासु धृत्वा स्वस्थाने रक्षपात्वात् षोडशोत्तरं २ शतं द्रम्माणामादाय तासां ग्रहाणि तिमिरनिकरापूर्यमाणामु समस्ताशामु धृत्वा स्वस्थाने रक्षपालान् षोडशोत्तरं २ शतं द्रम्माणामादाय तासां गृहाणि गताः पारसकूळं, द्शितवन्तस्तत्रत्यस्य लोकस्य स्थमाण्डानि, अत्रान्तरे समागतास्तास्तिस्रोऽपि तत्समीपमुपात्तो-

निक्तम्—अम्ब ! मया तावन्मनागकार्थं नाचिरितं, ताम्यां तु मम सुहज्ज्यां स्वस्वजननीपार्श्वगताभ्यां किमपि कुतं

भीतेनेव जीवितेन, जिनवछमस्तु स्वमातरं गृहीत्या समायातः स्वनगरं, तन्मुखादेव ज्ञातवृत्तान्त्रेकेहुभित्योकेगृहीता-है ततोऽन्यतोमुखमाहितं प्रवहणं, तन्मातृभ्यां च प्रमविषाद्मागताम्यामतिवाहित आत्मा समुद्रमध्ये, मुक्ते च कलङ्ग-मंभेव प्रमूतविचावितरणेन स्वमातरः, आगन्तुं प्रवृत्ताः स्ववेशाभिमुखम्, अन्तरा च प्योत्जोचितं स्वजननीप्यां ै सह प्रियमित्रधनद्तपुत्राभ्यां—स्वनगरमहुप्राती स्वजनवर्गस्य किमुत्तरं दास्यावः १, तन्न युक्तं स्वदेशगमनमावयोः, हिमेन यथा भवत्येवंविधमनिवृत्ताविषयाभित्याषाणां प्राणिनां, तत्मात्कायीनिष्ठा भवामः, कि विषादेन १, ततो मोचिताः भू भीणतमनेन-यथैतास्ता अस्मन्मातरस्तित्रो याश्चोरैस्तद्गऽपहताः, ततोऽतिदूरं विषाद्मुपगतावेतो, मंबोधितो जिनव-🖐 मिष्यतीति न बेह्म, तद् यामि तज्जापनायेत्याभिधाय यावहतस्तावदुषमुक्ते ने ताम्यां, ततं आह्य हाबत्येकंत्रं

कै वद्ति-सर्वे एव सजननीकाः प्राप्ताः स्वनगरं विशिष्टमंवेगागतमानसा बसुद्धः पञ्चाणुत्रतधारिणः परमश्रावकाः, मूरमेनाविषये मथुरा नगरी, तस्यामसाधारणरूपलावण्यादिगुणगणालङ्कारधारिणी समस्तकलाकलापकुश्तला न्यणुत्रतानि, सोऽपि तथाविधस्थाविशन्तिके मात्रा सह प्रवच्यामादाय विधिना परिपाल्य गतः सुरलोकम्, अन्ये तु 🛦 एवं विज्ञायान्येनापि न कार्योऽतिप्रसङ्गो भेथुने, किन्तु विरतिः कार्येति ॥ हितीयकथानकस्

तिन चादिधं—यथा युग्मगर्भदोषोऽयं, न तु रोगदोषः, ततरतदम्चयोदितं--हे वत्से ! प्रसवसमये महती 🕷 🖟 वाघा भविष्यत्यत औषघादिना गालय गर्भमेनं, तयोक्तं—को हि नाम जानान एवंविघमतिदारुणं 🕼 ||कुबेरसेना नाम गणिका, तस्याश्वान्यदा कथाश्चद्रभैसम्भवे महती रारीरबाघोद्पादि, कथितं वैद्यस्याप्रे,||﴿ ||न्योक्तं-परित्यजैते, कुबेरसेनाऽबवीद्-अम्ब ! दशरात्रमनुपाल्य त्यक्यामि, एवमस्तिवति प्रतिपन्ने कुबेरदत्तकुबेरद्ता- 🛚 शरीरचिन्तां विधाय यमुनातट एव शौचमाचरद्भयां दृद्दशे सा लोलकछोलमालयोह्यमानाऽऽगच्छन्ती मञ्जूषा तट-||नामाङ्के मुद्रिके घटायित्वा तयोरेव कण्ठे बद्ध्वा दिन्यमञ्जूषां च स्र्यन्त्रितां कारयित्वा तन्मध्ये ते गर्भरूपे प्रक्षिप्य |पातकमङ्गीकरोति १, तस्मादस्तु इत्थमेवायं गर्मों, यद्भवति तद्भवतु, ततश्च कालक्रमेण प्रसूता दारकदारिके, जन-| दशमदिवसे यमुनायां प्रवाहिते, प्रमातसमये च सौर्यपुरवास्तब्यकाभ्यां महेश्वरद्त्तयक्षद्त्तनामकाभ्यां श्रेष्ठिकाभ्यां निकटम्, आगता च गृहीत्वोद्याटिता यावचावदवलोकितं मध्येमञ्जूषं बालकयुग्ममेकं, तयोरनुपमरूपधारको |दारकोऽपरा च दारिकेति, ततो महेश्वरदत्तेनाभाणि—मो यक्षद्त ! सुरूपमेतद्युग्मकं कस्याचित्, केवलिमित्थमेवमुक्त व्यसनपरम्परां मरणं वा प्राप्स्यीत अतः संगोप्यतामेतत्, ततो यक्षद्तेनोक्तं—यचेवं पुत्रो ममाप्येतां प्रत्रिका स्वयमेवोर- शिक्रयतां, महेश्वरदत्तेन त्येवमस्तिवत्यभिधाय कुबेरदत्तां स्वयं गृहीत्वा कुबेरद्तं च तस्यापीयित्वा स्वगृहमाययौ, कालेन व ते तहहयोः सुखंसुखेन बृष्टिमुपगते, यथौचित्यमेकोपाध्यायसमीपे एव कलाग्रहणं कारिते, जातश्च तयोः परस्परं हैं चिरन्तनमावयोः १, एकोदरोद्धतापत्यतयैवावां कापि नाभूव; न च ममास्या उपि कदाचिन्दायोबुद्धि—[ यन्थायम् १ । १०००]—स्तद्रत्वा पितरावापुच्छामि, देवगुरुशपथदानपूर्वं च पृष्टो तो यथावत्काथितवन्तो मञ्जूषात्यामवृत्तान्तं, कारितं परस्परमेव पाणित्रहणम्, अन्यदा च घूतविनोदेन तिष्ठतोस्तयोः संचारिता त्रहणके स्वनामाङ्गमुद्रा कुबेरद्र-न्यवहारबुद्ध्या गतः, तत्र च भवितन्यतावशेन तस्या एव निजमातुः कुबेरसेनायाः कथञ्चिद्दहं गतः, दष्टा सा, सेहः, कमेण चोपारूढी यौवनं, उचितसमथे च श्रेष्ठिम्यां को हानयोरितिसोहवतोवियोगं करिष्यतीति पर्योत्योन्य हा । न सुन्दरमाचरितमित्यमिघाय कुबेरद्वायारतं वृचान्तं प्रकथ्य पितृगृहं च तां प्रस्थाप्य स्वयं मथुरायां संजातं चरणपरिणामा त्या, कुबेरद्तोऽपि तामालोक्य स्वमुद्रया सहैकघटनामिचिन्तयत्—कथमेतन्मुद्राद्रयमेकघटनं समाननामन्यासं जातानुरागो भाटीप्रदानपूर्व तथेत्र सह विषयमुखमनुभूतवान, कमेण च सैव स्वपीरगृहे धृता, पुत्रश्च जातः इतश्र कुबेरद्ता तदैव वैराग्यमूरीकृत्य, सुत्रतागणिनीसमीपे सविरतरां धर्मदेशनामाकण्ये

| डाणं । पावाणं कम्माणं तो एत्थं नत्थि दोसौति ॥ १ ॥ " तत इद्माकण्यै प्रबर्धमानग्रुभाष्यवसायया तयोक्तं-| विविचमविलिम्बितं प्रयन्छ मे भगविति । स्वकीयद्क्षिां, तयाऽपि तद्योग्यतामवगम्य द्विक्षिता सा, गृहीतिद्विष-| शिक्षा कालेन षष्ठाष्टमद्शमद्दामहाद्शादितपोविशेषशोषितशरीरा बह्मचर्यभावनाः पञ्चापि विशेषण पुनः पुनरा-| वर्त्तयन्ती विशुद्धनवब्रह्मगुप्तिपरिपालनपरा प्रशस्ताध्यवसायस्थानकारोहणक्रमेण संजातावधिज्ञानावरणकर्मक्षयो-|| िक्सेवमसमेख्नसं जल्पिस १, साध्वी प्रोवाच-महानुभाव ! नासमञ्जसं, यिद् कौतुकमाभाति तदा ज्युणु क्षणमात्रमव-पप्रच्छ—भगवति । यन्मया निजञ्जातीर भटेबुद्धया चेष्टमानया पातकमुपार्जितं तच्छोधनोपायो भवदीयप्रवज्या । भ भवति न वा १, गणिन्योक्त—भद्रे । भवति, यत उक्तमस्मदागमेः-" सव्वावि य पव्यज्जा, पायिच्छितं भवंतरक-

स्तिष्ठतस्तथा ॥ ६ ॥ जातश्च दिवसैः कैश्चित्तस्यालापादिपूर्वकः । द्वाहित्रा सह सम्बन्धः, परदारानिवृत्ततः ॥ ७ ॥ 🕅 हत्यिमुच्यते—

तृतीयमुच्यते—

हितीयं कथानकम ॥ अधुना विज्ञाय निवृत्ती यतितव्यमिति ॥ समाप्तं हितीयं कथानकम ॥ अधुना विशक्सुतोदाहरणं

तृतीयमुच्यते—

हित्तीयमुच्यते—

हित्तीयमुच्यते—

हित्तायमुच्यते—

हित्तायमुच्यते—

हित्तायमुच्यते—

हित्तानागुरे स्म्ये, सार्थवाहो महेश्वरः ां तत्पत्नी वसुमत्याख्या, गर्मिणी साऽन्यदाऽभवत् ॥ १ ॥ तन्तेव तामसौ मुक्तवा, स्वयं देशान्तरं गतः । वाणिज्यार्थं क्रमेणेषा, प्रसृता प्रत्रिकां ततः ॥ १ ॥ इिक्सिने ।

वायातश्च तित्या । ज्ञापितं वसुमत्याऽस्य, त्वरपुच्युह्हनोचिता ॥ ३ ॥ संदिष्टममुनाऽमुष्ये, कन्यां त्वं परिणाययेः ।

हित्राच्यात्व वतोऽत्रेव, मे दिनानि कियन्त्यिप ॥ ४ ॥ तयाऽपि मथुरापुयो, पुत्री सा परिणायिता । आगतः सोऽपि क्ष 🎉 स्तिष्ठतस्तथा ॥ ६ ॥ जातश्च दिवसैः कैश्चित्तस्यालापादिपूर्वकः । दुहित्रा सह सम्बन्धः, परदारानिवृत्ततः ॥ ७ ॥ 🧖 वर्षावृत्तौ स्वकं घाम, जगामावसरे प्रियाम् । अपून्छत् क त्वया पुत्री, प्रद्ता १ साऽपि साझसम् ॥ ८ ॥ अत्रोच-🔻 कालेन, तत्र भाव्यनियोगतः ॥ ५ ॥ जामातृगृह एवास्थान्न सम्बन्धं विवेद सः । प्रावृद्कालश्च तत्रास्य, समेत-धाय, ततः कथितः सर्वेऽपि जन्मप्रभृति वृत्तान्तः, ततश्राहो! दारुणमज्ञानं यद्दशेन मयेदमकुत्यमाचिरितमिति | परमसंवेगागतहद्यो निविण्णकाममोगः प्रज्ञाजितः, कुबेरसेनाऽपि तत्प्रभृति ब्रह्मचयरक्षणपरा विशिष्ट्रशाविकाऽभूत ।

एकस्मिन् ग्रामे देवानन्दनामा वणिक् प्रतिवसति स्म, तस्य पत्नी गुणवत्यभिघाना, तत्प्रत्री सुन्दरी, न्मथुरापुर्यों, तत आनाथि तामसौ । स्वभुक्तां यावदद्राक्षीद्रतस्तावहिळक्षताम् ॥ ९ ॥ साऽपि तं पितरं ज्ञात्वा, ळज्ज-🎉 याज्नतः प्रविश्य च । शीघमुह्नन्थनं कृत्वा, प्राणत्यागमथाचरत् ॥ १० ॥ गाढानुपातज्वलनज्वालाऽऽलीलिंढमानसः | कि | मूरीणामन्तिके दीक्षां, सचो जग्राह तिपता ॥ ११ ॥ अन्यद्वा विषक्सुतोदाहरणमुपद्वयेते — पुक्सिम् ग्रामे देवानन्दनामा विषक् प्रतिवसित स्म तस्य पन्नी मणवन्यिष्यान

परपुरणः—स्वमनुरन्यस्तस्य वनने-रागबुद्ध्या त्यागस्तरमात्वीति गम्यते, किमित्यहि - इह , अत्र मवे , परपुरणः—स्वमनुरन्यस्तस्य वनने-रागबुद्ध्या त्यागस्तरमात्वीति गम्यते, किमित्यहि - इह , अत्र मवे , परपुरणः—स्वमनुरन्यस्तस्य वनने-रागबुद्ध्या त्यागस्तरमात्वीति गम्यते, किमित्यहि - इह , अत्र मवे , श्रीय सह कापि नोवितो रात्रो १, न हान्यथा न्रह्णपाचुत्तिसंभवः, ततः मोऽपि व्नोपयोगः सत्यितिवृत्तवृत्तीनां मत्त्रा श्रीय सह कापि नोवितो रात्रो १, न हान्यथा न्रह्णपाचुत्तिसंभवः, ततः मोऽपि व्नोपयोगः सत्यितिवृत्तवृत्तीनां मत्त्रा श्रीय सह कापि नोवितो रात्रो १, न हान्यथा न्रह्णपाचित्राचित्राचित्रमिते प्रववाज । परदारातिवृत्तवृत्तीनां मत्त्रा श्रीय सह कापि नोवितो रात्रो १, न हान्यथा न्रह्णपाच्याचित्राचित्रमिते प्रववाज । परदारातिवृत्तवृत्तीनां मत्त्रा श्रीय सह कापि नोवितो रात्रो १, न हान्यथा न्रह्णपाच्याचित्राचित्रमिते प्रववाज । परदारातिवृत्तवृत्तीनां सत्त्रा श्रीय सह कापि नोवित्रो रात्रो १, न हान्यथा न्रह्णपाच्याचित्रमितः । नामेत्रमिहलोक एव दोषात् विमान्य विवेकिभिस्तालिव्नैसेयामितन्यमित्युपदेशपरः सर्वकथानकभावार्थे इति अ प्रमातप्रायायां च रजन्यां स्वजननीयक्षमंगीतश्तिरः स्वभावेया पृष्ट उपालज्बक्ष्य-पाप । किमेतदाचिति १, जन-, बोरान्यकारे तामजानानक्षिरं रन्त्या कथिबदात्मीयवस्त्रबुद्धया तदीयाम्बरमेव परिधाय ततो निर्गत्य च स्वगृहमाययो, परपुरिसवज्ञणाओं, इह परलोप् य लहह कुछाणं। परपुरिसवज्ञणाओं, इह परलोप् य लहह कुछाणं। एत्य समहा सीया महासहै दोषिण दिहंता ॥ ५२ ॥ गाथार्थः ॥ ५१ ॥ व्याख्यातं दोषद्वारम्, अधुनाऽवसरागतं गुणद्वारमुच्यते-

गर्थः॥ मावार्थसतु कथानकाम्यामवसेयसते चेने—

पातुष्पाद्याप्तपुर्या द्यादानादिविद्यमातुष्ठानातुशालिना जिनदासी नाम भायो, तयोश्र जन्मान्तरा- कि पात्पुण्योद्यातुरूपमिहलाकिकं पञ्चप्रकारं विष्यमुखमनाबाधितधमेमार्गमतुभवतोः कालकमेणोद्पादि सन्निहितसक-|लगामिमद्रा सुमद्रा नाम कन्या, सा च शुक्कपक्षप्रतिपच्चन्द्रलेखेव प्रतिदिवसोपचीयमाननिखिळदेहावयवा||आ |समुपाचोदाचकलाकलापा च प्रथमे वयसि वर्तमाना कदाचिद्वलोकिता तत्रैव प्रयोजनवशादागतेन शाक्यभि-जिनदत्तपार्श्वे निजकपुरुषान् प्रेषयामास, जिनद्त्तौऽपि तानुचितप्रतिपत्या सन्मान्यांप्राक्षीदागमनकार्यं, तेऽपि च इहैव मारते क्षेत्रे दक्षिणार्डमध्यमस्वण्डाळङ्कारभूतोऽस्त्यङ्गा नाम जनपदः, तत्र चम्पा नाम नगरी जितश-जिनशासनाक्षोभ्यसत्यो दीनानाथादिदानोपभोगयोग्योगार्जितप्रचुरिवतो जिनद्तो नाम आवकः प्रतिवसाति स्म, तस्य त्रुनराधिपस्य राजधानी, तस्यां चोपळब्यजिनाभिहितनिखिळजीवादितत्वोऽस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्ततया देवादिभिरपि चानुरूपादिगुणसमुद्या द्यादानादिविशिष्टधमोनुष्ठानानुज्ञालिनी जिनदासी नाम भायो, तयोश्र जन्मान्तरो-गत्वा तैः कथितं श्रेष्टित्रचनं बुद्धदासस्य, सोऽपि तद्नुरागविह्नलितमानसो व्यचिन्तयत्-कथं पुनरेषा मया लभ्या १, हं | क्षुपासकपुत्रेण बुद्धदासेन, विस्मयस्मेरचक्षुश्च चिरं निरीक्ष्य तस्यां संजातगाढानुरागो गृहं गत्वा तद्वरणबुद्ध्या काथितवन्तः सवै, ततो जिनद्त्तोऽवादीत्-उचितमेवेदं, केवलमन्यधामिको ह्ययमतो न द्दाम्यहमात्मपुत्रिकाममुष्य, ततो

मारं कामभोगमुखमनुभवन्नासाञ्चके, अन्यदा च भिणतो रहांति श्वमुरको जामात्रा—तात ! मुच्यता- १ मियमात्मपुत्री येनागच्छति श्वगुरकुलं, जिनद्त उवाच-पुत्र । युक्तमेवैतरकुल्ह्रीणां यत् श्वगुरकुले निव-महाविमुत्या च विशिष्टलमादी कारितवान् पाणिमहणं, क्रमेण चासी कतिचिहिनानि तत्रेच तया सह सद्भाव-ब्रतसप्तिशक्षाबतरूपं धर्ममङ्गिकत्य गुरुमूले जातो विशिष्टश्रावकः, कारयामास सततं जिनभवनेषु सात्रयात्राधुत्सव-🖞 परम्परां, प्रतिलामितवान् प्राशुकेषणीयाहारादिना जैनसाधुवर्गं, प्रस्तावाहरूपं प्रवत्ति स्मान्येष्वपि साधिमिकवात्स-🐞 ल्यादिक्रत्येष्ठ, ततो जिनद्त्तोऽपि काळक्रमेण तं तथापरिणतश्रावक्धमे विज्ञाय द्त्तवात् स्वद्वहितरं तस्मै, ततसीः आवकधमें उपदिधो, गृहीतस्तेनापि पूर्व कपटवृत्या पश्चाद्नवरतश्चवोन भावसारं, कथितं च गुरुपुरतो ै यथा-कन्यानिमित्तमेवायं, मया धर्मोऽत्त्रशीलितः। साम्प्रतं भावतोऽत्येष, प्रतिपन्नो यथोदितः ॥ १ ॥ ततः पञ्चाणु-वान्—मोः। मोः साधवः। अहं भवभयत्रतो भवतत्वाणमाशितः स्वधमेरक्षया युथं तन्मां रक्षत रक्षत, तैरिष तह्रावमपरिज्ञायोपदिष्टो यतिधमेः, तेनोक्ते—नाहमेनं कर्तु समयों, गृहस्थावस्थोनितमेत्र मे किमपि धर्मस्वरूपं वदत, , ज्ञातं-करोमि कपटआवकत्वं, शिक्षयामि तेषां सामाचारीमिति परिमाञ्य गतः साधुसमीपम्, अभिवन्य च भाणित-

सने, केवलमतिप्रबलो मिध्यात्वविषयविकारः प्राणिनां, अनेन हत्पूरकेणेवाघूणिंता न चेतयन्ति कृत्याकृत्यविभागं 🌿 🗎 निवृन्ति भाष्याभाष्यस्वरूपं न पर्यात्योचयन्ति स्वपरयोग्रेणद्रोषानीमित्तं, ततश्च यथा कथञ्चित्पवर्तन्ते 📗

महावर्तमाना यावत दिनानि कानिचिद्नैषीत तावत्तदीयश्वश्रुआतृजायादिवर्गों वैधम्येमत्तरेण तक्रतुः पुरतो क्षितिमाना यावत दिनानि कानिचिद्नैषीत तावत्तदीयश्वश्रुआतृजायादिवर्गों वैधम्येमत्तरेण तक्रतुः पुरतो क्षितिमाने महाविक्षिति श्रितिमाने सिक्षादिव्याजेन तिष्ठन्ति महती वेळां, न चायमितिसं कां महाविक्षान्तिमाने कां विमलशालिनामुचितः, त्वमिष मूढो यो निजकुल्कमससमागतं बुद्धधर्मभुत्मुच्य भार्याऽत्रुवृत्या श्रेताम्बरधमीतिः विष्याः विमलशालिनामुचितः, त्वमिष मूढो यो निजकुल्कमससमागतं बुद्धधर्मभुत्मुच्य भार्याऽत्रुवृत्या श्रेताम्बरधमानितः । त्वामिषि यदि कां तिः, ततः स तद्धचनमलीकं मन्यमानोऽभ्यथात्, "अपि चलति मेरुचूला ज्वलित ज्वलते जलेऽप्यविश्वान्तम्। न त्वस्याः । देवगृहे यम् चिरं तिष्ठत्येषा न सोऽप्युपालम्मः । यतयस्तत्र व्याख्यां विमलं न भवेत कस्यापरस्य स्यात् । ॥ १ ॥ देवगृहे यम् चिरं तिष्ठत्येषा न सोऽप्युपालम्भः । यतयस्तत्र व्याख्यां सब्सेन्यापारपरायणा ' भठ्टेदेवताः कुलिन्निय । इति नीतिवाक्यमनुस्मरन्ती च परमान्तःप्रीत्या सर्वेस्थानेषु तिचित- 🅍 🛊 ते नित्यमाहताः ॥ ४ ॥ जिनधर्मेमपि न मार्यानुवृत्याऽहं स्वीकृतवान्, किन्तु तापच्छेदकषशुष्डतामस्यावलोक्ये-|सुभद्रा, सा चात्रादेवसं जिनभवनगमनपूजाचैत्यवन्द्नयत्युपासनप्रतिलाभनास्वाध्यायकरणधर्मध्यानासेवनादि-है कुर्वन्ति श्रृणोति सा च यतः ॥ ३ ॥ आयान्ति यह्हममी मिक्षादिनिमित्तमस्तपापचयाः । स्वानुग्रहेच्छया तन्मयेव

्रि त्यादिवचनैनिंलेंठितो विल्क्षीभूय स्थितः, केवलं तिच्छद्रान्वेषणपरो बभूव, अन्यदा च मासक्षमणपारणके समायात हुं एकस्तपस्ते तद्दं, तद्दिण च पवनप्रेस्तिः प्रविष्टरतृणावयवो, न चाप्रतिकमैत्रारितया तमसावपनीतवान्, सुभद्रा च पक्सिम्प्या तद्दं, तद्दिण च पवनप्रेस्तिः प्रविष्टरतृणावयवो, न चाप्रतिकमैत्रारितया तमसावपनीतवान्, सुभद्रा च ज्ञां तच्णं, मा भूतिष्प्रतिकमैतनोभूनेरेतद्शिविष्यतायोति चिन्तयन्त्येव जिद्दायेण यावदपनीतवती तत्तावत्त्रीयल्ळा- श्रितात्रमा विष्टिन्य सुभित्रमा निर्मेत्र साधुः ह्यस्तद्दीयस्त्रमा ननन्द्रा च ज्ञावित्त्रमा निर्मेत्र साधुमाळतले, अनामोगयोगतश्च न लक्षितस्त्रमा निर्मेत्र साधुः ह्यस्तद्दीयस्त्रमा ननन्द्रा च विचन्तयत्—िकमित्रनिम्दानीमुत्तं करोषि १, ततोऽसा- विचन्तयत्—किमित्रमायाभिति प्रतनुरागस्तद्देगरे जातो विपरिणतश्च मनाग् धर्मात्, ज्ञातश्चायमयंः कशिव्यस्त्रमद्रया, चिन्तितं किम्पेन्यमायितमेतद् यन्मित्रमित्ने मावच्छासनस्य मालिन्यमज्ञिन, तत्कथमपनेतव्यमिदंरम् वानपनीतेरिस्मा किम्पेनिम्यम् साम्पेन्यमातिनेत्रम्यातिनेतद् यन्मित्रमित्ते साकारानग्रनेन शासनदेवताप्रसादनाय कायोत्तर्गितिविचन्त्य विधायोगव्यात्

| | दिशः समुचोतयन्ती समायाता शासनदेवता—श्राविके ! कि ते प्रियं करोमीति वदन्ती, ततोऽसावि समुत्तारित-अद्य रजन्यवसाने चम्पापुर्याश्चतस्रोऽपि प्रतोल्यस्तावन्नोद्धटिष्यन्ति यावत्त्रया चालनीव्यवस्थापितोद्कच्छटामि-निच्छोटिताः, न च त्वया यावद्ग्याः स्त्रियो न गतारतावत्त्र गन्तव्यमित्युक्त्या तिरोद्धे देवता, सुभद्राऽपि स्वाध्याः 🦷 अस्थासमये रिचतविशिष्टजिनप्रतिमापूजा स्थिता शासनदेवताऽऽराधनाय कायोरसर्गेण, गृहीतवती च चेतस्यिभि-यविनोदेन यावद्रात्रिशेषमतिवाहयन्त्यारते सम तावदुचितसमये समुत्थाय प्रतोलीद्वारपालैरुद्घाटियितुमारच्याः प्रतील्यो, नोद्घटिताः, मिस्टितः प्रचुरो लोकः, परम्परया व्यज्ञायि जित्यज्ञुनरपतिना, समागतः स्वयं, तेनापि न कथित्रारिता उद्घाटियतुं, ततो धूपकडु-छुकहरतः सर्वतः सुगान्धपुष्पफलविलेपनादिमिश्रं बर्लि प्रक्षेत्य समं सकललोकेनोद्घो॰ कायोत्सगी व्यजिज्ञपत्-जिनशासनापवादो यथाऽयमपयात्यकारणायातः । कुरु मे तथा प्रसादं सत्यं यदि जिनमते एवं च कुतानिश्रया यावत्कियतीमपि रात्रि निर्गमितवती तावत्तदीयहढसत्वताऽऽकम्पिता स्वश्तरीरप्रभाजालेन द्शापि मका॥ १॥ देवता बभाषे—आविके। अत्राखें चित्तखेंदं मा कार्षीः, तथा करीमि यथा प्रातरेव शासनोत्रातिभेत्रति,

क्षां चक्र—योद्रत्र कश्चिद्देवो दानवो वा सं सकल्लोकस्यैनमाहतप्रणामपरस्य भूत्वा प्रसादपरस्तथा करोतु यथोद्घटन्ते क्षा प्रतोत्थ्यो, विचरति स्वेच्छ्या हिपद्चतुष्पदादिवर्गः, ततो गगनमण्डल्मध्यवित्तेनी शासनदेवता नगयो उपिर व्यव- क्षा प्रतोत्थ्यो, विचरति स्वेच्छ्या हिपद्चतुष्पदादिवर्गः, ततो गगनमण्डल्मध्यमित्वात्त्रान्त्र शासन्त्र विचर- व्यव्या यदि महासती काचिच्चाल्यनिय्यम्पति स्वाप्ति तदाऽहमप्यात्मानं परीक्षयामि, ततः श्रञ्ज- क्ष्याश्रिक्षाक्ष्यात्रिक्ष्यात्त्र विचर्पत्र विद्यात्र विद्यात्यात्र क्ष्यात्र क्षाय्र क्षायात्र विद्यात्यात्र क्ष्याश्रिक्षात्र ततः श्रञ्ज- क्ष्यात्र क्षाय्यात्र क्षायात्र क्ष्यात्र क्षायात्र क्षायात्र क्ष्यात्र क्षायात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र विद्यात्र क्ष्यात्र सक्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र सक्ष्यात्र क्ष्यात्र सक्ष्यात्र क्ष्यात्र सक्ष्यार क्ष्यात्र महासती राजा स्वयमभ्य- क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र साव्यात्र साव्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्य क्ष्यात्र क्ष्यात्य क्ष्यात्र क्ष्यात्य क्ष्यात्र क्ष्यात साऽपि पञ्चनमस्कारोच्चारणपूर्वं तिस्रो वारा आच्छोट्य चाळन्युद्केन कपाटे चीत्काररवबधिरितदिगन्तरे झागित्येवो-🎳 शियतः, सम्मुखीभुय विरचिताझालेपुटोऽवदत्-एबोहि महासाति! विधेहि लोकर्यास्य बन्धमोक्षम, उद्बाट्य प्रतोलीं,

्यादितवती, कौतुकागतासिन्धगान्धवादित्योकनिवहेन मुमुचे तदुगरि पञ्चवणेकुमुमवृष्टिः, उद्घुष्टं च गगनाङ्गणवर्तिना । इविनवहेन—अहो | महासत्याः शीळमाहात्म्यं, जयतु च सर्वज्ञशासनं यत्र रिथतानामबळानामप्येवं विस्मापितम्धः । इविनवहेन—अहो | महासत्याः शीळमाहात्म्यं, जयतु च सर्वज्ञशासनं यत्र रिथतानामबळानामप्येवं विस्मापितम्धः । सिर्मिनस्य अगनिन्दतश्च सक्छनगरीजनसमन्वितो राजाः, चिन्तितवांश्च—धन्योऽहं सर्वथा यस्य प्रयमिन | अविधा महासत्या सर्वाद्गीणामरणवस्ताणि नीता दक्षिणां प्रतोत्धीं, तामुद्वाट्य पुनः पश्चिमप्रतोत्धीं, वश्चाद्गित्र व याद्रन्या महासती मया समा सा इमामुद्घाटियिष्यतीत्यिभधाय स्थिता, अच्यापि चोत्तर-युगलं गताः स्वस्थानानि नरपतिप्रभृतयो हष्टतुष्टाः, केवलं मषीकूचंक एव दत्तः श्रश्रननन्द्रादिमुखेषु, तन्त्रत्तांत्या-गत्योक्तवान्—असाहिष्णुजनवचोभिः परिभूता यन्महासति। मया त्वम्। मनसाऽपि क्षमणीयं तत्सवें सुरनराराध्ये।॥ १॥ कि स्वजनपरिजनाचैः पठ्यमाना मद्यादिभिगीयमाना नारीजनमङ्ग्लगीतैगेता जिनभवनं, कृतवती भावसारं तत्र जिन्निम्बम्बम्भारं, याता गुरुसमीपं, विहितवती विनयप्रतिपत्ति हाद्शावितव्दनेन तेषां, तत्रेव चाभिवन्य समस्तमङ्गं जिनबिम्बप्रजां, याता गुरुसमीपं, विहितवती विनयप्रतिपत्ति ह्यापयन्ती पदे र समाययौ स्वगृहं, प्रणम्य तच्चरणहिं युगलं गताः स्वस्थानानि नरपतिप्रभृतयो ह्यतुष्टाः, केवलं मषीकृचेक एव द्ताः श्रश्र्ननन्द्रादिमुखेषु, तन्नत्तीच्याहिं युगलं गताः स्वस्थानानि नरपतिप्रभृतयो ह्यतुष्टाः, केवलं मषीकृचेक एव द्ताः श्रश्र्मनन्द्रादिमुखेषु, तन्नत्तीच्या-

शुन्धशिलिशालिनि ! न केवलं शासनोन्नतिविहिता । एवं त्वया ममापि स्थिरत्वमापादितं धर्मे ॥ ३ ॥ इत्यिभि- अ धाय स्थितवर्त्येसिन्त्र सुभावत्ते । मिरित्रा यद्यणितं तत्स्मर मा तरल्हद्यो मूः ॥ ४ ॥ एवं तं स्थिराचित्तं | अ धिर्वाय लिकाय होकस्य सम्यगाराध्या । बुभुजे सह निजमत्रो धर्मेररा सोत्तमान् भोगान् ॥ ५ ॥ परलेकि च सम्यक्त्वगुणो यादक तवोडज्वलो विमलग्रीलमंपन्नः । ताद्रक्कृतोऽन्यनारीजनस्यं १ सत्यं सुभद्राऽसि ॥ २ ॥ सुवि-भरतस्य राज्यं दातुकामो रामं समं लक्षणसीताभ्यां वनं विससजे तदा लक्ष्मणस्तत्र स्वेच्छ्या विचरन् अज्ञातचर्यथेव यदा किलाऽयोध्याराजधान्यां द्रशरथो राजा स्वयं व्रताजिष्यक्षया प्राग्वितीणीवरकेकयीवचनेन लघुपुत्रस्य सम्प्रति सीताकथाया अवसरः, सा च विस्तरेण पद्मचरितादिभ्य एवावसेया, स्थानाश्चन्यार्थं प्रकृतोपयोगि विशास्य तरशतसङ्ख्यवंशजालीमध्यवर्तिनः सूर्यहासाभिघानखङ्गविद्यासाधनप्रवृत्तस्य खरदूषणखचरराजतनयस्य स्मदाऽऽल्यानकम् ॥

हित प्रतिपायद्ज्यामस्वीकृता तयोरुपरि गाढप्रहेषमुपागता, तद्दष्टिमार्गोदीनवद्ना तथेवापमृत्याऽऽत्मानं विकिष्य 🖔 ह कल्लोकसतनादिदेशेषु कररहेंगेता हवन्ती स्वभत्तेममीपं, क्वितवती, यथा-विनाय्य मम पुत्रं केनचिद्रण्यवर्तिना हि पुरुषह्येनैकरामासहायेन पापकमेणा गृहीतं तत्तिष्ट्रप्रायं सुधेहासखङ्गरत्नं, मां च रुद्नतीमेकाकिनी-मवलोक्यानिच्छन्तीमपि बलान्निजोत्सन्ने विनिवेक्यानेकविधसकामोत्तिभिः प्रार्थितवन्तो, तथाऽपि यावनेष्टी मया है चाटुकमीमध्रावेकः कोऽपि मामुद्रहात्त्रिति पुनः २ प्रार्थयन्ती ताम्यां गुवेदनां कन्यामावां नेन्छाव 🖟 कु हाम्बूकस्य हिमांअच्छेद, तद्यिजननी च चन्द्रनखा रावणमितिनी समातिकानतानि मदीयपुत्रस्य विद्यां साधयती | हैं ब्लोकनाक्षिप्तिचेत्ता च विसस्मार पुत्रशोकं, विद्याबलविहितादेव्यकन्यारूपा च समागत्य तद्नितकमनेकप्रकार-तिविहोतेन वितरामि कालबलिमिति प्रतिपादयन्ती गणनतत्मुत्पतिता दृद्धी रामलक्ष्मणी सीतासमन्विती, तद्रुपा-( तथेय ते प्रदेशमागता, ददरी भूमी छुठन्तं शम्बूकमरतक, हा। केन मम पुत्रस्थेवं विलिमितमिति चितयन्ती मुमूछे हिंग, स्मणं, सम्मनिता च प्रस्य बहुप्रकारं येन मम पुत्रस्येयमवस्था विहिता तं यदीह परिभ्रमन्ती पर्यामि तदा हादश वर्षाण सिस्प्राया सेदानी भविष्यति तत यामि तयोग्यं किमपि पानमोजनाद्यादाय तत्पश्चिमिति चिन्तयन्ती 🚉 तथैवतं प्रदेशमाणता, दद्शे भूमी लक्कानं काक्कानं किमपि पानमोजनाद्यादाय तत्पश्चिमिति चिन्तयन्ती 🚉

| | नागत्यारोपयामास पुष्पकविमाने करुणस्वरं कदुन्तीं, प्रस्थितश्च गगनमागेंण, सीता तु हा राम । रक्ष रक्ष मामपहिय-॥ समागन्छन् भवितन्यतानियोगेन दृद्शे सीतां, जातानुरागश्च विद्याबलावलोकितसिंहनादसङ्गेतादिश्चकार रामन्यान \iint 🍘 मोहनाय पञ्चाननराब्दं, तच्छ्वणोपजातगाढकोपश्च रामदेवः—मुन्द्रि ! त्वया तावदिहेव जटायुपक्षिडितीयया 🎒 🆑 पृष्ठधनुदैण्डमारोप्य प्रवृत्तरतेन सह योद्धं, अत्रान्तरे खरदूषणप्रहितदूतेनीरसाहितो रावणोऽपि पुष्पकविमानारूढः 📳 ||तावदहं दशनखक्षतैः प्रापितेदमवस्थान्तरं ताभ्यां, ततो रुष्टः सरदूषणो रावणस्य दूतमनुप्रेष्य सबलवाहनस्तन्मा-अनुरविश्विष्टितो यचह सिंहनादं विदध्यां तदा शीघं भवता समागन्तव्यमित्यभिषाय गतो लक्ष्मणकुमारः, काल-|स्थेयं याबद्हं प्रतिपक्षसैन्यमपाकुत्यागच्छमीति संस्थाप्य वैदेहीं चचाल तद्मिमुखं, रावणस्तु विज्ञाय तं गतं वेगे-किमस्योपिर भवतः समरसंरम्भेण १, तिष्ठत्वं सीतां रक्षन्, अहमेव त्वत्प्रसादेन निर्जित्यैतत्तैन्यमागच्छामि, केवले 🖉 | रणार्थमनुप्राप्तो दण्डकारण्यं, दष्ट्या च तत्सैन्यमागच्छन्नभसा भयभीतया सीतया कथितं रामलक्ष्मणयोः, रामेणापि असमण ! सेष कन्यान्यतिकर इति प्रजान्पता निवेशिता कालपृष्ठधनुषि करालद्दाधः, लक्ष्मणरत्वाह—आतः !

आह-सिंहनादं ते श्रुत्वा साहाय्यहेतवे, लक्ष्मणेनोक्तं—हा भ्रातः ! छालितस्त्वं केनापि, नूनमपहता वैदेही, तद्रच्छ क्षणं विचचार क्षणं वनदेवता उपालेभे, अत्रान्तरे समागतो विनाश्य खरदूषणं लक्ष्मणो विराधिताभिधानखचरहि-विल्लाप प्राणं जटायुं हड्डा नूनमस्मेद्वरेण केनाचिद्मुं हत्वा नीता सीतेति विचिन्त्य तस्य नमस्कारप्रत्याल्यान-प्रदानपुरस्तरं निर्यामणां कृत्वा सीतामन्येष्टुं प्रवृत्तः, जटायुश्च तहत्तनमस्काराचनुभावेन माहेन्द्रकल्पे प्रघान-ळङ्कापुर्यों, इतश्र रामो याबछ्ठहमणसमीपं गतस्ताबचेनोकं-सीतामेकाकिनीं मुक्त्वा किनिमितं समागतः १, स तूर्णम, इत्यामिहितो यावह्यानृत्य गतस्तं प्रदेशं तावतं सीताज्ञून्यमालोक्य कतिचित्पदान्यप्रतो गत्वा कण्ठगत-किमुपेक्षसे माममेन नीयमानां १, स्वामिना विपक्षाविजयाय गच्छता त्वं द्वितीयो मम दर्शित इत्यादि प्ररूपन्ती चन्द्रहासखङ्क् प्रहोरण विकूनपक्षद्रयः पातितः पृथिव्यामसै।, स्ययं च स्वीकृत्य जनकतनयां पुष्पकविमानेन गतो माणामनेन केनापि, लक्षण ! समागच्छ २ शीघं, पश्चादागतोऽपि किं कारिष्यासि दूरदेशनीतायां मथि १, जटायो ! त्वं च यावात्कियन्तमिप देशविभागं निनाय तावदुत्थाय जटायुपक्षिणा गाढं चञ्चुप्रहारैः प्रहर्तुमारेभे रावणः, तेन कुपितेन देवो जातो, रामदेवश्च प्रयत्नविहिततद्न्वेषणोऽपि न यावत्तामीक्षांचके तावत्क्षणं मुमूच्छे क्षणं

||थू|| तीयस्तं प्रदेशं, दद्शोंन्मचामिवेतस्ततो विचरन्तं रामं, बभाण च--आतः! किमेवमितस्लोकेनेव चेष्टितुमारब्धं||कू|| | निरीक्ष्य कोऽयमित्यपुच्छत्,--लक्ष्मणेनोक्तं-तात ! चन्द्रोद्रखचरसुतो विराधिताख्यः समागतोऽयं मे । साहाय्यार्थं खरदूष- | 🗓 | जै| | जै| विक् संस्कर्ण च निहते हतविप्रहतीकृते च तत्सैन्ये । त्वहरीनार्थमागमद्यं मया सार्ध्व- | 🕮 | सुश्रीवरूपधारी कामयते तिरिग्यां तारां, सा च न जानाति तयोविंशेषामिति मन्त्रिमण्डळस्थाग्रे कथयति, तेन द्वाविप 📳 किंकिस्थिपुराद्विहिः क्षित्तो, सत्यसुश्रीवश्च युद्धेन न तं जेतुं शक्नोति, ततः कदाचित्कृतोऽप्यवगम्य खरदूषणादिमरण- 📳 वार्त्वो समं निजमन्त्रिणा जम्बवन्तेन समाजगाम रामसमीपं तत्र कता प्रतिज्ञा—यदि मद्धायौ तारामळीकस्प्रशिवान्मोचयासि 🕷 मनता १, योषिज्जनोचितमपहाय शोकं कार्यसारैभूयतां, ततरतहत्त्वनाश्वासितो मनाग् विगतशोको विराधितमुखं 🔯 मितिभक्तः ॥ २ ॥ ततो रामेण सीतापहारे जटायुमरणे च निवेदिते रूक्मणस्य विराधितेनोर्क-ममैव दीयतामादेशो |वात्तों समं निजमन्त्रिणा जम्बवन्तेन समाजगाम रामसमीपं, तत्र कृता प्रतिज्ञा—यदि मद्भार्यां तारामळीकसुप्रवानमोचयासि

हैं क्तिनों न नकार सीतावनोंपळम्माय यत्नस्, अन्येद्युश्च समागत्य सीसितिणा रूक्षवचनैरूपालञ्घः विलक्षवद्नः प्रवृत्तः । हैं १ इच्ही रामस्य रत्नजाटिनं, बमाण च—यथाऽयं रत्नजाटी मुन्द्रपुरस्वामी मीतावान्तीभिज्ञो हेवपादान्तमानीतो मया ॥ । तहेनं पृच्छतु देवः, ततो रामदेवेन सहकेमासाण्य भिगतोऽसी, यथा-कथ्य भोः ! सीतावृत्तान्तं, तेनोदितं—श्रूयतां, ग्वणेन नीयमाना लवणसमुद्रस्योपरिभागवांचिना नमसा नानाविधात् करुणप्रलापात् कुर्वन्ती सीता मया दृष्टा. है सबैतः सीतामन्त्रेष्टं, कम्बुद्दीपोपळब्धप्रहारविधुररत्नजटिनः सकाशाहिजातिकयह्वतिकस्थ तत्सिहित एव समागत्य <u>है</u> है सबैतः सीतामन्त्रेष्टं, कम्बुद्दीपोपळब्धप्रहारविधुररत्नजटिनः शितस्तापदे सुत्रीवः, तद्नु रामदेवो गतः स्वस्थानं, सुत्रीवः स्वार्थितिष्दावन्तःपुरप्रविद्धो विस्मृत्य रामोपकारं मोगसुखास- । अ तहाउहं त्वरित्रयायाः सीतायाः सप्ताहाभ्यन्तरे वातीमानयामि ,याहे चैतन्त्र करोमि तदा ज्वालाकलिपेहरालोके ज्वलने प्रविशा-वैतालिनी विद्या, तद्पणमे च स्वामाविकरूपोऽसौ विद्यो बाणेन प्रापितो निधनं, आदेशिनः स्थाने आदेश इव निवे-🎉 न चालिक्ष तयोथुध्यमानयो रामदेवेन कश्चित्माहसगतिः कश्चित्सुयीवः, ततस्तस्य पश्यत एव विच्छायितः सुजीवोऽनेन कथं 🌭 🕷 कथमपि, ततश्च्युतः समागतो रामान्तिकं, रामेणापि हितीयवारं योधयित्वा त्रासिता तस्यालीकमुजीवस्य तक्षिबन्धनभूता | 🌹 मि,तचाकण्यं रामदेव एवमहिवति प्रतिपाद्य समं त्यहमणेन किकिनिधपुरे गत्वा बो(यो)धयामास सह साहसगतिना सुप्रीवं 🗏

तदीयस्य पत्युनैज्ञमुखस्य छिर्ना सङ्गामे शींषे प्रतिशेश लङ्कापुरी, तन्मध्येप्रविष्टः प्रथमं गतो बिमीषणगृहं, 🛮 🖁 नगराज्ञणितवन्ते। रामदेवं--स्वामिन् ! प्रेष्यतामयं सीताप्रवृत्त्युपऌम्माय छङ्कापुरी प्राति, ततः समप्ये \iint पातयित्वा पार्षिणप्रहारेण रणोद्यतां च सालीं विनाश्य मुखात्प्रभृतिसकलशरीरदिषाकरणेन||धु क्रमेणासी सपरिकरस्तां पुरी, तद्वहिस्ताच साल्यभिषानाया अङ्गारकजनन्या विद्याकृतप्राकारेण स्वलि-|| कापि रावणः, ततो जम्बवन्तेनोकं--ययेवं ताहें समुस्थिप्यतां प्रथममस्मरमय्यनिमिनं कोटिशिलां, यतः पुराऽ-विद्यापहारः, अपरच्यतिकरं च नाहं जानामि, रामेणोक्तम--इतः परमहमेव ज्ञास्यामि, केवलं नयत मां तत्र यत्र युष्पंजामग्रहणपूर्वकप्रलापैः प्रत्यभिज्ञाता च, तेन सह सङ्गामाङ्गीकरणेनारब्धा मोचियेतुं, रावणेन च मम विहिती 'तबलस्तं

स्थानात, ततोऽसाबङ्गीकृत्य तच्चुडारत्नं श्रुत्वा च तत्मंदेशकानुत्थाय ततः स्थानाद्रतः पद्माभिधं दशवदनस्य श्रुत्वा च तत्मंदेशकानुत्थाय ततः स्थानाद्रतः पद्माभिधं दशवदनस्य श्रुत्वा म्यानमुखानम्, अत्रान्तरे विभीषणेन त्रिज्ञतो रावणः--आतः मुच्यतां परकत्वत्रीमयं वैदेही, न खद्ध परदारपि-साणितवांश्व तन्मुखेन रावणं--विमुञ्ज वैदेहीमन्यथा न ते रामाज्ञीवितमस्तीति, स्वयं च जगाम रावणोखानं, द्द्रशे तत्र विषयश्वीभिरित्र महौषधीं द्यास्यिनियुक्तात्रिज्ञराप्रमृतिराक्षसीभिः परिवारितां सीतां, कृतप्रणामः समपैयासमित्र रामनामाञ्च मुद्रारत्नं, ततः संस्थाप्य कथंकथमपि रुद्दतीमेनां निर्वाप्य प्रियसंदेशैः पूर्णप्रतिज्ञां भोजश्वित्वा कथाञ्चद्वभाणासौ—समागच्छ महासिति । इदानीं नयामि त्वां निजर्भकत्वारोपितां रामसमीपं, सीतयोदितं--वत्स ।
श्वित्वा कथाञ्चद्वभाणासौ—समागच्छ महासिते । इदानीं नयामि त्वां निजर्भकत्वारोपितां रामसमीपं, सीतयोदितं--वत्स ।
श्वित्वा कथाञ्चद्वभाणासौ—समागान्छ महासिते । इदानीं नयामि त्वां निजर्भकत्वार्थात्वार्थ त्वामत्रागतं राक्षसेश्वरो
श्वित्वारवाति तद्वारपरं किमपि विम्नं करिष्यति, तस्मादिदं मदीयचूडारत्नमादाय मद्ययितप्रत्यायनार्थं त्वारितमपसरेतः धार्थं प्रेषितं निजबलं, तद्वलोक्य समागच्छद् उन्मूळ्यामास तद्धननाथ हनुमानुद्यानतरून्, निराचकार च तत्प्र-भाणितमित्यादि यावदाच्छे बिभीषणस्तावदागत्य मन्दोद्यां कथितो ह्नुमझतिकरः, ततो रुष्टेन रावणेन तद्द-

||त्वात्पत्राऽपि न बर्डु शक्योऽहं यतः किं पुनः पुत्राम्यां १ केवलं त्वत्परीक्षार्थमेव मयाऽऽत्मा बन्धितः, स च त्वं परीक्षि-||तो रूक्षमणनैः, इदानी पश्य मामाकाशमार्गेण बजन्तमित्यमिद्धदेव बोटयित्वा बृहत्त्रटत्करिण नागपाशमुत्पति-||श्रु | ववेन छालेत्वा बद्धश्र कथाश्चित नागपाशैः समापितश्रानीय स्वापित्रः, तेनाादेधं-सर्वस्यां नगयोभित्यं बद्द एव गृहा-र राक्षसभटान् उपद्वन् समस्तामेव नगरीं समागतः पवननन्दनो दशवदनास्थानभूभि, दृष्टा चैनं रावणो बसाण स्वभटान्—रे रे ! मारयतैनं वानराधमं, तत इन्द्रजिन्मेघवाहनाभ्यां तत्पुत्राभ्यां प्रहर्तुमारेमेऽसी, हस्तळा-हिं अमयिता रुमशानभूमी विनाय्यतामेषः, हतुमतोक्तं-किमहं त्वत्पुत्राभ्यां बद्धो येनैवमादिर्यते त्वया १, || निघपुरं, तत्र सुशिवेण सादरमुत्थायालिङ्गितः, आत्मना सह नीतो रामसमीपं, विहितप्रणामो रामदर्शितासने निविश्य || समस्यै चूडारत्नं निवेदयामास समस्तमेव सीतोद्गन्तं रावणादिविलसितं च, रामस्तु सलक्ष्मणस्त<sup>च्छुत्</sup>वा सुशीवादि-प्रकम्प्य पातिता समस्तनगरी पश्यत एव राक्षससमूहस्य, क्षणान्तरेणादृश्यीभूतः संप्राप्तः सपरिवारो हनुमान् किकि-हारविधुरं राक्षससैन्यं, तद्तु भझन् प्रतोलीकपाटानि टालयन् प्राकाराष्ट्रालकान् वित्रासयन्ननेकप्रकारान् स्थाने |तस्तमालद्लश्यामलं नभस्तलं, भमं गाढतरचरणप्रहारेण स्तम्भसहस्तमंकुलं विचित्रमणिभूमिकारमणीयं रावणभवनं,

| आसण्डलादिसकल्येन्यमीलकं रामदेवः समं लक्ष्मणकुमारेण विजययात्राप्रशरतमुहुनेषु मुत्रीवभामण्डले | अ || हिन्मदादिसैन्यपारिवारितश्चचाल सङ्घाभिमुखं, राक्षमनाथोऽपि विज्ञाय तमागण्छन्तं रणरभसजानितगमनोत्साहो | अ|| नेन निर्माय लङ्गाप्टयो गतो समानिक, सन्मानपूर्व संवानीनो समेण, पश्चाद्ध दिवसात् यावाहिधाय तत्र हीपे हि . 🎉 | संमतेनाकाळविलम्बं चचाळ ळङ्कापुर्रा प्रति हनूमक्रळादिवानरसैन्यसमन्वितः, प्राप्तः क्षणान्तरेण वेलम्बर्राति - 🎉 | भू || ततसन्छत्वा समाकृष्य चन्द्रहासखड़े द्शवदनो हन्तुमारन्यो विभीषणं, सोऽप्यसहनतया समुत्पाट्य सतम्मेकं | 約 | कुलकीतिनाशनं, भजस्व धमै कुलकीतिवर्हनम् । प्रसीद जीवेम सबान्धवा वयं, प्रदीयतां दाशस्थाय मेथिली ॥१॥ | हैं। जिस्ता हन्द्रजितोक्-िक्सिषण ! त्वं वेश्यिकं समर्थयमे, विभीषणेनोक्त-मैवं वोचो, नीतिरेव पुरस्करणीया महापुरुषेः, भू। शिखरवर्तिवेळन्थरनगरं, तत्र जित्वा समुद्रगजं विधाय तमेवात्रे गतो ळड्डासन्नत्रिह्हटाचलशिखरवर्तिहंसद्दीपं,।

| है | डिविचां विचुद्ददनाभिधानं गजं च लक्ष्मीघरस्य ददो, रामदेवस्य त्वमोघे दिञ्यहल्मुशल्प्रहरणे, तह्रयोश्र | क | दिञ्यहाल्पास्त क्षे पवनवारुणां से पावनवारुणां च युद्धजयहेत्नि समपैयामास, स्वयं च तद्गुमत्या गतः | क | दिञ्यश्राक्षानं, रामलक्ष्मणों तु तावेव रथावारुह्याजग्मतुः सङ्ग्रामभूमि, दृष्टा च गारुड्विचापरिकरितं गारुड्रथं | क | ॥ संस्रो महारणे रावणस्य तद्वधाय मुक्तायां रावणेन शक्ती अन्तरा निपत्याङ्गीकृतायां रुक्ष्मणेनामोघप्रहरणतया प्रवि-|रामदेवेन निरन्तरशरनिकरबृष्ट्या निरस्नाये नाश्चित्वा प्रवेशिते लङ्कापुरी रावणे पुनर्निश्रेष्टानुजावलोकनसं-ष्टायां तस्यां तद्रक्षःस्थळं तत्प्रहारगाढवेद्नाविधुरश्रीरे पतिते .लक्ष्मणे स्वभ्रातृताडनावळोकनोपजातकोपेन

शक्तीर पुनः संत्रामाय समाजगाम रामसैन्यं, रामोऽपि समं सीसित्रणा सुत्रविभामण्डळादिसेन्यसंयुतेन सम्मुखो व व युनरापतितं हयोरपि बळयोमेह . ततो लहमजेन निरन्तरबाणवृष्ट्या मनेतो हतप्रसरो विहितो रावणः, ध सीतार्षणकार्थे मन्त्रिजनेन प्रसाध्य बहुरूपिणी विद्यां निवार्थमाणोऽपि मन्दोद्यीं समं त्रिजटया निविध्यमानोऽपि ह महाविभूत्या विश्वाल्यां, रावणस्तु वस्पुरुषेम्यो विज्ञाय प्रत्युज्जीवितं त्यस्मणं श्रुभिताचित्तोऽनेकधा भण्यमानोऽपि नत्कालमेव रूढवणः सुप्तविषुह इवोत्थितो त्यसणकुमारः समालिद्धितः मतोषेण रामदेवेन, परिणायितश्च तत्रैव ं समानीता शीघं, तत्करस्पर्धे विश्वल्यीभूतस्तरक्षणाह्यस्मणः, ततो गोशिषेचन्द्रनविलिसाङ्गो विश्वल्यया स्वहस्तेन । समं तेलैव गत्वा द्रोणमेवगृहं विमोच्य पितुः मकाशाहिशल्यां कन्यामहस्त्रपरिवारितां निवेश्य भामण्डलविमाने । तत्तरतत्काल एव हनूमात् भामण्डलादिसहायः प्रेषितरतत्र, तेन गत्वा भरतनरपतेः संक्षेणेण कथित्वा तं व्यतिकरं भरतमातुलस्य होणमेघराजस्य पुत्र्या विश्वाल्यायाः स्नानोदकमानाय्याभिषिच्यतामेष येन झिगत्येव प्रगुणो जायते; 🖉 णागत्य रामदेवस्य क्रियं—यदि त्रहमणस्य जीवितेन प्रयोजनं तदा जीघं साकेतपुरं कमपि गमथित्य। जातशोकांच क्षणं मूछीते क्षणं प्रत्यपित क्षणं वैक्त्यमहुभवति रामदेवे तस्यामेव रात्रावेकविद्याधरे-

||तेन च बहुरूपिणीं विद्यां संस्मृत्य कर्तुमारच्यान्यनेकरूपाणि, तेषु च खण्ड्यमानेषु अत्यन्तपीडितेन त्रक्ष्म-||👺 |लोक्य सुत्रीविषमीषणौ संस्थापयामासतुनीरायणपदाश्वारणसमाश्रयणेन, रामलक्ष्मणौ च प्रविश्य लङ्कापुरी पुष्पिगिरि-||🌸 ||णवधाय मुक्तं चक्ररत्नं, तच्च देवतापरिगृहीतं त्रिः प्रदक्षिणीकुत्य लक्ष्मणस्य दक्षिणकरे समारूढं, लक्ष्मणेन चोपारू-||ৠ ||ढकोपेन क्षिप्त्या तत्समुखं तदेव चकं छिन्नं रावणस्य शिरः ब्रज्ञान्तरे निशाचरानीकं कान्दिशीकं पत्ययमानमा-||राक्षसत्योकं निवेश्य यथोचितस्थानेषु परिणीयानेकराजपुत्रिकाः सीताविशल्याप्रमुखस्वस्वान्ताःपुरेण समं विचित्रसु-रामळक्षणौ समाजग्मतुः शिखरवार्तिपद्मोद्यानस्थितां विलोक्य सीतां परमानन्द्निभेरी स्थित्वा तत्र क्षणं गतौ रावणभवनं, तत्र सन्मान्य च सातिशयसमाश्लेषादि-अत्र चान्तरे साकेतपुरवरादपराजितास्रमित्राभ्यां विरकाल्युत्रवियोगसंतप्तमानसाभ्यां निजदुःखनिवेदनापूर्वं | प्रिषितो नारदः समाजगाम तत्र, तेन च निवेदिते जननिवृत्तान्ते समं विभीषणमुत्रीवादिभिः पुष्पकाविमानाधिरूढौ |सीताविशल्याप्रमुखनिजानिजावरोधजनसमन्त्रितौ प्रचुरविद्याघरसैन्यानुगम्यमानौ मरतराजः, निगैतस्तत्संमुखो | खान्यनुभवतोस्तयोरतिकान्तानि षट् संवत्सराणि । ||साकेतप्ररं

🖗 सीतादेवी स्वप्ने ही श्रारमपोती मास्वरवदनोन्नामितावत्यन्तरमणीयाञ्चती मुकेनोद्रसन्तुविज्ञान्तावद्राक्षीत, आत्मानं 🖟 व ताम्यां सिहतं विमानात्यतितमपच्यत, ततो हविवादाम्यां सममेव स्वीकृता, स्वयमेव विबुद्धा गत्वा रामसमीप । भू । हिस्तिमि काले ताबद्त्यद्। रजन्यवसाने दिव्यभवनवस्तिन्यां शय्यायाम्नतुसमयस्नाता मुखप्रमुता 🖟 । छैं। विभीषणादीनां प्रदाय राक्षसद्वीपादिस्वस्थानाधिपत्यं विसृज्य ताक्षिजानेजहेशेषु विहितराज्यसैस्थ्ये वावनिगमयती । हैं। । है। एवं कृतामिषेकी हावत्यास्थानमण्डपनिविष्टी मूर्योचन्द्रमसावित्र नृपगणपरिवारिती भातः, तत्त्र्य | "| नोज्यमबास्टरेनो, निज्ञत्या च तस्य पट्टमहादेनीति, तदनन्तरं ज् संजैरेवाभिषिक्तो रामः पद्मनामाष्टमो बलदेवः सीता च | अ| तत्तरतंथित प्रतिपद्य रामवचनं तत्त्महितेनानेनामितिको महाविसूत्या लङ्मणकुमारो राज्ये, जातो नारायणामिधा-इत्र भरतप्रवञ्यानन्त्रसेव भणितो राज्यात्मिककनिमिनं विद्याधरादिलोकेन रामदेवो दृद्धे लक्ष्मणे,। |४|| भरतराजेनातिसन्ते। वती महाबद्धेनकं, विथात्वा च कतिविद्दिनाति रामलहमणसमपितराज्यो देशसूषणकेबित्समीपे | अ भे मिहकत्यावसाने प्रविष्टाः सर्वे प्रसानन्दनिभेरा नगरीस, आनन्दितोऽप्राजितास्त्रमित्रादिजननीजनः, कारितं | भे मिहकत्यावसाने प्रविष्टाः सर्वे प्रसानन्दनिभेरा नगरीस, 'अ निष्नान्तोऽनेकसामन्तपरिकारितो भरतराजाः, पालितानिष्कलङ्कजतश्च गतो मोक्षम् ।

|| मकथयत्स्वमं, तेन चादिष्टं प्रधानपुत्रयुगळजन्म, केवळं विमानाचत्पतिताऽसि प्रिये । तन्न सुन्द्रमतोऽस्यार्थस्य || 燭 | प्रातिवातार्थं विधीयतां शान्तिकर्मण्यिमयोगः, तयोदितं—यथाऽऽदिशति प्राणनाथः, इतश्च तत्समय एव बभूवापन्न- | 🔞 | सन्वा सा, रामस्य च सीताया उपरि गाढं प्रेम समालोक्य शेषदेव्यो गुरुमत्सराध्मातान्तःकरणा सीताछिद्रान्वेष- | 🔞 | || ततः मीतया तम्चित्तद्वष्टतामजानन्त्या मुग्धतयेत्रालेखि वरवर्णकानादाय तत्क्रमद्दयं, गतायां च तस्यां || || || || तत्क्षणादेव प्रयोजनागतस्य रामदेवस्य शेषदेशीमरुपद्द्यं सीतालिखितं तत्क्रमयुग्मं भणितं रामसंमुखं- || || || | योन्न किञ्चित्तासामुत्तरमकुत्, न च सीतायास्तमिप्रायं प्रकाशितवान्, अन्यद्। च समागते वसन्तसमये कीडा-|| णपरायणा एकस्मिन् दिने कस्यांचिद्रोष्ठवामुपविष्टां सीतां बभणुः—यथा कीदृशं रावणस्य रूपमासीत १, वैदे-देव ! तव ब्रह्मायाः सीताया अद्याप्येवं रावणे पक्षपातो येन तत्त्ररणयुगळमालिल्येवमाराघयति, रामदेवस्तु गाम्भी-🎒 मालोकितवती, शेषदेवीभिभीणितं—यद्येवं तद्षियुग्ममेवालिख्योपद्य्येतां, तद्नुसारणेवै शेषतद्रुपमुपलक्षयिष्यामः,

||निमित्तं महेन्द्रोद्योद्यानमनुप्राप्तो रामदेवः सीतामाललाप-प्रिये ! कस्मात्वं किञ्चिद्लमा विलोक्यमे १, तयोदितं-|

ाभीनुभावोपजातदोहदवशात, रामेणावाचि-कीह्यो दोहदः १, तयाऽवाचि सवैत्र जिनकिम्बप्जाविष्यः, ततस्तत्का- कल्योनादिष्ठा राघवेण प्रतिहारी-मदादेशात् कारय सवैजिनायतनेषु विशेषपूजा, तया (तेन) तु तथिति प्रतिपद्य तहन्तः कारित तदादेशे महेन्द्रोद्योद्यानवर्तिनो नगरीजनस्य सीताळक्ष्मणसमन्वितेन (रामदेवेन) विलोक्य चिरं विविधक्रीडाः जूजाविशेषद्दर्गनार्थं यावदागतं जिनमन्दिरे तावदावेदितं निजद्क्षिणाक्षिर्यन्दनं सीतया रामदेवस्य, सोऽवोचत-न किये | मुन्द्रसिदं, सीतयाऽवादि-स्वामित् | प्रतिकृत्व्वती विधिः किमचापि युनर्जनयिष्यति प्रियविरहदुःखं १, न किये | मुन्द्रसिदं, सीतयाऽवादि-स्वामित् | प्रतिकृत्व्वती विधिः किमचापि युनर्जनयिष्यति प्रियविरहदुःखं १, न किये राव्यति हह न सन्देहः ॥ १ ॥ तन्मा भूः सविषादा, देवि ! त्विमदं विभाव्य किन्त्वधुना । सिवि हिं तत्तेन तदाऽवश्यं संप्राप्यत इह न सन्देहः ॥ १ ॥ तन्मा भूः सविषादा, देवि ! त्वमिदं विभाज्य किन्त्वधुना । सवि शेषं कुरु धमें, समुखर्म देवपूजादो ॥ २ ॥ व्रज निजगृहं प्रवत्य दीनाय जनाय दानमनवरतम् । येनानिमित्तमे-तत् त्व द्वि ! निहन्यते सबः ॥ ३ ॥ एवमुदिता सखीपरिष्टता गता स्वगृहं, कृतो विशेषेण जिनायतनेषु पूजा-

्र दिनिरोपः, दापयितुमारब्धं दीनादिलोकेम्यो यथौचित्येन प्रचुरदानं घोषणापूत्र, कारितः शानितीनिमित्तं स्वदेवदेवीनां है ह पूजोद्यमं निःशेषो नगरीलोकः, रामदेवस्तु तथा सीतां भणित्वा लक्ष्मणनरेन्द्रादिलोकं स्वरथानमतुप्रेष्य जनचेष्टाद्यव-

|| लोकनाध्यभेकाक्येव लोकालक्षितस्तस्यौ तत्रैवोद्याने, अत्रान्तरे गते सकल एव राजलोके निराकुलो लोकः परदो-

| निविचारा न शोभते सतां प्रवृत्तिारित्यभिधाय पुनर्सं गृहीत्वा करे न्यवीविशदासने, भणितवांश्व—प्राणप्रियामपीमांः अ विदेहीं नात्र धतुमिन्छामि । इत्यं जनसंभावितशीलकलङ्कामिह भातः । । १ ॥ रक्षमीघर उवाच—लोकः कुटिल्प्रकृति, शि पिशुनो गुणमत्सरी भषणशीलः । एतद्पवादमात्रान्मा मुश्च महासती सीताम् ॥ २ ॥ रामो बभाण सत्यं यत्वं बूषे परं अ महासती महानेषः । अयशःकलङ्कपङ्कः सोद्धमशक्यो जनविरुद्धः ॥ ३ ॥ ततो निवायमाणोऽपि रुक्ष्मणादिभिः समाह्रय अ कि कहानिः समाह्रय अ क्षेत्रावरो अ क्षेत्रान्तिर रुक्षमीघरो अ कि प्रणामों गतो जानकीसकार्श, भणितवांश्च-देवि ! समारुद्यतां वेगेनायं रथो येन वन्द्यामि त्वां रामादेशेन समग्र- 🕅 बत्यानि, ततोऽसै। तस्य कुटिळस्वभावमजानती परं प्रमोद्मुहहमाना समारूढा रथं, नेतुमारूघा निवार्थमाणाऽपि 👸 हिनिम्तरावेद्मात्रक्या भूमे सीतापाद-तथा करोसीति प्रतिपाद्य प्रणामपूर्व रामस्योत्थाय तत्स्थानाद् यानाज्ञात्वायां रथं प्रगुणीकृत्य पुनः समाजगाम राम-ससीपं, रामेणोक्त-ज्ञ शीघं, सबैचैत्यवन्द्नाविषयदोहदपूरणञ्याजेन नीत्वा सीतामरण्ये मुख, तदादेशानन्तरं कृत-कृतान्तवद्नाभिधसोनाधिपतिमादिदेश रामा—गभाइताया साता नात्या पारप्याप्तापत्र, कृतान्तवद्नस्तु यथाऽऽदिशाति स्वामी रामदेवस्योपिर रोषमाधाय समुस्थितस्ततः स्थानात गतो निजमावासं, कृतान्तवद्नस्तु यथाऽऽदिशाति स्वामी रामदेवस्योपिर रोषमाधाय समुस्थितस्ततः स्थानात् गता निजमावासं, कृतान्तवद्नस्तु यथाऽऽदिशाति स्वामी राम-

बानिपत्य शोकभरनिरुद्धराखसरिणविनिर्यद्वद्धस्रेण कथितो थथाऽवस्थितो रामचृतान्तः, तमाकण्ये सावष्टम्भमा
क्षानिपत्य शोकभरनिरुद्धराळसरिणविन्येद्वद्वस्ररेण कथितो थथाऽवस्थितो रामचृतान्तः, तमाकण्ये सावष्टम्भमा
क्षानिपत्य निवेदितं सीतया—भोः कृतान्तवदन | महन्वनात वान्यो मत्याणनायो थथा—एकपद युव यथिप मुक्तकेशि 

क्षानिप्त त्वमभः। तद्वपि परीक्षा स्वामित् |, शुव्दिकृते कि न मे विहिता १ ॥ १ ॥ मणिद्वैवं विसार्जितः सस्थो,

प्रातीरको निज्जनगराभिमुखं, सा त्वेकािकिनी महारण्ये तिस्मन्नाळापमात्रसहायमप्यगरमपत्रयन्ती पपात क्षणं मूकेया

प्रातीरको, शीतळवनवातळव्यचेतान च—हा नाथ | हा बक्षम | हा गुणाळा |, हा राम | निव्योजद्यानियान |

प्रातीरको । प्रयन्छाशु कृपां विधाय, स्वद्शेनं मे भयपीडितायाः ॥ १ ॥ इत्यादि प्रळपन्ती दृष्टा प्रपत्तिकृत्य समस्य सीता
अव्यतिक्रं, सत्रु तमाकण्यं महता शोक्वेगेन स्वीकृतो मुमून्छे क्षणं, छन्धचेतत्तश्च—हा निर्धृणेन कथितिह, मया प्रिया 

प्रयोत्तक्ष निर्मित बाळजनीवितेन आतः | शोकेन १, यद्यस्ति जीवन्ती वैदेही तत्राखापि तदा गत्वा समानीयतामत्र, 

प्रयोन-किमेतेन बाळजनीवितेन आतः | शोकेन १, यद्यस्ति जीवन्ती वैदेही तत्राखापि तदा गत्वा समानीयतामत्र,

| |

|है|| |हू|| पश्चाद् यतुभ्यं रोचते तत्कुयोः, ततो गतास्तमेन छतान्तवद्नं प्ररह्मत्य सने गगनमागेण तं प्रदेशं, न च तां 🎳 तत्रावलोकितवन्तः, प्रतिपादितवन्तश्चान्योऽन्यं—मक्षिता सा सिंहेन न्यांघ्रेण वा, विलक्षवद्नाः समागताः स्वपुरं, 📳 | छतवन्तरतत्र सीतासृतकृत्यं, नगरजनरतु सीताया रूपादिगुणानिकरमतुरमरत् प्रवृत्तो रामं निन्दितुं, तथाहि— 🖟 ]||एवंविधं न युक्तं रात्रोरापि निर्वुणं समाचिरितुम् । यद्कृत सीतादेन्यां रामो निन्यीजभक्तायाम् ॥ १ ॥ जनन-鐧 यनमनोहारि न्यमणि न रूपं न निमेलं शीलम् । न च धनवासे सममुखदुःखावस्थानमेतस्याः ॥ २ ॥ केवल-। हैं | विष्ठान्ड्येन महावर्द्धनकं, उचित्तसमये इयोरप्यनङ्गल्वणो मद्नाङ्घ्य इति कृते नाझी, संपद्यमानसमयोचित-सीता तु पुण्डरीकपुरमतुप्राप्ता सुखेन वज्जङ्गाहे निवसन्ती कमेणासूत पुत्रयुगले कारितं तज्जन्मिने । अ|| कत्नैन्ययोक्ष अवर्ष्टमानयोयिवद्जाने कलाञ्चहणयोग्यता तयोस्तावत्समागतस्तत्र सक्तलकलाकलापपारगोऽनवद्यानि- 🖟 |ै||वाबलो नभस्तलमागेंण सिद्धार्थनामा चेष्ठकः, अवतीर्णेश्व भिक्षानिभित्तं जानकीभवनं, ससंभ्रमोत्थितयाऽभिवन्स है तह्रह एवैकदेशमनुज्ञाप्य, तद्नु सुखासीन-ं||पररक्तमनाः स्नीहत्यां गर्भघातितां चैन । अङ्गीकृत्याऽत्याक्षाीदेमामहो निष्क्रपो रामः ॥ ३ ॥

||﴿||हारि समारूढी प्रौढतारुण्यंकुमारो, विज्ञाय वज्रजङ्गोऽनङ्गळवणस्य पाणिप्रहणार्थं च स्वमायीया लक्ष्मींनर्या दुहितरं शाशि-||﴿| ||﴿|| चुलां समं द्वातिशत्कन्याभिवृतवान्, परिणायितवांश्च प्रशस्तदिवसे, मदनाङ्गशस्य च योग्यां पृथुराजतनयां कनकमाला-| चुलां समं हात्रिशत्कन्याभिवृतवान्, परिणायितवांत्र प्रशस्तदिवसे, मदनाङ्करास्य च योग्यां पृथुराजतनयां कनकमाला-८ |४|| दना मदनाङ्कशेन, तर्प्रमृत्यन्येऽपि स्वपराकमाकान्ताः कुमाराभ्यां सेवां ग्राहिता बहवो राजानः, समतिकान्तेषु |४ ||॥|| केषुविहिनेषु पृष्टा सीता कुमाराभ्यां—कोऽस्मत्पिता ! इति, ततोऽनुरमृतप्राचीनव्यतिकरा रुद्ती जनकतनया निवेदया- हैं |है|| मास मूल्टत एवारभ्य यथा रामस्य पित्रादेशेन वनगमनं यथा तत्रात्मनोऽपहारो यथा तेन निमित्तेन रावणमाश्यां |हि ||हि|| यथा पुनः साकेतपुरागमनं यथा च युवयोर्गर्भगतयोदोहदपूरणन्याजेनारण्ये मम त्याजनं तथा मर्वमकथ्ययनः |हि पुनः साकेतपुरागमनं यथा व युवयोर्गर्भगतयोदोंहदपूरणन्याजेनारण्ये मम त्याजनं तथा सर्वमकथयत्, 🕌 | ततो निजमातुर्निष्कारणपराभवकरणकुपितौ गतौ वज्रज**ह**ं विज्ञाच्य तेन सह सर्वेबल्समान्यितौरामल्दमणयोरुपार, | ।। || समारब्धो महासङ्गमः, क्षणेन च निरस्त्रीकृतौरामल्ह्मणौ, ततो हल्मुशल्प्रहरणन्यप्रहरतो रामोऽनङ्गलवणस्योपति | ं/ लक्ष्मणोऽपि चक्रपाणिमेद्नाङ्कशस्य थाचितः, तानि चामोघान्यपि प्रहरणानि स्वगोत्रे न प्रभवन्तीति ताम्यां 🔯 ं || क्षितान्यिप तयोनीपकारं मनागपि कृतवनित, केवलं कुमरप्रदक्षिणाकरणपूर्वं रामलक्ष्मणकरगोचराण्ये—[ग्रं॰ ४५००] || ै। गासूबन्, ततो विल्क्षबद्नौ तौ चिन्तितवन्तौ—िकं न मवाव आवां बल्व्देववासुदेवौ १, अत्रान्तरे छतोऽप्यवग. 🖟 🎤 व्हस्मणमप्यमुमर्थं बोघियित्वा परित्यक्तसङ्घामः संभाषस्व कुमारो, तथा सीताऽपि नारदाद्वगतवृत्तान्तेन प्रथममेत्र कुमारयोः <equation-block> , ततद्वियसद्भरन्यतिकरः सह नारदेन समागतस्तयोरेन कुमारयोरध्यापकः सिद्धार्थनामा चेन्छकः, ततः कथितमे- | ॣ्रं वाम्यां रामदेवस्य—त्वत्पुत्रावेवेती तावनङ्गळवणमदनाङ्गरानामानौ ययोगभँगतयोभैवता वैदेही महारण्ये त्याजिता, यानि 🖟 | चैतान्यमोषप्रहरणानि भवदीयान्येतयोनीपकारं कृतवन्ति तत्र'स्वगोत्रे न प्रभवन्त्येतानीगते न्याय इति मोन्मनीभूः, केवर्ह |"

🎼 | नारूढः प्रविवेश नगरीस् । अत्रान्तरे विज्ञतं विभीषणादिभिःस्यामिन् । आनारयतां जन म्युत्री, दुःसमास्ते खकु सा | पर्वतमस्तके वा । सुतं प्रमचं विषमस्थितं वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराक्कतानि ॥ , ॥ तन्मुक्त्वा शोकं समागम्यतामितः | है। | प्रिवर्यतो सम कुमारलोकेन निजनगयी, एतचावगम्य सीता प्रवर्शिमानारूढा गता पुण्डरीकपुरं, रामस्तु रुक्ष्मण- | कि | वचनमुपश्रुत्य वज्रजङ्कं करे गृहीत्वा त्वमेव मे परमवान्यवो यह्हे वैदेही स्थिता वृद्धि गते वैतो मत्प्रत्रावित्यमिद् | | कि | वचनमुपश्रुत्य वज्रजङ्कं करे गृहीत्वा त्वमेव मे परमवान्यवो यह्हे वैदेही स्थिता वृद्धि गते वैतो मत्प्रत्रावित्यमिद् | कि | वचनमुपश्रुत्य वज्रजङ्कं करे गृहीत्वा कुत्वा समं उद्दमणप्रमुखसमस्तराजलोकेन महाविभुत्या पुष्पकविमा- | हि | 🕷 मुक्ताउरण्ये, १ ततो लक्ष्मण उवाच-भ्रातः । किमेवं शोच्यते १, न श्रुतं किं त्वया १-रणे वने शत्रुजलाश्चिमध्ये, महाणेत्र 📔 िसमरसंस्ममवलोक्य भामण्डलेन पुण्डरीकपुराद्त्रानीता कुमारशिषिरवर्तिनी तिष्ठति, तस्मात्सवैमिदं शीघमात्मीकि-अधि यतामिति, ततो रामदेव एवमुक्तो भूत्वा लक्ष्मणस्य निकटवर्ती निवेद्य च् तस्य तं वृत्तान्तं समं तेनैव समकालं स्वीकृत

सुस्हासनोपानिष्टा प्रियाऽनेन-द्यिते! शक्नोषि कथाश्चित् स्वकलङ्कमपनेतुं १, साऽज्रवीत-पञ्च दिन्यानि लोके-तुलारो-||﴿| | हणे १ ज्वलनप्रवेशो २ विषकवलने ३ फालप्रहणं 8 शस्त्रधारास्वापश्च ५, तदेतेषु कतमेनात्मानं शोधयामि १, राम हिं | उवाच—ज्वलनेन, ततः प्रतिपन्ने तथा खानिता हस्तत्रिशतप्रमाणा समच्तुरस्रा महावापी राघवेण, पूरिता हिं 🕬 खाद्दरकाष्ठानां, ज्वालेतो ज्वालाकलापदुरालीको ज्वलनः, आहूता सीता, भणिता च—खल्लोकसंभावितकल-🕌 👹 ङ्गपङ्ककलुषं सुवर्णीमेव शोधयात्मानमस्मिन् ज्वलितहुतभुजि, साऽपि यथाऽऽदिशाति स्वामी तथा करोमीत्यिमि-🕅 त्क्षेपपूर्वमाभाषिता सीता-देवि ! विघाय प्रसादमभ्युपगम्यतां नगरीप्रवेशः, तयोदितं-यावछ्ठहमण ! मया नात्मा शोधित-||थ्रू| 🎉 तं यदि सा कथिब्रियरयायितुं शक्नोति तदा तया सह ममैकत्रावस्थानं नान्यथेति, तत एवमस्त्वित प्रतिपन्ने विभीष- 🕅 स्तावन्नेच्छामि पुरी प्रवेष्टुं, ततस्तित्रिबंन्धमत्रबुध्य कथितं रामस्य, समागतः स्वयं तत्र, भाणिता च विराचितप्रणातिः 🐘 मात्रेण आनीता तेन स्थिता साकेतपुरबहिवेसिनि महेन्द्रोचाने, अत्रान्तरे समागत्य नारायणेन स्वयं विहितप्रणामेनार्घो-||६ णादिभिमाँलितः सकलो लोको नगरीबहिःप्रदेशे, प्रेषितः सीतानयनाय पुष्पकविमानेन पुण्डरीकपुरं सुर्यावो, गतः क्षण-|| थ विदेशवर्तिनी, ततो रामदेवो मन्युमरनिरुद्धगलसराणिरवद्त-को नेच्छति वैदेह्या आगमने?, केवलं विषमस्वभावो लोकः,

याय चिकता विकसितकमळवद्ना व्यव्जामिमुखं तुष्टमानसा, ततः समस्तोऽपि लोको हाहारवपुरस्सं क्षिमणितु प्रवृत्तः—मो भो । न मुन्द्रमिदं शमदेवेन कर्तुमारच्यम्, अतिनिष्टेणं कर्म समादिष्ट सीतायाः, न खल्वस्या मन्त्राप्ति शाल्यक्ष्यन्तां संभावयामो, ग्रुखराग एव प्रकट्यति प्राणिनां माळिनशोलतां, न चास्याः किमपि कुशिल्तालक्षणमालोक्यते, अत्रान्तरे भाणितं सिन्दार्थन—रामदेव !—यदि मेहः पातालं प्रविश्वति शुष्यिति किमपि कुशिल्तालक्षणमालोक्यते, अत्रान्तरे भाणितं सिन्दार्थन—रामदेव !—यदि मेहः पातालं प्रविश्वति शुष्यिति किमपि कुशिल्याता प्रविश्वयित्ति स्थानि सिन्दार्थित स्थित्ति श्रुप्यिति स्थित्ति स्थित्ते विवाद्याति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति स्थित्ते सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थित स्थित्ति सिन्दार्थिति सिन्दार्यार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्यिति सिन्दार्थिति सिन्दार्यिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्थिति सिन्दार्यिति सिन्दार्थिति सिन्दार्यार्यिति सिन्दार्यिति सिन्दार्थिति सिन्दार्यिति सिन्दार्यिति सिन्दार्यिति सिन्दार्यिति सिन्दारिक्यार्यिति सिन्दार्यार्यार्यिति सिन्दार्यार्यार्यार्यार्यार्यार चिलता विकसितकमळवदना ज्वलनाभिमुखं तुष्टमानसा, ततः समस्तोऽपि लोको हाहारवपुरस्सरं 🕅 ||समभिलिषितः।तहहताद्दहनो मां हिमकणशीतोऽन्यथा भवतु॥ १ ॥ इत्यभिषाय यावत्तत्र दत्तवती झम्पां तावद्त्रान्तरे ||

(क) सत्याः शीलमाहात्म्यं, प्रहताश्चानेकशः प्रतिश्वव्वापूरितमुवनाविवरा देवेर्दुन्दुमयः, किं बहुना १, परितुष्टः सकलो अ () लोकः, पतितावागत्य सीतायाः पादयोत्ठेवणाङ्कृशो, अत्रान्तरे प्रलयकालक्षाभिताम्भोराशिमुरुलहरीसमूहामित्र () निखिललोकप्लावनसमर्थे वापीसमुच्छलज्जलपूरमवलोक्य हा देवि । महासिति । जनकतनये । रक्ष रक्षानेनो-्रिस्त\_कमलानेषण्णां श्रियमिव विलोक्य सीतां महासतीं तत्र । भणति स्मैकं विप्रियममुं क्षमेथा जनकतनये । ॥१॥ 🎉 सीता तु—कि विप्रियं तव प्रिय ! प्रवीजितकमैपरिणतिरियं तु । यिक्षमेलशीलायाः अप्ययशःपद्धः एवं मे ॥ १ ॥ 👸 इति भणन्ती समुत्थाय पद्मासनान्त्रिगेत्य वाप्याः पाद्योनिपत्य रामस्य गता जिनमन्दिरं, वन्दितजिनाकिम्बा च तदेन ঙ वित्ति भणन्ती समुत्थाय पद्मासनान्त्रिगेत्य वाप्याः पाद्योनिपत्य रामस्य गता जिनमन्दिरं, वन्दितजिनाकिम्बा च तदेन अ कि विसिन्तप्रिक्त सम्रात्वेक्ष्य सम्रात्वेक्ष्य सम्रात्वेक्ष्य सम्रात्वेद्दराग्यसमच्छालितचरणपरिणामा क्षमियत्वा सकल्लोकं चकार पञ्चमुष्टिकं त्येचं जगाम मार्गे प्रवृत्तेन वापीपानीयेन हियमाणममुम्योषलोकमिति जनस्य करुणप्रलापमाकण्ये समुपजातद्यापरिणतिः। अस्ति सीता देवी शिष्ठमुत्त्ये व पुनस्त- कि विमित्र देवी शिष्ठमुत्त्ये हाभ्यामित कराभ्यां पश्चान्मुखं प्रतियत्वा सिलेलं वापीप्रमाणमेव चकार, स्वयं च पुनस्त- कि सिता देवी शिष्ठमुत्ते समुपाविद्यत्व, ततः स्वस्थीभूतो लोकः सीताऽप्रत एव विमल्क्शील्भशंसां कुर्वाणो नर्तितुमारेमे, राम-

| भावसारं समं रूक्ष्मणादिभिः, कृतां च केवालेना धर्मदेशनामाकण्ये प्रतनुशोकाः सवृत्ता राघवादयः, पुनरभिवन्य गताः | क्ष | स्वस्थानं,निष्कलङ्कश्रामण्यमनुशील्य शीताऽनशनविधिना मृत्या जाताऽन्युतेन्द्रत्वेन । अन्यभेदे तु सीता मृणालकुन्दाभिः | क्ष |कं|| दमत्त्रया बाहिः काथोत्सर्गेन्ययस्थितं साधुं सुदर्शनामिधानं लोकेन वन्धमानमालोक्यालीकमेव लोकस्यात्रे भाणितं—||औ |॥ |॥||भो मो लाकाः! अयमत्र मया महेलया सह दृष्टस्तात्किमेनमेवं वन्द्ध्वं १, ततस्तदाकण्ये लोको थिपरिणतस्तं साधुं | श्री निद्तुमारेमे, तपस्ती तु तच्छुत्वा मनसैवाभिग्रहं जग्नाह—यावन्ममैष कल्ड्यो नापगतस्तावन्न नया पारणीयः कायो- | श्री | सम्प्रिक्तां व प्राम्तित व प्रयासन्निहितदेवतया मुनिपक्षपातेन वेगवत्या उच्छूनीक्रतं वदनं, पित्रा च श्रीभूतिना विज्ञात- | श्री | श्री | श्री | साधुव्यतिकरेण संतर्जिता परुषवचनैग्रेहं गता यगवती, ततोऽसा समागत्य साधुसमीत गाढजातानुतापा बभाषे | श्री | सम्कल्लोकप्रत्यक्षं—मगवन् । निद्गिषस्वं, केवलं मया दुस्तुण्डया तवालीकमेवाऽऽलप्रदानं कृतं, तत्क्षमणीयो ममा-ब्णकेवालिसमीपं, दीक्षिता च विधिना रजोहरणादिवेषसमपेणापुरस्सरं सा तेन, ततस्तमर्थमवगम्य रामदेवः शोका- सि पणेहद्योऽनेकविधासमञ्जसप्रलापान् कुर्वाणस्तेत्रैवानीतो लक्ष्मणेन, दद्शे ब्रितेनीं सीताम्, अभिवन्ध केवालेनं वान्दिता \lVert 🕬 | धाननगरवास्तव्यपुरोहितषुत्रस्य श्रीमूतिनाम्नः सरस्वतीभायीयाः पुत्रिका वेगवती नामिका बभूव,तया च कदाचिचौवनम- 🕅

हिण्डितसंसारा रावणम्र**ण्णि**निमेचमेषा सीता समुत्पन्ना, स्वयम्भूजीवश्च रावण इति, प्रसङ्कागतं चैतदुक्तं, प्रकृतं त्वेतावदेव यद् वेगवतीभवे सीतया साधोरालप्रदानं कृतं तेन कर्मविपाकेनायं कलङ्क एवमवाप, ततः पश्चाताप-्रमेकोऽपराधो भवता, छोकोउप्येवमेव प्रत्यागतसंवेगया तथा प्रत्यायितः, ततः परितृष्टमानसो जनः प्रुनः सुद्शेन-मुनेः प्रजापरो बभूव, तत्प्रमृति चेषा सुश्राविका समजनि, काळान्तरे च स्वयंभूनामा नृपेण श्रीभूति मारियत्वा बळात्कारेण सुक्ता सा चकार निदानम्—अन्यजन्मानि तव वधायाहं भवेयं, ततोऽनेन भीतेन मुक्ता साध्या अरि-कन्याख्यायाः समीपे ग्रहीतपाळितत्रता ब्रह्मविमाने देवित्वेनोत्पद्य स्वायुःक्षेये ततश्च्युता निज्ञनिद्यानानुभावेन कन्याख्यायाः समीपे ग्रहीतपाळितत्रता ब्रह्मविमाने देवित्वेनोत्पद्य स्वायुःक्षेये ततश्च्युता निज्ञनिद्यानानुभावेन हिण्डितसंसारा रावणम्रश्णानिमित्तमेषा सीता समुत्पन्ना, स्वयम्भूजीवश्च रावण इति, प्रसङ्गागतं चैतदुक्तं, प्रकृतं देवतावदेव यद् वेगवतीभवे सीतया साधोराख्प्रदानं कृतं तेन कर्मविपाकेनायं कळ्ड्ल एवमवाप, ततः पश्चात्ताप-च लेमे । इत्येवं च सुमद्रायाः सीतायाश्रेह परत्र च कल्याणप्राप्तिमवगस्य चतुर्थन्ते यत्नः कार्यः इत्युपदेश-वशेन यहोकसमक्षमात्मिनन्दापूर्व तपित्वनः पुनदौषं निराचकार धर्मं च प्रतिपेदे तेन गुद्धशिलताबलेन शुर्द्ध छण्णंगदंसणे पासणे य गोमुत्तगहणकुस्मुमिणे। जयणा सन्वत्थ करे इंदियंअवलोयणे च तहा॥ ५३॥ परो गाथाभावार्थः ॥ न्याख्यातं गुणद्वारम्, अधुना यतनोन्यते —

| छुतिरङजाङ्गस्यैव तरिमन्, 'च' समुच्चये, तथा गवां मूत्रं गोमूत्रं—मुरभिप्रश्रवणं तस्य ग्रहणम्-उपादानं तच्च | 🕦 | || कुत्सितः स्वप्तः कुस्वप्रश्रय-दुःस्वप्रस्तत्त्वथा तरिमन्, समाहारत्वादेकवचने, गोमत्रग्रहणे कुस्वप्ने, एतर्सिश्चतुष्टयेऽपि 📳 💖 दछन्यानि स्पृष्टन्यानि वा, दृष्टस्पृष्टेषु च कथिक्क तेषु रागबुद्धिः कायी, यन्च गोमूत्रप्रहणं तद्पि गोयोनिमर्देनेन न 🕌 | करीव्यमेव, किन्तु यदा स्वभावेनैव मूत्रयति गौस्तदा तद्राह्यं, आत्यन्तिककार्ये तु गोयोनिमदेनेऽपि तत्कोमत्रस्पर्श-| | सुखामिषङ्गो न विधेयः, कुस्वप्ने तु स्नीसेवादिलक्षणे एवं यतना—प्रथममेव धर्मध्यानपरेण पञ्चनमस्कारमङ्गलपाठपूर्व आदावत्यम्युद्या मध्येत्र्गारहास्यदीत्तरताः । निकषे विषया बैमत्स्यकरणळज्जासयप्रायाः ॥ १ ॥ यद्यि जिनितवैराग्येण जन्तुना स्वप्तव्यं येन तथाविधकुस्वप्तलाम एव न भवति, अथ कथिबिजिद्रापारवश्ये मोहोद्रेकाः छनं—अप्रकटं तच्च तद्कुं च—श्रारीषवयवस्तस्य द्शेनम्—अवलोकनं छन्नाङ्गद्शेनं तिस्मिन्, तथा स्पर्शनं-निषेज्यमाना मनसः परितृष्टिकारका विषयाः । किम्पाकफछादनवन्त्रवन्ति पश्चाद्तिदुरन्ताः ॥ र ॥ इत्यादिभावना-

क स्वात तदा तत्कालमेवोत्थाय ईर्यापथिकीप्रतिकमणपूर्वमष्टोत्तरशतोच्छासप्रमाणः कायोत्सर्गः कार्य इति, न केवल-मेषु सर्वेषु यतनां कुर्याद्, ' इन्द्रियावलोकने च तथा' इन्द्रियाणां—सर्वानादिकरणानामवलोकनं—दर्शनमिन्द्रियाव-लेकनं तिस्मिश्र, तथा प्राग्वदेव यतनां कुर्यादिति सम्बन्धः, उक्तं चैतच्छर्यस्भवादिसिः-' अंगपच्चंगसंठाणं, चारु. श्रीवयपेहियं। इत्थीणं तं न निव्झाए, कामरागविवङ्कणं ॥ १ ॥ गुरझोरुवयणकक्तारुअंतरे तह थणंतरे दहुं। साहरइ तओ दिहिं नय बंधइ दिहि ॥२॥" इति गाथार्थः ॥५३॥ गतं यतनाद्वारम्, अतिचारद्वारमस्येवाह—— णाल्याः, एतद्वतप्रतिपत्ता द्विविधः—एकः परदारवजैकोऽपरः स्वदारसन्तोषी, अथवा नरः स्त्री वा, अनयोश्रेतद्- हैं तिचारकृतो यो विशेषस्तं दशयिति—' परदारवर्जिनः ' अन्यकळत्रत्यजनशोलस्य पञ्चातिचारा इति चरमपादान्तात हो सिवारकृते भविति अपवाति कि स्विध्यते ' सविति ' जायन्ते, ' त्रयः ' त्रिसङ्ख्या एव तोरेवार्थत्वात् ' स्वदारसन्तुष्टे ' निजकळत्रसन्तोषिणि, हि इह बते पञ्चातिचारा इत्वरपरिगृहीतागमनापरिगृहीतागमनानङ्गकोडापरवीवाहकरणकामभोगतीव्राभिला. परदारविष्णो पंच हुति तिणिण उ सदारसंतुहे । इत्थीए तिणिण पंच व मंगविगणेहिं अइयारा ॥ ५४ ॥

||®|| ||अ|| कथमिति चेह्रमः परदारवर्जी स एव भण्यते यः परदारा मया न भोक्क्या इति नियमयति, तस्य चेत्वरकाल्परप-||ॐ|| हयेऽपि मङ्ग एवेति मान्यम्, अग्रेतनास्तु त्रयो हयोरपि तुल्या एव, तथाहि-अनङ्गकीडा तावित्रिष्पन्नप्रयोजनस्या-| स्वदारसन्तुष्टेन स्वकळत्रे परदारवर्जिना तु बेश्यास्वकलत्रयोः परकलत्र इव न प्रतिषिद्धा तथाऽपि ताभ्यामत्यन्तपा- | १ | प्रमित्वा बहाचर्थमादातुकामाभ्यामपि वेदोद्यासहिष्णुतया यापनामात्रार्थे स्वदारसन्तोषपरदारवजेने प्रतिपन्ने, | १ | प्रमित्वा बहाचर्थमादातुकामाभ्यामपि वेदोद्यासहिष्णुतया यापनामात्र्ये स्वदारसन्तोष्यन्तित्रक्ष्यातिरिक्तजनानां सेह- | १ | प्रमेष्यनमात्रेणैव च यापनायाः संभवाद्येतीऽनंगन्निडाऽपि परिहतैव ३, एवं परेषां-स्वापरयन्यतिरिक्तजनानां सेह- | १ | प्रमेष्यन्यादिना परिणयनविधानं परिविद्याहकरणम् ४ तथा काम्येते—अभित्वष्येते यौ तो कामै।—शब्दरूपलक्षणौ भुउयन्त

🎙 हित शेषः, प्रश्नोत्तराविचारः प्रथमपञ्चाशकवृत्तितोऽनसेयः, 'इत्थीए तिभि एंच वे'ति स्त्रियास्त्रयः पञ्च वा अतिचारा 🐚 🛚 🛞 इत्यत्रापि सम्बन्धः, तत्र त्रयस्तावदेवं –स्वपुरुषसन्तोषपरपुरुषवर्जनयोः स्त्रिया विशेषाभावात् स्वपुरुषञ्यतिरेकेणान्येषां 🥻 🎉 इति भोगाः गन्धरसस्पर्शास्तेषु तीत्राभिलाषः-अत्यन्ततदृध्यवसाथित्वं वाजीकरणादिनाऽनवरतप्तुरतप्तुखार्थं मदनी- 🦓 भाचस्तु यदा स्वकीयपतिः स्वपत्त्या वारकदिने परिग्रहीतो भवति तदा सपत्नीवारकमतिकम्य तं परिभुज्जानायां सवेंषामिप परपुरुषत्वेनेष्टत्वादनङ्गकीडाद्यः स्वदारसन्तोषिण इव स्वभायोयां स्वपुरुषविषयास्त्रय एवातिचाराः, 🛛 🗐 बताविषय इति स्वकीयकरुपनया तत्परिहरन्तौ यदा वेश्यादौ परदारेषु च यथाक्रममालिङ्गनादिरूपामनङ्गकीडां कुरु-||ह्य||त्वमेषां त्रयाणामिप सिद्धम् । अन्ये त्वनङ्गकीडामेवं भावयन्ति—तौ हि स्वदारसन्तोषिपरदारवर्जको निधुत्रनमेव | है|| हीपनिमितियावत, ॥ एताविष परमार्थतः प्रत्याख्यातै। एव, अतः कथिब्रह्मित्याख्यानप्रवृत्तेभेद्धाभङ्गरूपत्वेनातिचार-

अतिचारः, दितीयस्त्वतिक्रमादिना परपुरुषमभिसरन्त्याः समवसेयो ' भङ्गविक्ल्पैः ' अतिक्रमादिभङ्गनानात्वैः, क्षि । प्राग्व्यातानेकविघन्यात्वामङ्गेर्वाऽतिचाराः अतिकमा इति गाथार्थः ॥ ५४ ॥ उक्तमतिचारद्वारमधुना भङ्ग- क्षि द्वारमध्यमस्याभिधीयते—— हत्थी पुरिसेण समं, विसयपसंगं करेह दर्षण । तह्या भंगो जायह अह्यारो अन्नहा होइ ॥ ५५ ॥ तहया भंगो जायह अह्यारो अज्ञहा होट् ॥ ५५॥ ' स्त्री १ ल्लना ' पुरुषेण १ नरेण ' समं ' सार्द्ध ' विषयप्रसङ्' भेथुनासेवनं ' करोति ' विद्धाति ' दर्गेण १ अहारसहा बंभं जे समणा घारगंति ग्रुतिजुयं। बहुसावजं नाउं तेसि पणमामिऽहं निचं॥ ५६॥

मुन्छो-गाइचै परिग्रहणं परिग्रह:-स्वीकार उक्त इति शेषः, क १-- इह ' जिनगवचने, तथा चोक्तम्- "जिपि ब्सं व पायं वा, कम्बलं पायपुंछणं । तीप संजमलज्जहा, घारिती परिहरंति य॥ १॥ न सो परिग्गहो बुनो, नायपुनेण अछाद्शभिः प्रकारेः पूर्वोक्तेरेवाछाद्श्या 'ब्हा' बहाच्ये ये ' अमणाः ' सार्घेने ' घार्यंति ' बिभ्रति गुनिभिः मुच्छा पिरिगाहो इह अहरित असुन्द तह ममनेणं। एयस्सउ जाविरहे सरूवमेयं तु नायन्तं ॥ ५७ ॥

ताइणा । मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा॥ २॥"म च परित्रहोऽतिरिक्ते—प्रमाणाधिके वस्तुनि, अयमर्थः- 🕍 अभूतावित्तोपाजैनायामप्यसन्तुष्टतायां, 'अमुद्ध'नि प्राकृतसूत्रजैल्या 'अशुव्हेन' आधाकमीदिना परिप्रहः, इदमुक्तं 🕍 अनुत्रिन्निय करणकारणादिनाऽशुद्धोपायेन गृहायुत्पाद्यतः परिप्रहः, 'तथे' ति समुच्चे ममत्वेन घनघान्यादेः 🎉 एतस्य पारिप्रहस्य ' तुः ' विशेषणे प्रोक्तरूपस्येति विशेषयति, या ' विरातिः ' निवृत्तिः ' स्वरूप ' स्वभावः, एतन्तु- 🕍 १० एतदेव ' ज्ञातन्यं ' बोध्यामिति गाथार्थः ॥ ५७ ॥ उक्तं प्रथमद्रारेणेद्म्, अधुना भेद्दारेण वान्यं, तच्च यद्यपि 🕅 🎳 पश्जिहः, अयमभित्रायः-निजसत्त्वा धृतस्य घनघान्यादेरुपरि यन्मम भावो ममत्वं-ममेद्रमिति पारिणतिस्तेनापि परिजहः, 🛚 👸 नवभिः प्रकारैः नवधा 'तुः ' एवाथे नवधैवेनं-परित्रहपरिमाणलक्षणं पञ्चमं व्रतं ' भणितं ' प्रतिपादितं, हैं। तिर्थिकरादिमिरिति शेषः, इयं गाथाचतुर्थपाद्ग्याख्या, कथं पुननेवधिति चेदत्राह—' क्षेत्रं' सेतुकेतुसेतुकेतुरूपं, दुपयं चउपपगिषेय नवहां तु इमं वयं भाषियं ॥ ५८ ॥ 🏉 निमेंदं तथाऽपि विषयद्वारेण मेदवद्, अतरतन्मुखेनैवास्य मेदानमिषातुमाह — खेतंनत्थ्रहिरणणं स्वणणधणषञ्ज्रवियपरिमाणं।

||है| पष्टीतत्पुरुषे च परिमाणशब्दुस्य प्रत्येकं सम्बन्धात्क्षेत्रपरिमाणमित्याद्यः सप्त मेदाः, ' हिपदं चतुष्पद्मपि चे , ति ||है| | तिहिष्यं परिमाणमिषे क्षेत्रमित्येको भेदः, तथा वास्तु खातमुन्छितं खातोनिक्छतं च, तत्र खातं—भूमिगृहं उन्छितं-धव-|| ल्याहं बातोि इंग्रने मूर्मियाहोपेतमेन घनलगहं तिहैषयं परिमाणमीप वास्तु हितीयो मेदः, हिरण्यं-घटितकनकं ताहे. 🏄 परिमाणशन्दस्य प्रत्येके सम्बन्धात सुवर्णपरिमाणं धनपरिमाणमित्यादि दष्टन्यम्, एते चत्वारो भेदाः पुर्वेक्षिाभेः सहँ 🛚 🖤 कुप्यं सुवर्णराजताम्यामन्यताम्रपात्रादिगृहोपरकरः, द्विपदं दासदास्यादि, च-||५ || मित, यथा क्षेत्रं हिरण्यामीते अनुस्वारोऽल्याक्षाणिक एव, ततश्च क्षेत्रं च बास्तु चेत्थादिहन्हे एतेषां पार्त्माणामीते||\* 🌡 मेदिहयसाहिता नव, एवं नवधैवेदं भिषातं, भावना तु सर्वत्र पूर्ववद् हर्या, सुत्रणै च घाटेतसुवणे, धनं च भीता- 🕪

नाउं तप्परिमाणं कुणांति संसारभयभीया ॥ ५९ ॥ 'अर्थे ' वित्तं ' ज्ञात्या ' विदित्वेति सम्बन्धः, कीदृशम् १—' अनथीविषयं ' व्यसनगोचरं, किविशिष्टं | क्षार्थः ॥ अत्र च संसारभयभीताः संतोषाविवाजीतमर्थं कुगतिमूळमनर्थविषयं च ज्ञात्वा तत्परिमाणं कुर्वन्ती-| क्षार्थित्वात्त्रम् । क्ष्यं चेषोऽनर्थविषयः कुगतिमूळं चेत्येतहष्टान्तद्वारेणाभिघीयते—— अत्थं अणत्थिविसयं संतोसिविविषयं कुगइमूछं।

हहेत्र जम्बुद्दीपे भारतवर्षमध्यमखण्डमध्ये कोशवर्द्धनं नाम नगरं, तत्र भीमो नाम ब्राह्मणः, तत्युत्री देव- हेर्ग्यमंनामाने बसूचतुः, तो च जन्मप्रमृत्येत्र महादारिद्रवर्गीडितो कथंकश्रमपि पित्रा यौवनमनुप्रापितो, तो वान्यदा वित्तितवन्तो—यथाऽत्रावयोस्तावन्द्रोजनमात्रमित न संपद्यते, तखामः किमिर स्थानान्तरं यत्र किश्चित्रित्वन्ते। ता गती तो पितरसापृच्छ्य कीशाम्बी, तदा च तस्यां राजपुत्र्याः सौभाग्यसन्द्रीपनं नामीत्सः माने संवायते, तता गती तो पितरसापृच्छ्य कीशाम्बी, तदा च तस्यां राजपुत्र्याः सौभाग्यसन्द्रीपनं नामीत्सः वामेत्रस्य किश्चित्रस्य प्रत्येक्ताम्बाताभिनवातियये ब्राह्मणद्र्याय प्रच्छनं मोक्तिकद्यवर्णस्ताद्देवितं राजपुत्र्यः, तया च राजतकचोरुके मोक्तिकद्यियां विर्श्वे राजकुर्वे समानीय विद्यित्रितितकुत्यविस्तरं द्रितं राजपुत्रयाः, तया च राजतकचोरुके मोक्तिकद्यियां वर्ण किश्चयां प्रविद्यायां प्रविद्यायाद्य सिक्तियाद्यायाद्य सिक्तियाद्यायाद्य स्विद्यायाद्य सिक्तियाद्य माने व्यय्वे मोक्तिक-

तिष्ठावः, ततः प्रतिपन्ने देवश्तमेणा तथेव तन्निथानिकृत्य यावच्चलितावन्योज्यवघविहिताभिप्रायावन्यप्रदेशामिमुखे। हैं तावच्चान्तर दृष्ट एको जीर्णकृपो देवेन, मिर्णतश्च देवश्तमे—वत्से । निरीक्ष्यतामेष कृपः कियद्वोद्दकं १, तावच्चान्तर दृष्ट एको जीर्णकृपो देवेन, मिर्णतश्च देवश्तमे—वत्से । निरीक्ष्यतामेष कृपः कियद्वोद्दकं १, तित्रोद्धो यावश्चिरिक्षित्त व्याप्त । विद्याप्त प्रति हावि, मृत्वा जाती सर्पतंत कृप्यमानावेव प्रति समागती निधानप्रदेशं, तरप्रदेशोत्पत्रमूच्छो वार्ष्ट्यो । विद्याप्त प्रति हावि, मृत्वा जाती सर्पतंत्र प्रत्यमानावेव प्रति निधनमुष्पत्री कमल्देवेन, तथेव तत्रदेशानमनीपाल्ढ. । विष्ट पाढमूछोवन्योज्यपक्षित परस्परमारव्यो महावेद्नामिमृती मृत्य समुत्पन्नी कमल्देवेन, तथेव च कालान्तरेण तत्रदे । विद्यापत्र प्रति पाढमूछोवन्योज्यपत्र वहिक्षामानी विद्यापत्र प्रति विद्यापत्र प्रति विद्यापत्र प्रति विद्यापत्र प्रति विद्यापत्र विद्याप अ सुवर्णीद यद्यनावृत्तमेवात्मपार्श्वे धारियेष्यावस्तदा चौरादिः प्रतिग्रहीष्यति, तस्मादिदं निधानीक्रत्य कवित्रदेशेऽन्यत्र

🕼 कमेण जाताबष्टवार्षिको, अन्यदा च माघवेनैव सह तिलेघानासन्नप्रदेशवार्ति स्वक्षेत्रं व्रजन्ती-हष्ट्वा तमेव भूभागं,

भू मं याबत्सम्यम्बात्तांमुपळमावहे ताबत्तिष्ठ तं, ततोऽसी तेन वचनेन मुद्ररेणेव ताडिता रोदितुं प्रवृत्ता, चिन्तितवती 🛮 🕯 | च-अपरीक्षेव यद्हं, प्रियेणाप्रियकारिणा । त्यक्ता सीतेव रामेण, हा कि तस्योचितं तु तत् १ ॥ १ ॥ तदेवं-कि | बि 🎢 करोमि क वा यामि, कस्यांत्रे कथ्यामि वा १। बह्यमादुदिते दुःखे, जातं रारणतो भयम् ॥ २॥ आङ्गेनां धर्मही-||ॐ||नानां, यहा सुप्रापमीदशम् । संसारेऽनिष्ठसंयोगामीष्टहानिसमाकुले ॥ ३ ॥ स्वक्म्मेपरिपाकोऽयं, मथा सवोऽनुभूयते ।||﴿
||ॐ||तदस्योन्मूलनाहेतोधेमै एव ममोचितः॥ ४ ॥ इति संचिन्त्य सा नित्यं, घमीनुष्ठानसङ्गता । आसाञ्चके क्रमायातसुखदुः ||हु||तस्त्रविति चिन्तयन्त्या प्रतिपन्नं तद्यकः, ततो यद्गऽहमानयामि तद्गऽज्गन्तव्यमित्यभिषाय विसार्जिता तेन सा, | निवर्तितव्यं, ततस्ते प्रतिपन्नतहत्त्वना धनश्चियं गृहीत्वा गतास्तिरिपृगृहं, मुक्ताऽसी तत्र, निवृत्तास्तथैव ते, पृष्टा च ||अ||धनश्रीपितृम्यां-बत्ते ! किमेवं १, साऽबोचत्त- जानामि, निरपराधैव निष्काशिता भन्नी, पितृम्यामुक्तं-नेदमुचितं,| |क्र||इता आप्तरवपुरुषास्तरसहायाश्र, भणिताश्र स्वपुरुषाः यथा धनश्रियं वैत्रिकस्थाने विमुच्य शीघमधौतपादैरेत्र ततो ||

| सिसमस्थिति: || ५ || अन्यत् च समायातस्त्र सिन्धादेशनामा नैमित्तिकः, पृष्टस्तिपंत्रा-किमियं धनश्री- | ६ | देष्ट्रशिक्षाते: || ५ || अन्यत् च समायातस्त्र सम्यति न वा १, तेनोक्कं—शिक्ष्यती श्रशुरकुलं | ६ | व यास्यति, अन्रार्थे चायं प्रत्ययः—कितप्यदिनोपिर भत्तो चास्या आनयनायाऽऽयास्यति, ततस्तुष्टेन | १ व यास्यति, अन्रार्थे चायं प्रत्ययः—कितप्यदिनोपिर भत्तो चास्या आनयनायाऽऽयास्यति, ततस्तुष्टेन | १ व यास्यति, अन्यत्यति, तत्तस्तेनाश्वासिता च धनश्रीः-पुन्नि । तिष्ठ सुक्षेन धर्मपरा, | १ विशेषधम्परा कानिचिद्यमानि तत्रैयातिष्ठत । इतश्च-धनश्रीनिंगता गेहाद्विमत्तस्य यदेव हि । अत्युप्रव्याधिना | १ विशेषधम्परा कानिचिद्यमा ततः || १ ॥ विचित्रभेनित्रभिक्षेत्रनेनित्रमित्रोषधे । प्रयत्नविद्धरस्या, व्याधेनोप्यमा, | हिता ॥ र ॥ तत्र प्रकर्षमायातेऽनुतापगतया तया । धनशीविषयः सर्वों, वृत्तान्तः स्यो निवेदितः ॥ र ॥ सिम- 📳 असम्बर्धितकारित्वं, ॥ असमीक्षितकारित्वं, ॥ असमीक्षितकारित्वं, ॥ असमीक्षितकारित्वं, ॥ असमीक्षितकारित्वं, ॥ असमितिकारित्वं, ॥ असमितिकारित्वं, ॥ असमितिकारित्वं, ॥ असमितिकारित्वं, ॥ असमित्रे । विभिन्नं हर्ष्टा, ममैत्रः ॥ असमित्रे । विभिन्नं हर्ष्टा, ममैत्रः ॥ असमित्रे । विभिन्नं हर्ष्टा, ममैत्रः ॥ असमित्रे । विभिन्नं हर्ष्टा, समैत्रः ॥ असमित्रे । विभिन्नं हर्ष्टा, समैत्रः ॥ असमित्रः ॥ असमित्रे । असमित्रः ॥ असमित्रः ॥ असमित्रः ॥ असमित्रः ॥ असमित्रः ॥ असमित्रे । असमित्र ं||मितिदारुणम् । कथमाह्यमानाऽपि,त्यमेष्यसि मदन्तिकम् १ ॥ ६ ॥ मुजझीनामिव स्त्रीणामहो कैप्टिच्यवर्तिता ।

अशुरं भणितवांश्र-क्षमणीयो ममैकोऽयमपराघः, पुनने करिष्याम्यहमेवं, मुच्यतां चेयं धनश्रीयेंन गृहीत्वेनां त्रजामि स्वभवनं, किञ्चिदुपालम्भसारमा माषित एष तेन-भो भो जामातृक ! न युक्तमेवमपर्यालोचितकारितं भवतो, यतः-"मा होह सुयग्गाही, मा पत्तिय जं न दिरुपचक्लं । पचक्लेऽविह दिहे जुत्ताजुत्तं वियारेह ॥ १ ॥ भिश्व सुशीलता-दिगुणकलापमालोक्यास्या लोकोऽप्येवमुदाहरति-कुद्धं कुपरिज्ञातं, कुश्रुतं कुपरीक्षितम् । पुरुषेण न कत्तैन्यं न्मान्य नैमित्तिकवैद्यी विमलो राजकुलाद्मियाच्य दिनद्रयेन पञ्चाश्योजनगामिनी चरिकामारुद्य स्वयं गतः ततोऽवबुद्धतद्रोगेण वैद्येनोपचर्थ विविघोपचारैः स्वल्पदिनैरेव नीरोगीकृतायां श्रीप्रभायामुचितपूजया विधिवत्स-शशुरगृहं, द्रष्टा च तत्र विचित्रतपश्चरणशोषितश्रारीरा धनश्री, लज्जाभरमन्थरः स्ववद्नं द्रशिवतुमशबतुवन्नाभिवाद्य ॥ ९ ॥ एतम् नैमित्तिकवचनमाकण्ये तत्पार्थवत्तीं वैद्यस्तद्यिमात्तरमादिष्टवान्-यथा बलात्तेलमादायाभ्यज्यतां जहुँ-| कदेशोऽस्याः, आमवातज्वरोऽयं, तया च तथैव विहिते वैद्यवचासि सद्य एव संपन्नो मनाक् तत्र स्थाने गुणः, |अहो ! रोषप्रकुष्टत्वमहो ! ईष्योऽतिदारुणा ॥ ७ ॥ अथवा भद्रिकैवैषा, या मृत्युसमयेऽपि मे । स्वकमे कथयामा-सानुतापगतमानसा ॥ ८ ॥ अत्रान्तरे समायातः, सिद्धादेशो निमिचवित्। तेन नीरोगताऽमुष्या, आदिष्टा स्वल्पकालिकी

हात, ना कार्यात, पश्चात्वं चाहं च ग्रहीष्यावश्चरमवयित प्रवज्यां, ततोऽसी भर्नेरनुरोधेन स्थिता गृहवास एवं क्षिणे भोगात, पश्चात्वं चाहं च ग्रहीष्यावश्चरमवयित कारयामास महदेकं जिनायतनं, तत्रानवरतं महाप्रबन्धेन क्षिणे प्रजाह्मात्रयानं केषुचिद्धियसेषु भाणित्वा भर्नारं प्रचुरद्रव्यव्ययेन कारयामास महदेकं जिनायतनं त्रान्यतनं, तत्रान्यात्रयान्ति सम् वर्षाणे, भूयोऽपि विज्ञती भर्ना प्रवज्यार्थं कि प्रजाह्मात्रयात्राद्धिकरणकारणपरायणाया व्यतिकान्तानि सप्त वर्षाणे, भूयोऽपि विज्ञती भर्ना प्रविनाय प्रचित्रयाभ्यात्वे वर्षाप्ताय विवाय प्रविनायोग्याभरणसमकलादिषु प्रभूतद्रविणजातं वितीये समं कि प्रचित्रप्रमुतिहिष्टः ।

ु श्रेष्ठित् ! मवत एवाशोकश्रीनामिका पुत्रिका जाता, तेयं तत्कमीविपाकेन दौर्भाग्यमनुभवाते, एतच श्रुत्वा सा ्री कमीऽन्त्यसमयसमाराधितपञ्चनमस्कारस्यणादिविधिमेरणे विमले घनश्रीश्र पञ्चमदेवलोकं बहालोकनामकम-ं गमत, श्रीयमा तु सौधर्मदेवलोके लालेताङ्गविमान एवोत्पेदे, सावशेषतत्कर्मणा च ततश्चयुता मो अशोकद्त्त-जातिस्मरणोपऌच्यपूर्वभवस्ववृतान्ता अर्थुगतं कुर्वन्ती विमल्यकाःसूरैः पाद्योर्निपत्य--मगवन् ! स्वदीक्षादानेन ममानु- ' ु यहः कियतामिति बदन्ती आचार्येण बसाबे--भद्रे ! तव नाचापि बतयोग्यताऽस्ति, यतो वर्षपञ्चकादूध्वेमपयास्यति तवेद् है सेमीम्यनिवन्धनं कमे, मविष्यति प्रबलो मोगफलकर्मोद्यः, ततो सुक्तमोगा कियताऽपि कालेन प्राप्त्यति बतयोग्यतामि. ं तरथा बतभड़ एव तवास्मिन् प्रस्तावे, तत्तोऽसौ यथाऽऽदिशति भगवांस्तथा करोमीत्यभिघाय स्थिता, अत्रान्तरे माघव-/ बाह्मणोऽपि क्षमातलमिलन्मोलिः प्रणिपत्य विमलयक्याःसुरेः पादहन्हं पप्रच्छ—भगवन् ! मदीयपुत्रयो रहमहेश्वरयोः , खक्षेत्रप्रदेशगतथोरनवरतमेव बैरमाववत्ते अन्यत्र तु पीत्यवस्थाने किं कारणं १, ततो भगवांश्रातुभविकमरणकारण-्रमेतयोर्निधानादिश्वतान्तं सिवस्तरमचीकथत्, तं च श्रुत्वा ताविष तत्सणादेव संजातजातिस्मरणौ स्वपूर्वभवालो-/ कनेन स्वयमेव विस्मितमानतावाचार्यस्य पादयो।र्नेपत्य पित्रादिलोकप्रत्यायनार्थं निघानं निरूप्य सस्थानावीनियोगेन तिन्नयोज्य पितरमापृच्छय तस्यैवाचार्थस्य समीपे बतमङ्गोक्कतवन्तौ, विधिना परिपाल्य समाधिमरणेन माहेन्द्रकल्पे कि है देवाबुत्पन्नाविति । अतोऽथोँऽनथैविषयः सन्तोषविवर्जितः कुगतिमूळश्रोति सिन्धम् । एतत्कथाविस्तरश्च भगिनीवत्सळ-निवर्तनं निवृत्तं न विद्यते निवृत्तं -परिहारो येषां ते 'अनिवृत्ताः' अकृतनिवृत्तय इत्यर्थः, प्रनःशब्दो कि विशेषणार्थः, कि विशिन्छि ', परिश्रहांद्विति, 'पुरुषाः' नंराः ' लभन्ते ' प्रामुवन्ति ' दुःखानि ' असातोद्यान् 'अनेकरू- कि पाणि' विचित्रस्वमावानि नरकतिर्यक्ष छेदनादीनि मंतुष्येषु तु स्नेहनाश्मभतीनि, यदुक्तम्-"जणयसुयाणं च जए कि जणणीसुण्हाण भाउयाणं च । 'चंदुल्स्स घणस्स कए नासइ नेहो खणद्धेणं ॥ १॥ अन्दइ बहुं वहुद्द भरं सहदृ छुहं पाव- कि जणणीसुण्हाण भाउयाणं च । 'चंदुल्स्स घणस्स कए नासइ नेहो खणद्धेणं ॥ १॥ अन्दइ बहुं वहुद्द भरं सहदृ छुहं पाव- कि जण्डिणं तरद्द सायरं वसदृ गिरिनिउंजेसु । || बद्वगन्तव्यः, सन्तोषसमन्वितस्तु दानोपभोगप्रधानोऽर्थः कर्मक्षयहेतुर्थशोहेतुश्वानन्दादिश्रावकाणामिवेति । अर्गकथाविस्तरश्च भि आणियता उण पुरिसा लहीत दुम्लाइं णेगरूवाई। जह चारुद्तसङ्घो, पंच्यड्रो माउलाहितो ॥ ६०॥

हैं | इकीणो स्विजनालये | वारणश्चमणं श्रेष्टं, कदाचिचावपश्चताम् ॥ ३ ॥ नमस्कृत्याऽतिभक्त्या तं, प्रत्रकामावपृच्छ-ताम् । आवकाविति संविन्त्य, तो मुनिः अत्यभाषत् ॥ ३ ॥ नमस्कृत्याऽतिभक्त्या तं, प्रत्रकामावपृच्छ-वे नेगमवंशस्य, भिषात्वैवं तिरोऽद्धत् ॥ ५ ॥ दिवसेष्वय गच्छत्प, तयोः प्रत्रोऽभवित्रयः । वारद्वश्वताभिख्यः, किलाकोशलकोविदः ॥ ६ ॥ हिरिसिहादिसिन्मेत्रैः, समेतः सोऽन्यदा गतः । अङ्गेदरगिरेरत्ते, निम्ममां रत्नवाहि-🎢 पाज्ञस्यापि पार्टको यह इत्र क्रेशाय नाशाय न ॥ १ ॥ " को यथा हुःखानि लन्धवान् इत्याह-यथा ' नाहूँ ||ॐ||द्वात्राद्धः ' वारुद्वामिघानः थावकः, किविशिष्टः १-' प्रम्रष्टः ' च्युतः ' मातुलात् ' मामकादिति गाथाऽक्षरार्थः ||ॐ||॥ ६० ॥ भावार्थः कथानकगम्यः, तचेदम्— । है। विधिन्यि सिहन्पदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो हिषुः । दुःखस्य प्रमत्रः सुखस्य निधनं पापस्य वासो निजः,

हैं हेलेव शशिनः सौस्या, सञ्ज्ञया सुकुमालिका ॥ २१ ॥ विलोक्य तामहं प्राप्तः, कामजाणशरव्यताम् । संलक्षितो हैं व्यस्यास्यां, नीतः स्वनगरं प्रति ॥ २२ ॥ मिप्तुक्षीपितं चेदं, तास्यां तेनापि मत्कृते । वृताऽसौ पाणिसंत्राहं, का व्यस्यास्यां, नीतः स्वनगरं प्रति ॥ २२ ॥ मिप्तुक्षीपितं चेदं, तास्यां तेनापि मत्कृते । वृताऽसौ पाणिसंत्राहं, का नारितोऽहं शुमेऽहिनि ॥ २३ ॥ ततोऽनुभवतः सार्द्धं, तया भोगसुवं मम । देवलोके सुरस्येव, गतः कालः किया- का नारितोऽहं शुमेऽहिनि ॥ २३ ॥ ततोऽनुभवतः सार्द्धं, तया भोगसुवं मम । देवलोके सुरस्येव, नातः कालः किया- का नार्द्धा । २६ ॥ गतं चाद्य तां याव- का नावद् यूयं समागताः । मोचितो भवद्धिरतो, भवन्तो मम बान्धवाः ॥ २७ ॥ इत्युक्त्ता चारुक्त्यस्य, मित्राण्या- का वृत्यक्ष्य सान्त्रसम् । नामान्त्रगदि विज्ञायं, यथाऽऽयातमयादसौ ॥ २८ ॥ समित्रश्चारद्धत्त्र, तत्युत्री नवयेविना । नाम्ता का प्रत्या मानिका प्रत्येवना । नामान्त्राहो होत्यत्ति। का कालाव्यासक्तिनोऽसक्त भोगस्त्वसंमुवः । प्रविशितस्ति। | पुरीस् । यौवनं समनुप्राप्तो, लीलाया वासमन्दिरम् ॥ २९ ॥ सत्रीयों मातुलस्तरय, तत्पुत्री नययैविना । नाम्ना किं | सित्रवती तस्याः, पितृम्यां याहितः करम् ॥ ३० ॥ कलास्वासक्तिचित्तोऽभूत्र मोगसुखसंमुखः । प्रवेशितस्ततो | ﴿ ोधिं, गुरुम्यां लिलिंतामसी ॥ ३१ ॥ यथेष्टं विचरचेष, तया सममुदारघीः । मुतां कलिङ्गसेनाया, रूपयोवनशा- | त्या समं विशाळाख्या, कोटी स्वर्णस्य षोड्य । अज्ञाता एव काळेन, कामासकेन नाशिताः ॥ ३४ ॥ यावचेन | श्रि ततोऽन्येचुमेदिरायानपूर्णितः । 'केळिड्रसेनग्योत्सृष्टो, विनष्टग्रहविस्तरः ॥ ३५ ॥ कथिबस्त्वगृहं प्राप्तोऽप्यु- | श्रि तिशेष्ट्रचेचुमेदिरायानपूर्णितः । 'केळिड्रसेनग्योत्सृष्टो, विनष्टग्रहविस्तरः ॥ ३५ ॥ कथिबस्त्वगृहं प्राप्तोऽप्यु- | श्रि तिश्वाया । उसीरावर्चनगरं, साकं मातुरुक्द्रयातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ ग्रहत्यात् प्राप्ता । त्राप्ता । उसीरावर्चनगरं, साकं मातुरुक्द्रयातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ त्राप्ता पर्तारुक्तं । व्याप्ता ॥ ४२ ॥ व्याप्ता । व्याप्ता ॥ ४२ ॥ व्याप्ता ॥ ४२ ॥ व्याप्ता ॥ ४३ ॥ व्याप्ता ॥ ४२ ॥ व्याप्ता ॥ ४३ ॥ व्याप्ता ॥ ४२ ॥ व्याप्ता ॥ ४३ ॥ व्यापात्र ॥ व्याप्ता ॥ ४३ ॥ व्याप्ता ॥ ४३ ॥ व्याप्ता ॥ ४३ ॥ व्यापात्र । क्राप्ता । व्याप्ता ॥ व्याप्ता ॥ व्याप्ता । व्याप्ता । व्याप्ता ॥ व्याप्ता । व्याप्ता

सहात्मना प्रवेश्य व । दर्शयामास तन्मध्ये, क्कंप स नरकाक्कितिम् ॥ ४९ ॥ पूर्तिगन्धि चतुर्हस्तं, घनान्धतमसाऽन्वि सम् । तम् देर्ध्यपुर्वास्यां, त्रिद्ध्यत्वास्यां, त्रिद्ध्यत्वास्यां, त्रिद्ध्यत्वास्यां, त्रिद्ध्यत्वास्यां, त्रिद्ध्याद्ध्यत्वास्यां, त्रिद्ध्याद्ध्यत्वास्यां, त्रित्तां, व्याप्त्यां, त्रित्तां, व्याप्त्यां, त्रित्तां, व्याप्त्यां, त्रित्तां, त्रित्यां, त्याप्त्यां, त्रित्यां, त्याप्त्यां, त्रित्यां, त्याप्त्यां, त्रित्यां, त्याप्तिः, त्यायंनिक्ष्यं । पद्धां, त्याप्त्यां, त्याप्त्यां, त्याप्त्यां, त्याप्तां, त्राप्तां, त्याप्तां, त्राप्तां, त्याप्तां, त्याप्तां, त्याप्तां, त्याप्तां, त्याप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, व्याप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, त्राप्तां, व्याप्तां, त्राप्तां, व्याप्तां, त्राप्तां, व्याप्तां, व्याप्तां, त्राप्तां, व्याप्तां, व्य १ , तिन्नितम्बैकदेशे च, क्रूटयन्त्रागेळावृतम्। क्रतान्तवद्नाकारं, मन्त्रयोगप्रकाशितम् ॥ ४८ ॥ प्रद्ये विवरं घोरं, ्। दिनकरप्रभः॥ ४६॥ लग्नस्तत्पृष्ठ एवासौ, स्वीकृतस्तेन पुत्रवत्। कर्शाचिद्रसलोमेन, नीतः कमपि पर्वतम्॥ ४७॥

के मानसः ॥७२॥ तं विज्ञाय मृतं चाहद्वताऽपं परमष्ठिनाम् । नमस्कारपररतस्थावआषादन्यदा घ्वानम् ॥७६॥ कस्याप्या- के मानसः ॥७२॥ तं विज्ञाय मृतं चाहद्वताऽपं परमष्ठिनाम् । नमस्वेषा रसार्थिना ॥७६॥ तञ्ज्ञदोऽयमिति ज्ञात्वा, प्रणिपत्य के विज्ञानमान् । अप्रमत्तताश्वनत्या वावदागता॥ १५॥निर्मुच्छता । कराम्यां मुम्ने गोधा, ततो मूर्छोमुपागतः वेशेऽसो, तया चाङ्म्प्य सङ्कटाता।७६॥ विवरततः बाहदेशं, जनन्या वोपलिस्मितः । कराम्यां मुम्ने गोधा, ततो मूर्छोमुपागतः । कराम्यां मुम्ने गोधा, ततो मूर्छोमुपागतः विज्ञानया। शृङ्गान्या। शृङ्गान्या। शृङ्गान्या। शृङ्गान्या। शृङ्गान्या । शृङ्गान्या। शृङ्गान्यां ताड्यामास, तां शिल्यं यावदाहतः॥७९॥कुतोऽपि तावदागत्य, रद्योतोऽज्ञगरेण सः। तयोभेण्डन- विज्ञानस्य । शृङ्गान्या। शृङ्गान्यां ताड्यामास, तां शिल्यं यावदाहतः॥७९॥कुतोऽपि तावदागतः । वाणिज्याय समेतेन, रद्रदत्तेन तत्र वाल्यं । त्रा । ८१॥ समात्रेन तामा, नदीं गत्वा ततार ताम ॥ ८३॥ गिरिक्ट्रं समुक्छक्च । देश । समं विज्ञानमं विवरं यातो, संगती वान्ता । ८४॥ संग्राह्माञ्चरं तत्र, तदारूदो प्रजमितः । दक्कियं तते । दक्कियं तो ॥ ८५॥ उद्घिते च मूमागे, रद्रद्वः कियत्यपि । शिरस्यञ्चितमायायोदित- कित्तान्तान्तमाम क्रमेण तो ॥ ८५॥ उद्घिते च मूमागे, रद्रद्वः कियत्यपि । शिरस्यञ्चितमायायोदित- कित्तान्ति । मानसः ॥७२॥ तं विज्ञाय मृतं चारुद्तोऽपि परमेष्ठिनाम्। नमस्कारपरस्तस्थावश्रौषीदन्यदा ध्वनिम् ॥७३॥ कस्याप्या-

हैं || मैथुनादिरतोऽस्मीति, चतुथ बतमाचर ॥ ९९ ॥ अभ्यन्तरस्तथा बाह्यो, न कर्तन्यः परित्रहः । त्रिविधेन मयेत्येनं || पञ्चमं स्वीकुरु बतम् ॥ १०० ॥ इत्थं बतानि पञ्चापि, त्वं चेत्तम्यक् करिष्यिति । जिनोदितानि दिन्यसीर्लेप्स-🎉 🛮 १०३ ॥ कौषादिभावचौराणां, भङ्कत्या यसरमादरात । ज्ञानादिरःनसङ्घातं, परिपालय सन्ततम् ॥ १०४ ॥ ঙ /|न्तय ॥ १०२ ॥ अन्यन्छरीरमन्योऽहं, मोक्का स्वकृतकर्मणः । नित्योऽहमिद्मधौन्यं, प्रतिपचस्व मावतः | | अहेदादिनमस्कारं, परावचेय चेतासि । इत्युक्तः प्रणतो भूत्वा, सर्वमङ्गीचकार सः ॥ १०५ ॥ अत्रान्तरे समा-है |सेऽन्यमेबे तदा ॥ १०१ ॥ नच मां रुददचोऽयं, हन्तीतिमनता कुरु । स्वकृतान्येव कर्माणि, निघ्नन्तीति विचि-🌡 गित्य, रुदद्ती जवान तम् । सकुपं चारुद्तेन, वार्यमाणोऽपि सत्त्वरम् ॥ १०६ ॥ तत्कृत्ती भक्षिके कृत्वाः 🖟 |चारुद्वं सशिकम् । एकस्यां संप्रवेश्याशु, परस्यां ग्राविशत् स्वयम् ॥ ७ ॥ ततो भारण्डपक्षिम्यां, कुतोऽप्यामि- 🖟 🌶 |आकारो युध्यमानस्यापतऋखी सरोजले ॥ ९ ॥ शक्या विपाटच तां सोऽपि, गर्मादिव विनिर्भतः । उत्तीणैः सरसोऽ- 🍍 ﴿ | पश्यहीपं रत्नानिराजितम् ॥ १० ॥ तत्रानिशाङ्कितो आम्थन्मन्दमारुतकम्पितम् । दद्शं गिरिकूटात्रे, वीरं चन्द्रकरी-||है|| पवाञ्चया । विनिपत्य समुक्सिती, तत्क्षणात् न्योममण्डले ॥ ८ ॥ चारुद्तो धृतो येन, समं तत्यान्यपक्षिणा ।

| एकः सिंहयशानामा, बराहशीवकोऽपरः ॥ २० ॥ पुत्री गन्धवंसेना च, गान्धवेंऽतिविचक्षणा । जज्ञे विजयसेनायाः, | क्रि | सौभाग्यादिगुणोत्तरा ॥ २१ ॥ अन्यदा सह विद्यासिदेत्त्वाराञ्यं स्वपुत्रयोः । चारणव्रतिनोरन्तेऽहं तयोराददे व्रतमा।२२॥ | क्रि | हीपोऽयं कुम्भकण्ठास्यो, लवणाम्मोधिमध्यगः । क्कोंटको गिरिश्चात्र, यस्मिन्नातापयाम्यहम ॥ २३ ॥ देवविद्या | क्रि | वरात् मुक्त्वा, चारणश्रमणांस्त्रथा । नान्योऽत्र शक्त आगन्तुं, कथं त्वं तुसमागतः १॥ २८ ॥ इत्युक्त्वा विरते साधो, | क्रि | || उडवलम् ॥ ११ ॥ चारणश्रमणस्येदामिति संभाव्य वन्दितुम् । तं साघुमगमनूर्णमारुरोह च तं गिरिम् ॥ १२ ॥

बारुद्चोऽपि मूलत.। स्वां कर्था कथ्यामास, तत्रांगंमनंनिष्ठिताम्॥ र५॥ अत्रान्तरे समायाती, विद्याधरनरो-

| ब्री बोरमुड्दाः स ततः पुनः ॥ ४७ ॥ मिथिलायामजत्वेनोद्पादि पशुमेधतः । पत्रकृत्वः क्षयं नीतो, ब्राह्मणैर्जनका- | ्री | ब्री हिनरे ॥ ४८ ॥ ततोऽपि षष्ठवेलायां, छगलष्टङ्कनेत्वभूत । वाहार्थं वारुद्दत्तस्य, रहदद्तोऽग्रहीद्मुम् ॥ ४९ ॥ अन्ये- ततः सुखेन तैः सांर्कं, भूषः शुभविषांकतः । त्रिवगीभिरतस्यास्य, कालशेषोऽप्यगच्छत ॥ ६३ ॥ तदेवं चारहः लमन्ते दुःखमङ्गिनः । परित्रहाप्रहस्त्याज्यो, विदित्वैनं विवेकिभिः ॥ ६५ ॥ समाप्तं चारुद्ताख्यानकम् । भाषीतं | जे इह परिमाणकडा, संतोसपरा दढ्वया धीरा। ते जिणदासो व सया हवीते सुहभाइणो लोए ॥ ५९ ॥ 'ये' इत्यनिर्दिष्टनामानः, अनेन च प्राग्गाथातः पुरुषा अभिसंबध्यन्ते, 'इह 'अस्मिन् लोके ' परिमाणकडगति || सुसमागिनः ' शर्ममाजः ' लोके ' जगति, न चेदं स्वमनीषिकयोच्यते, यत उक्तमन्यैरपि—" सर्वाः संपत्तय-सन्तोषपराः, दृढं त्रतं येषां ते दृढतताः-यथावस्थितगृहीतनियमपालकाः, कुतो हेतोः १ इत्याशङ्कायां विशेषणद्वारेण कुतपरिमाणाः प्रस्तावाद्विहितपरिग्रहपरिमितयः सन्तोषः-इच्छानिरोघः स परः-प्रकुष्टो येषां तरिमन् वा पराः-तन्निष्ठाः हेतुमाह—' धीराः' सात्त्विका यत इति शेषः, ते किमित्याह—जिनदास इव ' सदा' सवेदा ' भवन्ति ' जायन्ते नोऽयं, च्युतः सर्वार्थमातुलात । परित्रहानिवृत्तात्मा, लेमे दुःखं यथा घनम् ॥ ६२ ॥ असन्तुष्टास्तयाऽन्येऽपि |दोषद्वारमधुनाऽस्थैव गुणद्वारमाह—

सत्स्य, सन्तुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्वदणादस्य, नतु चर्मावृतेय मूः ॥ १ ॥ जह २ अप्पो लोमो जह २ अप्पो कि पिन्महारंभे। तह तह सुहं पवहुद्द भम्मस्स यहोद्द संसिद्धी ॥ २॥ ग्र इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थः कथानकेनीच्यते— कपाटित्युने नगरे जिनदासः आवकोऽभवत ख्यातः। सम्यग्द्दृष्टिः पञ्चाणुक्रतधारी गुणसमुद्धः॥१॥ तस्यान्यदा प्रविक्तान्यदा व हट्टे तहागखनने तृपेण विनियुक्तः । कमंकरैरानीताः स्यणमया लोहसदृश्याः ॥ १ ॥ प्रश्चानद्वाराः ॥ १ ॥ परिमाणस्यातिकम- पृष्टिताः स्वणेलोभतो भूयः । भणिता अन्येद्यवंत्राया अनैव विक्रेयाः ॥ १ ॥ अञ्चानद्वेषतस्ते हेममयानि व अलेहमुल्येन । विक्रणाति प्रतिदिन्मितरो लोमेन गृह्मिताः स्वणेलोक्तिः । भावानित्ये व्यापितः । १ ॥ अन्येद्युस्तत्प्रहृद्धदः प्रकरणमभवदृद्दे किमपि तेन । श्र आकार्ये बलाकोतोऽनिच्छंत्रपि मोजनार्थमसी ॥ ६ ॥ मणितः प्रते व्याप्ताः स्वाप्तिः । भुग्धत्या व अन्यापितः । भुग्धत्याः । भुग्धत्यां कर्मे- कुशास्ते न व मर्म प्रकटितं तस्य ॥ ७ ॥ लोहमया इति बुद्ध्या न व तन्त्रेलेन तेन त उपात्ताः । मुग्धत्यं कर्मे- कुशास्ते न व मर्म प्रकटितं तस्य ॥ ७ ॥ लोहमया इति बुद्ध्या न व तन्त्रेलेन तेन त उपात्ताः । मुग्धत्यं कर्मे- किन्यन्ता कर्म्य वितिव्यत्तावकोन च तेष्वेको निपतितः कथिह्मितं । पण्चोपितः हिन्यत्वे ह्याः कर्म्य वितिविद्यत्तावकोन च तेष्वेको निपतितः । कथिह्मितं । १ ॥ तांकिलटवर्निभिदंग्व्यावकैस्ते नरांस्ततो भिवातः । कैते लब्धाः कधृताः कस्य वितिविद्यितिः ।

| वा १ || १० || एवं पृष्टाः कथरामासुस्ते सरिते | कीताश्व लोहसूंच्येंन लोमनन्द्रेन ते केऽपि || १२ || सविशेष-|| किम्प्रास्थ व हहेऽजतारिताः स्वीकृता न तेनैते | कीताश्व लोहसूंच्येंन लोमनन्द्रेन ते केऽपि || १२ || सविशेष-|| क्षूत्यतेशिषतहृद्या अतुदिवसमेव तिहिपणौ | विक्रणिपिः शेषा अवापि च केऽपि तिष्ठन्ति || १२ || सविशेष-|| क्षूत्येवे ते: क्ष्यतेशिषतहृद्या अतुदिवसमेव तिहिपणौ | विक्रणिपिः शेषा अवापि च केऽपि तिष्ठन्ति || ११ || अत्येवं ते। अत्येवं ते। अत्येवं ते। ।| ११ || त्रिक्ते तिन्द्रेतं परिअहपरिमाणं || भूष्यतेशिषतः स्वम्वनं सः | पश्चा स्विशेषताः कनकमया इति विदित्वाऽपि || १५ || तुष्टेन ततो राज्ञां संपुर्व्य || अवितः स्वमवनं सः | पश्चा स्विशेषताः विद्याताः प्रविद्याः || १६ || अमविष्यतां ममाही यदि नेते वेशिणो तदा-|| अवावहत्यकः स्वमृत्ये ।| स्वमृत्ये || १८ || आहत्य कुरोणं छित्राव्याताते || अभित्यक्ताः || भूष्यात्य प्रविद्यात्य प्रवायां प्रमृत्य निन्द्रेतितास्त्रेम् || १८ || राज्ञाऽत्यमहृत्य यनं निःशेषं चौरितप्रहेणेषः | निप्रहितस्तदेवं || अवाति ग्रुणहारोपद्येकगायामावार्थः || यतनाद्यातिमदानीमिमधीयते—||

TO TO हैं। ज्यनहाराचाकाह्यया ' मुत्कलतरक ' प्रचुरतरकमेव नाहान्द्रस्वैवकाराधेत्वाद् ' ग्रहीच्यामि ' उपादास्ये, एतत्समा- ' | प्रियहणिसाणमेतावन्तं काळे यावन्मया गृहीतिमित्येवं, तथा कथित्तांकिते गृहीते चनुमीसादिनियमे न प्रचुर-गृहीतपरिग्रहपरिमाणस्य श्रावकस्थेयं यतना—यहुत ' संस्मरति ' विन्तयति ' वारं २' भूयो भूयः एतावन्मातं भेत्रादिहिरण्यादिधनादिहिपदादिकुष्यमानकमानिति, केत्रमादिशैस्येत्ये सर्वपदेष्वात्मीयादिश्वन्तेन मेताइहिरणाहेयणाहदुपयाहकुप्पाणकमे । मंभरह नारनारं, मुक्तलत्तां व मेण्हहस्सामि। ॥॥ | ज्याख्यातं यतनाद्वारमधुनाऽतिचारद्वारमस्येनोच्यते —

|बीहिं कुत्वा सर्वेपदानां कुप्यान्तानां द्वन्द्रे सित मानकमशब्देन षष्ठीसमासे च प्रत्येकं सम्बन्धो विधयो, यथा || अत्र योजनादिपदानि पञ्च क्रुतद्वन्द्वानि तृतीयान्तानि, यथासङ्ख्येन चैषां सम्बन्धः, तेन क्षेत्रादिप्रमाणातिकमं || अ || योजनेन 'नो करोति 'न विघते इत्याद्यवगम्यामिति गाथासमुदायार्थः। अवयवार्थेश्वायं—क्षेत्रं—सस्योत्पत्तिभुमिः || अ | 🕸 || तम सेतुकेतुभयमेदात्त्रिया पूर्वोकम्, आदिशन्दाद्यास्तुयहो, वास्तु च-अगारं शामनगरादि च तत्रागारं त्रिप्रकारं 🕪 |पूर्वेण सह तस्यैकत्वकरणार्थं बुत्याद्यपनयनेन तत्तत्र योजयतो बतसापेक्षत्वात्कथिश्विदिरतिबाघनाचाति-अत्रादेगीनकमो हिरण्यादेगीनकम इत्यादि, मानकमश्च प्रमाणातिकमो भण्यते, तं नो करोती गति चरमपादान्ते किया, || किलैकमेव क्षेत्रं वास्तु वेत्यमियहवतोऽधिकतरतद्भिलाषे सति वतभङ्गभयात्प्राक्तनक्षेत्रादिप्रत्यासकं तद् गृहीत्वा | प्रागुदितमेव, एतयोश्र क्षेत्रवास्तुनोः प्रमाणस्य योजनेन—क्षेत्रान्तरादिमीलनेनातिक्रमोऽतिचारो भवति, तथाहि-|क्षे|किलैकमेव क्षेत्रं वास्त वेत्यभिग्नहवतोऽधिकतरतदभिलाषे सति बतभङ्भयात्प्राक्तनक्षेत्रादिप्रन्यामञ् तह महीत्वा 🛛 ग्रहीतक्षेत्रादिपरिमाणः आवक इति सामध्यदि गम्यं, कैने करोतीत्याह—योजनप्रदानबन्धनकारणभाषेः, चार इति, तथा हिरण्यं-रजतमादिश्बन्दात्सुवर्णे तत्पारिमाणस्य प्रदानेन—वितरणेनातिकमो भवति, यथा केनापि ||चतुर्मासायवधिना हिरण्यादिपरिमाणं विहितं, तत्र च तेन तुष्टराजादेः सकाशात्तद्धिकं तछ्ठव्धं, तन्चान्यस्मै बत-

| किल कृतधनादिपरिमाणस्य कोऽपि लभ्यमन्यहा धनादि ददाति, तच्च बतमद्भभयाच्चतुमिसादिपरतो गृहगतधना-ह्यादिचतुष्पद्वपरिग्रहः, तेषां यत्परिमाणं तस्य कारणेन—गर्भाधानविधापनेनातिकमोऽतिचारो भवति, यथा किल् हे किनापि संवत्सराधवाधिना हिपद्चतुष्पदानां परिमाणं कुतं, तेषां च संवत्सरमध्य एव प्रसवेऽधिकहिपदादिभावाद् किनापि संवत्सराधवाधिना हिपद्चतुष्पदानां परिमाणं कुतं, तेषां कार्याते गर्भेश्यहिपदादिभावेन बहिगेततद्भावेन च किनापि कथाश्वेद् व्रतमङ्गादित्वारः, तथा कुप्यम्—आसनश्यनादिगृहोपरकरस्तस्य यन्मानं तस्य भावेन—तत्प्ययिगन्तरस्थे किणातिकमो भवति, यथा किल् केनापि दश करोटकानीति कुप्यस्य परिमाणं कुतं, तत्तरतेषां कथाश्वेद् हिगुणत्वे किणातिकमो भवति, यथा किल् केनापि दश करोटकानीति कुप्यस्य परिमाणं कुतं, तत्तरतेषां कथाश्वेद् हिगुणत्वे किणातिकमो सविते व्यापेरणात् स्वामा-🎳 मिन्नमयात्प्रददाति, पूर्णेऽबाधे ग्रहीष्यामीति भावनयेति जतसापेक्षत्वादाित्वारः, तथा धनं—गणिमधारिममेयपरिच्छेद्य-भू भेदाच्चतुर्विधं पूर्वं व्याख्यातमेव, आदिश्बदात धान्यं-ब्रीह्यादि एतत्प्रमाणस्य बन्धनतोऽतिक्रमो भवति, तथाहि-अहिंच तहेह एव तत्स्थापयतोऽतिचारः, तथा हिपदं—पुत्रकलत्रदासीदासकर्मकरशुकसारिकादिरूपम्, आदिशब्दा-

🥡 देवान्येषां सहसाम्याख्यानादीनामतिचाराणामनुपदार्शितभावनानामपि भावनोत्प्रेक्षणीया, सा च यथाबोधं केषाञ्चिह्- 🔝 विशेषः स्यादिति तदिशेषोपद्शीनार्थमाचार्येण योजनप्रदानेत्यादिभावना दर्शिता, एतन्त्रावनोपद्शीना-शितैवास्माभिः, यच क्षेत्रादिपरिग्रहस्य नवविघत्वेन तत्सङ्ख्यातिचारप्राप्ती पञ्चसङ्ख्यत्वमुक्तं तत्सजातीयत्वेन शेषमे. $\|rac{1}{2}\|$ || दानामत्रेवान्तभवात्, शिष्यहितत्वेन च प्रायः सर्वत्र मध्यगतेविवक्षितत्वात्पञ्चकसङ्ख्ययैत्रातिचारपरिगणनमतश्चतुः-|| जह जाणंतो गेण्हह आहियं घण्णाह तो भवे भंगों। अहंसीकिछिडिचित्तस्स तस्स परिणामिवरहाओं ॥ ६२॥ 'यदि गचेते ' जानानः ' अवबुध्यमानः ' गृह्णाति' आदिते ' अधिक ' अगेलम्, अङ्गीकृतपरिमाणा<u>-</u> | विकसंख्याबाधनाच्चातिचारः, अन्ये त्वाहुः—मावेन—तद्धिंत्यलक्षणेन विवक्षितकालावधेः परतोऽहमेतद्रहीष्या-' खेत्तवत्थुपमाणाइक्कमे हिरणणसुवण्णपरिमाणाइक्कमे ' इत्यादि, यथाश्रुतलेन चैषामभ्युपगमे मङ्गतिचारयोने |अ| म्यतो नान्यस्मै देयमिति पराप्रदेयतया व्यवस्थापयत इति, एते चातिचारा मूळसत्र एत्रमभिधीयन्ते ¶ षडादिसङ्घयाऽतिचाराणां गणनमुपपन्नामिति गाथार्थः ॥ ६१ ॥ गतमतिचारद्वारमधुना भङ्गद्वारमुच्यते——

/ दिति गम्यते, किं तत् ? इत्याह—घान्यादि—घान्यघनहिपदादि 'ततः" तस्मात्, किं !—' मनेत ' जायेत ' मक्तः । 🖟 सर्वामानरूपः, कस्य १ इत्याह-'तस्य' आमोगेन स्वीकृतपरिमाणातिरिक्त्रमाहिणः, इदं चानन्तरपदादुपरिनन्त्रीत ঙ अत्र योज्यते अर्थातुगुण्यात, किविशिष्टस्येत्याह—आतिश्येन सङ्क्षिष्टं चित्तं यस्य त तथा तस्य—अतिरोदाध्यवसा. 🕯 आवक—हें आद्र! 'लं' मवान् 'विन्तयस्व' पारेभावय, कान् ?-'ध्रविहितान्' शोभनं विहितं थेषां ते तथा तान् , सद्- |ँ 🌶 उष्ठानान् यतीनित्यर्थः, किभूतान् १—मोक्षस्य पन्था मोक्षपथस्तास्मिन् मोक्षपथे ' प्राप्तान् ' लमान्, सम्यग्जानदृर्शन. 🗥 चारित्ररूपमुक्तिमागें समासक्तानिति भावना, युनः किविशिष्टान् १ इत्याह-त्यक्तकलत्रपुत्रसुहत्त्वजनसबान्धविभित्र-शुणोति—आकर्णयति संप्रातदृशैनादिशुणो यतिम्यः सकाशात्सामाचारीभिति थावकस्तस्य सम्बोधनं वर्गात् ? अत्र सह बान्धवैश्वन्धुभिवंतीते हति सवान्धवः स चातौ मित्रवर्गश्चोति कमेधारयं छत्वा कलत्राादेपदानां देहाहारवत्यपताह्म दुरुज्जियममत्त्याः, चित्तम् सुविहियावि तं सावय्। मोक्खपहामि प्तया॥६३॥ नतकलनपुत्तसृहिसयणस्वंधवामितवग्गया, खेत्तसुवण्णद्विणधणाघणणविवािष्यसयलसंगया। थिचेतसः, कस्मात् १—' परिणामाविरहात् ' अतपरिणत्यभावादिति गाथार्थः ॥ ६२ ॥ भावनाद्वारमघुना—

हिन्दे एतान्येव विवर्जितः—त्यक्तः सकलः—सर्वेसङ्गहेतुत्वात् सङ्गः—अभिष्वङ्गहेतुर्येस्ते तथा तान्, एतेन त्वपदचतु
पद्परिहारः प्रतिपादितः, सत्यिप च कल्डनक्षेत्राचभावे देहादौ मूर्छासद्रावात् सपरित्रह एवेत्यतो विशेषणान्तरमाह
पद्परिहारः प्रतिपादितः, सत्यिप च कल्डनक्षेत्राचभावे देहादौ मूर्छासद्रावात् सपरित्रह एवेत्यतो विशेषणान्तरमाह
पद्गेञ्छनदण्डकादिनिःशेषधमोपकरणप्रहः, ' सुविहियावि ' ि अपिशब्दोऽत्र योज्यते तत आस्तामन्येष्वधिक
पत्गोञ्छनदण्डकादिनिःशेषधमोपकरणप्रहः, ' सुविहियावि ' ि अपिशब्दोऽत्र योज्यते तत आस्तामन्येष्वधिक
पत्गोञ्छनदण्डकादिकेष्विप धमोपकरणेषु दूरम—अतिशयेनोङ्झतं—त्यक्तं ममत्वं—न मे इति बुद्धियेस्ते तथा तान्, एवं
विधान् सुविहितान् ' चिन्तयस्वे ' त्यनुमन्यस्व, अनुमत्या चैतत्सिचितं—यद्यि श्रावको विषयसुखपिपासाचा-|आत्रादिः मित्रं–सहपांशुकीडितादिः, अनेन सिच्तिहिपद्स्वरूपपरित्रहपरित्यागोऽभिहितो, न चैतावतैव क्षेत्रा-|| दिसद्रावे निष्परित्रहत्वमुपजायत इत्युपद्रशैनाय विशेषणान्तरमाह—' क्षेत्रमुवर्णद्रविणंघनघान्यविवर्जितसकल- || 🍏 || सङ्गत् ' क्षेत्रं—सस्योत्पत्तिस्थानं मुवर्ण—हेम द्रविणं—द्रम्मरूपकादि द्रव्यं घनं—गवादि घान्यं—शाल्यादि एतेषां | 👸

| लितजीववीर्थः कुर्यादपीलापुत्रन्यायेनेति दिपद्यर्थः । भणितं मावनाहारं, तद्रणनाच समाप्तं नवभिरपि हारेः पृञ्च- 🦓 | माणुबतं, तत्तमाती गतानि पञ्चाणुबतानि, अधुना गुणबतानामनसरः, तानि च त्रीण्यपि प्रत्येकमेतैरेब नवहा-'ततायोगोळकल्पः' विश्वपतसलोहपिण्डतुल्यः 'आत्मा' जीवः ' अनिवारितः' अप्रतिषिद्धः, दिशा-| अ| परिमाणेनानियनित्रतिवृभाग इत्यर्थः ' वधं 'विनाशं जीवानामिति गम्यते ' करोति ' विद्धाति , ततायोगोत्यकरपत्वं च ्] सावद्ययोगाविनिवृत्तिम्, आवेषयः—स्वयम्भुरमणादिस्तिस्मिन्नप्यनिवृत्या—विस्त्यकरणेनाञुभभावात्—क्रिष्टाध्यवसायाद् ततायगोलकपो, अप्पा अणिवारिओ वहं कुणहं। हह जा दिसासु विरहें, गुणन्यं तिमह नायन्वं ॥ ६६ ॥ '- |४|| कुलितिचनब्रात्तेः सकलसङ्गपरित्यागं कर्तुमसमर्थरतथाऽप्येगंविषसाष्ठपरिभावनया ू रैव्यांक्येयानि, अत आदौ प्रथमं दिग्वतनामकं गुणव्रतमाद्यहारेणाह-

|| समाहारद्वन्द्वश्वात्र, ततः पूर्वादिदिग्मागैनैतावन्मया गन्तव्यं, एवं यत्परिमाणं तच्चतुर्दिगपेक्षया चतुर्विधं जातं, न || केवऌं पूर्वादिदिग्मागेन परिमाणं, तथोध्वेमघश्च—उपर्यधस्ताच्च ' परिमाणं ' परिमितिः, अनेन च द्वयेन सह षोद्वा, इह दिग्वताभिघानगुणव्रतस्य दिक्षद्भसम्बन्धेन षड् भेदा उच्यन्ते, तथा चाह—प्रवीपरोत्तरदक्षिणेनोध्वे-||दिक्परिमाणमघोदिक्परिमाणमिति, अत एवाह—' षट् चैव तस्य भेदाः ' षडिति सङ्ख्या चशब्दोऽनुक्तममुचयार्थः| ||या दिशासु—आशासु विरतिः—गमनं प्रति विरमणं गुणव्रतमाद्यामिति शेषः, तदिह ज्ञातन्यामिति, कोऽर्थः १—दिग्वतनाम-| ||नामग्राहं चैते भेदा एवं वाच्याः-पूर्वेदिकुपरिमाणं अपरादेक्परिमाणं उत्तरादेक्परिमाणं दक्षिणदिक्परिमाणं ऊर्ध्व-| |हिट्टतरं स बन्धो भवेद् , अतोऽनिवृत्तिरेव प्रवृत्तिरिति सिद्धं, इतिहेतोः, यद्या इत्येवं ,जपरिज्ञया ज्ञात्वा पत्याख्यानपरिज्ञया मधक्ष परिमाणं, तत्र प्रान्दिग्मागः पूर्वः, पश्चिमदिग्मागोऽपरः, उद्गिद्ग्माग उत्तरों, याम्यदिग्मागो दक्षिणः, ||कमाचगुणव्तमत्र बतविचारेऽवगन्तव्यं स्वरूपेणेति गाथार्थः ॥ भेद्दारमधुना---छचेन तरस भेया गुणनयरसेंह नायना ॥ ६७॥ पुनावरउत्तरदाहिणेण उडुं अहे य परिमाणं।

```
्री तेनान्यचतुविदिक्प्रक्षेपेण दश वा मेदास्तस्य, कस्येत्याह—' गुणवतस्य ' गुणाय व्रतं गुणवतं, प्राणातिपाताणुवतादि-॥

पाळनाय वृत्तिकल्पं तस्य ' इह ' अत्र मेद्ग्रकमे ' ज्ञातन्याः ' बोद्धन्यः नि

हदं तथाऽधुनोच्यते—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            परिमितक्षेत्राद-पूर्वादिदिश्च दशस्विप प्रत्येकमेतावन्ति योजनानि मया गन्तव्यमित्येवं परिच्छिन्नमुदेश-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              लक्षणाद् 'बाहिः' बाह्यस्थाने 'जीवानां' जन्तूनां 'अभयप्रदानबुद्ध्या ' जीवितरक्षावितरणधिया 'दिग्नत-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ग्रहपरिणामः ' पूर्वोदिदिग्गमनविरत्यादानपरिणतिः ' उत्पचते ' जायते ' तीव्रश्रद्भय । उत्कटप्रधानभावस्थेति
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         तिमिसगुहाए जह कोणिओ हु निहणं नरा जंति ॥ ६९ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 दिसि परिमाणं न कुणांति कहिव मोहेण मोहिया पावा।
                                                                                                                                                                                                                                             परिमियखेताउ बहिं जीवाणं अभयदाणबुद्धीए।
दिसिवयगहपरिणामो उपज्जइ तिन्वसङ्कस्स ॥ ६८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            गाथाथैः ॥ दोषद्वारमधुना प्रतिपाद्यते---
```

कीहशाः सन्तः ! इत्याह—' मोहेन ' अज्ञानेन ' मोहिताः ' मुढीकृताः, पुनः कथम्भूताः ! —' पापाः ' गुरुकर्माणः | बद्दैरस्तद्रायीया एव चेह्नणायाः सुतत्वेनोत्पेदे, यथा च प्रवद्धमानो वैमात्रिककालादिकुमारद्शकं प्रत्येकं राज्यैका-दिशि-दिशाविषये परिमाणं-परिमितत्वं ' न कुर्वन्ति ' नो विद्घति ' कथमपि ' केनापि प्रकारेण, चम्पानगर्थी श्रीणकराजपुत्रोऽशोकचन्द्रापरनामा कोणिकनरपतिर्षभूव, स च यथा श्रीणेकराजे प्राग्मवा-तिमिसगुहायां ' तिमिसामिघानवैतात्यकन्द्रायां ' यथा कोणिकः ' अशोकचन्द्र इवेत्यर्थः, ' हुः ' अवधारणे स चाग्रे योह्यते 'निधनं 'विनाशं 'नराः 'पुरुषाः 'यान्त्येव ' जजन्त्येवेत्यक्षरार्थः ॥ सम्रदायार्थयोजना तु यत्तच्छेषेणेत्यं कार्या-ये नरा मोहमोहिताः पापाः दिक्पारिमाणं न कुर्वन्ति ते तिमिसगुहायां कोणिकवन्निधनं दशांशैष(शापे)णेन सहायीकुत्य स्विपितरं श्रोणिकं बद्धा राज्यं स्वीकुतवान्,यथा च विषमक्षणेन पितर्युपरते तच्छोकेनेव यान्तीति गाथासङ्क्षेपार्थः । ज्यासार्थस्तु कथानकगम्यः, तचेदम्--

राजगृहनगरं परित्यज्य चम्पापुरी राजधानीं चकार, यथा च स्वसहोद्रह्छविह्छव्यतिकरात् समं स्वमातामहचेटकराजेन

सङ्गाममङ्गीकृत्य कालादिषूपरतेषु संगृहीतसमस्ततइलो बहोः कालात् महाक्ष्टेन वैशाली नगरी जत्राह, यथा च चेट-

कराजस्य देवलोकगमने सवैत्राप्रतिस्बलिताज्ञैश्वयों महाराजो मत्वा भ्यश्चम्पानगर्यामाजगाम, तथा सविस्तरं सप्रसद्धं च समानसकलराज्याङ्गस्य समं पद्मावतीप्रमुखान्तःपुरेण जीवलोकसारं पञ्चप्रकारं विषयसुखमनुण्येद्यसम्पाद्यमाना- अस्ति कियन्तोऽपि वत्सराः, अन्येद्युश्च युसदःशतसहस्रकोटिसंततीपसेव्यमानपाद्पङ्गजः पादपङ्गजसंरपशेपवित्रितसकले-(क) नानलिनिदेग्धकमेंन्धनः तस्यामेव चम्पापुर्यो श्रीमन्महावीरतीर्थकरः समयसृतः, उद्यानपालकादिविदिततदागमन- अ वृत्तान्तः कोणिको निश्चकाम महाविभूत्या वन्दनार्थं, प्राप्तः समवसरणदेशं, परित्यक्तच्छत्रचामरादिराज्यालङ्कारः अ पर्दिश्वणात्रयविधानपूर्वं भिक्तभरावनम्मको तिक्षित्रत्रितः समवसरणदेशं, परित्यक्तच्छत्रचामरादिराज्यालङ्कारः अराज्यायां च भगवता घमेदेशनायामुपद्रित घमीष्यमैफळविमागे प्रस्तावोचितं पप्रच्छ कोणिकः-मगवत् । यत्वया क कराजस्य देवलाकगमन सवत्रात्रातर्पालता बन्धा प्राप्ता प्राप्ता प्राप्ता क्ष्यते, तस्य महामहीपतेरसाधारणपराक-मूलावश्यकटीकादितोऽवसेयं, इह तु प्रस्तुतगाथार्थघटनाय किञ्चिदेव कथ्यते, तस्य महामहीपतेरसाधारणपराक-क्ष 🁍 यसर्गाधिकत्वगुणश्रवणसमुत्पन्नरोषातिरेकसङ्गमकविराचिताविचित्रषाणमासिकोपसर्गवगांत्रतिहतप्रवृद्धनिरगेळशुभध्या-

💹 एव यादे भ्रियन्ते तदा कोत्पयन्ते १, भगवातुवाच—सप्तमनरकपृथिन्यां, कोणिको जगाद—अहं क यास्यामि १, 🔝 🚜 परमेश्वरोऽबवीत—त्वं षष्ठपृथिव्यां, राजा बभाण—किमिति १, तीर्थकरो बभाषे—त्वं चक्रवर्ती न भवासि, नृपतिनाऽभ्य-👑 || धर्मफलमुपवर्णयता देवादिवर्णनं कुतं, तत्र चक्रिणोऽपि धममाहात्म्येन भवन्तीति कथितं, ते चानिवृत्तकामभोगा भू मृत्येव स्वकत्पनया कृत्रिमरत्नान्युत्पाद्य कथांब्रह्तताढ्याद्वाग्वात्त खण्डत्रय वशाकुत्य परमाग्वात्त-क्ष्मी खण्डत्रितयविजयाय तिमिसगुहामयासीत्, तस्यां च किरिमालकं गुहापालकमादिदेश—यथा मो ! मो ! किरिमा-🏄 लिक ! अहमशोकचन्द्रनामा चक्रवत्तीं वैताढ्यपरभागवर्तिखण्डत्रयाजिगीषया तिमिसगुहामुद्घाटयामि तदुद्घाटयेमा-ॐ∥िमिति आदिष्टोऽसावभाणीत्—भो ! भो | अस्यामवसिष्यां हाद्श चिक्रणो भरताचा ब्रह्मद्तपर्यन्ताः, ते च 🕷 || धाथि नतु कोऽयंऽ नियमः १, कि चक्रवर्तिन एव सपमपृथिन्यामुत्पद्यन्ते अथवा चक्रवर्तिनः संप्तमपृथिन्यामेव

त्येतदेव विशेषणपदं, मनोवचःकाय इति च प्राकुतत्वेन विभाक्तिवचनन्यत्ययाभ्यां मनोवचःकायैः सुखभाक् 🌡 ळङ्कारे वा निरुद्धा—निवारिता द्रष्टिमनोवचःकायाः—नयनमानसवचनदेहा अवलोकनचिन्तनभणनहिण्डनानि प्रतीत्य येन स निरुद्धदृष्टिमनोवचःकायः, अत्र च प्राकुतलक्षणेन ' दिझै ' ति दीर्घतं, यद्या ' निरुद्धदिही '-' यथा ' येन प्रकारेण ' चण्डकोशिकः ' चण्डकोशिकाभिधानतापसजीवस्पेः ' खळु ' निश्चये वाक्या-भूयः स्वाग्रहं न मुमोच तावत्कुपितेनानेनाहत्य चपेटया कपोलदेशे नीतः पञ्चत्वं, गतः षष्ठपृथ्वीं तमःप्रभाष्यां, एवं चाक्रतादेक्परिमाणानां विज्ञायेहलोक एव दोषं तत्परिमाणकरण एव बुधेयेत्नो विधेय इति गाथाभावार्थः ॥ गच्छ स्वस्थानं, किमनेनाशक्यानुष्ठानेन भवतः प्रयोजनं १, ततोऽसौ निवार्यमाणोऽप्येवं किरमालकेन यावऋयो सवेंऽप्यतिकान्ताः, ततः कोणिकोऽभणत्—अहं त्रयोद्शक्षकी, किरिमालिकः प्राह—मो ! मो ! मा विनाशमाग् भूः, तह अमोऽवि सडमो सबसुहाणं इहाभागी ॥ ७० ॥ जह बंदकोसिओ खलु निरुद्धदिदीमणोवईकाओ। गुणहारस्येदानीमवसरोऽतस्तान्निगचते---

मया ज्यापादिताः १ इति जजल्प, क्षुष्ठकस्तु क्षुत्क्षाम एषः नायं समयोऽस्य प्रतिप्रेरणायां, प्रस्तावान्तरे स्मरयिष्या-इति गाथाक्षरार्थः, समुदायार्थस्तेवं-यथा चण्डकौशिको निरुद्धहिमनोवचःकायो यद्या निरुद्धहिभैनोवचःकायैः इति साध्याहारं योज्यं, 'तथा 'तेन प्रकारेण 'अन्योऽपि ' अपरोऽपि ' सपुण्यः ' पुण्योद्यवान् 'सर्वे-मुखानां समस्तसोष्यानामिह—जगति आभागी--भागी भाजनं भवति, गृहीतदिक्परिमाणः आवक इति गम्यते, नुपयोगतो मण्ड्रकिकां पादेनाक्रान्तमात्रां प्राणेम्यः पृथक्कृतवान्, ततः कुछकेनोदितः—क्षपकषें ! त्वया मण्ड्रकिका मीति विचिन्त्य तदा मौनमेवशिश्यद्, इतरस्तु भिक्षामादाय स्वोपाश्रये गुवेलिचनादिपूर्वं मोजनादिन्यापारावसाने सायंतनावश्यकवेलायां यावदालोच्योपवेष्टुमारेभे तावत काल एष समरणाया इति विचिन्त्य क्षुक्षकः-क्षपक । मण्डाकि-ञ्यापादिता, क्षपक इतस्ततस्तातस्थानवर्तिनीरन्या अपि मृतमण्ड्रिककास्तस्योपदृश्ये रेरे दुष्टशैक्षा किमेता अपि एकस्मिन् गच्छे क्षपको वर्षाकाले मासोपवासपारणकदिवसे क्षुष्ठकेन सह भिक्षाचयांयां प्रविष्टः कथञ्चिद् सर्वेमुखानां भागीभूतस्तथाऽन्योऽपि सपुण्य इति गाथासङ्क्षेपार्थः, विस्तरार्थस्तु कथानकज्ञेयस्तचेद्म---

👸 कामालोचयेति स्मरयामास, सोऽप्यहं मध्येसाघूपहासितोऽनेन तह्ययाम्यमुष्य दुर्विनयफलासिति संकुद्धमानसः 🥞 समादाय स्वोपवेशनपीठं प्रधावितो यावत्तस्योपिर तावदन्तराल एवापतितः स्तम्मे मृतो ममीघातेनोदपादि विराधि-हैं छंया न ददाति तापसवर्गस्य फल्डपुष्पकन्दाचादातुं, ततो गतोऽन्यवनमसौं, अपरेचुश्च नातिदूरे सेतृत्या नगयों हैं साजकुमारकाश्चण्डकौशिकस्य प्रयोजनान्तरेणाट्यों गतस्य समागत्याश्चमं भङक्त्वा वनखण्डं बीजपूरकादिफलानि कि साजकुमारकाश्चण्डं ततो गोपाल्डदारकैः कथिते चण्डकोशिकोऽतिरोषपूरितः परशुहस्तः प्रघावितस्तद्धाय, सर्वेऽपि प्रप- कि लायिता दिशोदिशम्, एषोऽपि वेगेनागच्छन् प्रस्वित्तिः कथिश्चित्त पपात भूमौ तेनैव कुठारेण विदारितमस्तको जगाम कि यममदिरं, जज्ञे तत्रैव हिविषसपैत्वेन, तापसा अपि तं मृतमाकण्ये भूयोऽपि समाजग्मुस्तमेवाश्चमं, सपैस्तु कितिपयदिने- कि रूपफ्ढप्रौढिविषश्चात्तिः पूर्वाभ्यासेन तत्रैव वने गाढं मोहमुपगतः परिभ्रमन् सर्वेतो यत् किमपि चटककपोतादि पश्यित तश्रामण्यो उयोतिष्केषु, स्वायुःक्षये ततश्च्युतोऽत्रैव भरतक्षेत्रे कनकखलामिधानतापसाश्चमे पञ्चशतसङ्ख्यतापसा-श्रिष्मतिभायायासतापस्या उद्दे उत्पेदे, जातश्चोचितसमये, गतो वृद्धि काल्क्रमेण, स्वभावतश्चण्डः कौशिककुल्श्चेति श्रिष्मतिभायायासतापस्या उद्दे उत्पेदे, जातश्चोचितसमये, गतो वृद्धि काल्क्रमेण, स्वभावतश्चण्डः कौशिककुल्श्चेति श्रिष्म वण्डकोशिकनामा लोके प्रसिद्धिमगमत्, अन्यदा च परलोकान्तरिते पितिर स एव कुलपतिः संवृत्तो, वनखण्डमू-

तियापूर्णलोशनाम्यामयलोक्य भस्मसात्करोति, ततस्ते तापसाः केचित्तेन दग्धाः केचिद्रनं दृष्टा(मन्द्रां)गताः, इत्यं भि नामी द्राद्रशयोजनप्रमाणं क्षेत्रमुद्रास्य ग्रितिनमुभयसन्ध्यं पर्यट्य उटजमण्डापिकाविले तिष्ठन् सुखमारते स्म, इतश्च भ मग्नान् महावीरभ्छाराक्षकाले प्रयमे वर्षाकाले शूल्याणियक्षायतने विधाय लोकेन निश्चायेमाणोऽपि अ सम्प्रात्तममुगेत्य सभीप तदीयमण्डिपिकायाः कायोत्सगेंग तस्थो, तद्रन्धेन निगेती बिलादहिः, दृष्ट्या मगवन्तं मदी- शि मम्पर्रात्मात्रात्ति विलोचने, ततो दृष्ट्राभिदृष्ट्य विषयेगविष्टिणेतो मा ममेवोपिर पितष्यतीति शि स्याप्तात्ति सम्पर्तात्ति सम्पर्तात्ति सम्पर्ताति विलोचने, ततो दृष्ट्राभिदृष्ट्य विषयेगविष्टिणेतो मा ममेवोपिर पितष्यतीति ्री चुन्द्रया दूरमपमृत्य यावदीक्षात्रके तावदंशस्थाने गोक्षीरघवलमाकल्ज्य रुधिरपूरमाकण्ये च भगवदुक्तम् 'उपशाम्य 🛞 अ | मान्य भगवत्समीपे विरचितानशनप्रतिपत्तिविष्ठप्रक्षित्तवद्गः सक्छमत्व्वसम्पाण्यवसायी विहेतकषायजयोऽ- || ज्ञुकः कथाञ्चतेनेवोपरामं ग्राहितः, कथमन्यथाऽक्षतमूर्तिरेवमेषोऽत्र मंतिष्ठते १, ततो निकटीभूतो विषधरं तथारिथतं हि विश्वस् कथान्त्रियतं हि विश्वस् कथिकादिमिरनिशमेव हि ||एवमपि ' यत्र ' क्षेत्रे ' उपवातः ' उपपीडा पञ्चन्दियादीनां मकारोऽलाक्षणिकः पञ्चादियाचेकेन्द्रियान्तानां पश्चातु-अ | भक्ष्यमाणः सम्यगाधिषद्य तां वेदनां पञ्चद्ये दिने मृतः सहसारकल्पे महर्धिकमुरत्वेन समुत्पन्नः, तदेवम्सौ द्रिविषो 'फलसम्प्राप्तिः' कार्यनिष्पात्तः आपिः संमावने 'घुवा' निश्चिता, घुवामिति वा पाठः, 'जीवानां' प्राणिनां प्रक-🕷 अजङ्गमो निरुद्धहिमनोवाक्कायो यथेह लोके पूजायाः परत्र च देवलोकसुखानामाभागी संपन्नः, एवं प्रति-पन्निदिक्परिमाणः श्रावकोऽपि निरुद्धात्मा सकलमुखभागी जायत इति मत्वाऽत्र यतितव्यमित्युपदेशगभौ मात्स्वीकृतदिक्परिमाणानां यद्यपीति गम्यते, अथवा 'जीवानां 'पञ्चिनिद्यादीनामित्यत्र संबध्यते, तथाऽपि पंजिदियमाईणं तत्थ न गच्छंति ते कहाने ॥ ७१॥ फलसंपत्ति ध्वा जीवाणं तहिव जत्य उवघाओं। क्षामावार्थः ॥ यतनेदानीं प्रकम्यते—

||पूज्यों ' तत्र ? तस्मिन् परिमितक्षेत्राभ्यन्तरेऽपीति भावः ' न गच्छन्ति ' नो यान्ति जीवाः ' कथमपि ' केनापि ||क्षि| 🕷 || 'षितफलप्राप्तिरवश्यंभाविनी' संभाव्यते तथाऽपि यत्रोपघातः पञ्चन्द्रियादीनां तत्र ते ब्रतातिकमाभावेऽपि न गच्छन्तीति सहअंतरच्चमेत्थं वज्जेजा पैच अह्यारे ॥ ७२ ॥ ' ज्रस्त्रै ' प्वेतशिखरादों ' अधः ' क्रुपादों ' चः ' समुच्चे ' तिर्थक् ' पूर्वादों ' अतिकमं ' उछङ्ग-👸 प्रकारेणेत्यवयवार्थः, समुदायार्थस्तेवम्-यद्यपि विहितदिक्परिमाणानां जीवानां परिमितक्षेत्राभ्यन्तरेऽपि कचिद्रभिल-🖔 || महादोषख्यापनार्थम्, अन्यथैकेन्द्रियादीनामिति पूर्वानुपूर्व्येव निर्दिशोदीते गाथार्थः ॥ अतिचारद्वारमितः प्रस्तूयते— उड़े अहे य तिरियं अतिकमं तहय खेतवुडिं च।

🎉 हिग्गृहीतयोजनादिलक्षणस्य वृद्धिः—वर्ङ्गमपरिक्गृहीतक्षेत्रप्रमाणप्रक्षेपेण दीर्घोकरणं क्षेत्रवृद्धिरतां च वर्जयेत, 🕮 🕷 | नम्, अङ्गीकृतयोजनादिपरिमाणस्येति गम्यते, वर्जयदिति पश्चिमपादात्कियाऽभिसंबध्यते, तथा क्षेत्रस्य-प्राच्यादि-

繝 अत्र तथाशन्दः प्रकारे, तस्य चैवं भावना—यथोध्नाधारितयैगतिकममातिचारतया प्रतीतं वर्जयेत् तथा क्षेत्रवृद्धि च, चः 🎉 ||प्राक्तनपदापेक्षया समुचये, तथा चेति चकारोऽत्रे योज्यः, स्मरणं स्मृतिः—उपयोगस्तरया अन्तर्छानमन्तर्छो- |क्ष ||अंशः समृत्यन्तर्छा तां च ' अत्र ' अस्मिन्नतिचारप्रक्रमे ' वर्जयेत् ' त्यजेत् ' पञ्चातिचारान् ' | |है|| रूपतैव, क्षेत्रवृद्धिस्तु केनचिच्छावकेण पूर्वोपरिदशोः प्रत्येकं योजनरातं गमनपरिमाणं कृतं, स चोत्पन्तप्रयोजन ||है|| एकस्यां दिशि नवित व्यवस्थाप्यान्यस्यां तु दशोत्तरं योजनरातं करोति, तद्मिप्रायेण हिंधाऽपि योजनरातहय-॥||दिशि योजनशतरूपं परिमाणं क्रतमासीद्, गमनकाले च कथाश्विह्याकुलत्वप्रमादित्वमत्यपाटवादिना न 🖟 || परिमाणस्यान्याहतत्वात, एवमेकत्र क्षेत्रं वर्ष्ट्यतो व्रतसापेक्षत्वादातिचारः, स्मृत्यन्तर्दां च केनाचित्कित्र पूर्वस्यां चादात्रयस्यातिकमादिभिरतिचारत्यमन्यथाप्रवृत्तौ तु | पञ्चसङ्ख्यांदेग्बतातिकममेदान्, एतेषां

'गुणत्रतं ' गस्तावाद् दिक्परिमाणं ' गृहीत्वा ' आदाय ' प्रेषयति, प्रस्थापयति ' अन्यं ' अपरं, प्रयोजनोत्पत्ता-||यत्तिर्यक्परिमाणं ग्रहीतं तत्त्रिविधेन करणेन नातिकमितन्यं, क्षेत्रवृष्डिश्च न कार्या, कथम् १, असी पूर्वेण माण्डं ||गृहीत्वा गतो यावत्तत्परिमाणं, ततः परतो भाण्डमधं लभते इतिक्कत्वाऽपरेण यानि योजनानि तानि पूर्वेदिक्-परिमाणे प्रक्षिपति, यद्यनाभोगात्परिमाणमातिकान्तो भवेत्तदा निवर्तितव्यं, ज्ञाते वा न गन्तव्यमन्यो वा न विति गम्यते, प्रेक्षावतां निष्फळवृत्तेरसंभवात, न केवलमन्यं प्रेषयति 'तछाभं वा गृह्णाति 'तस्मिन्-दिक्-वेसजैनीयः, अनाज्ञ्या कोऽपि गतो भवेत्तदा यत्तेन लब्धं स्वयं विस्मुन्य वागतेन यत् तन्न गृद्यत इति ॥ उक्तम-तमन्येन वाऽऽनीतं तदा करपते ग्रहीतुं, एतरपुनः उज्जयन्तादिषु भवेद्, एवमधः कूपादिषु विभाषा, तथा ' हिविधं ' योजनविशते: परतः स्वयं न गच्छामि नान्यं प्रेषयामीत्येवं ' त्रिविधेन ' मनसा वाचा कायेन दुविहं तिविहेण मुणन्वयं तु घेनूण पेसए अनं। तछाभं वा गेण्हह तस्स धुवं होइ इह भंगो ॥ ७३॥ |तिचारहारं, सम्प्रति भङ्गहारमावेघते---

```
सकलेकवातिप्राणिवत्सलाः 'ते ' एवंगुणयुक्ताः ' घन्याः ' घमेघनलब्धुत्वातुण्यभाजः ' साधवः ' तपस्विनः
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 यत एवैवमत एव ' सर्वजगजीवहिताः ' सर्वे च ते जगजीवाश्र सर्वजगजीवारतेभ्यो हिताः, निःशेषचतुदैशरङ्बा
                                                                                                                                 हरियासमियाएँ परिब्भमंति भूमण्डलैं निरारंभा ।
सब्बज्जगज्जीवहिया ते धन्ना साहुणो निर्च ॥ ७४ ॥
हेरणमीयो तस्यां सम्यगयनं समितिरीयोसमितिः—अब्याक्षितचेतसो युगमात्रान्तरन्यस्तछोचनस्य निरबद्यमा-
                                                                                                                                                                                                                                                           । गेण गमनं तथेथीसमित्या, सामिता इति गम्यते, ' ये पारिम्रमन्ति ' यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धाद् ये पर्यटन्ति, किं तत् !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ' नित्यं ? सदेति गाथार्थः ॥ भणितं प्रथमगुणव्रतमिदानीं हितीयं नवभेदमभिघातव्यं, तत्रापि प्रथमद्दारेण तावदाह—
                                                                                                                                                                                                                                                                                            इत्याह्—' भूमण्डलं १ महीवलयं, कीहशाः १–' निरारम्भाः आरम्भेम्यो निर्गताः निरारम्भाः–आरम्भविवर्जिताः
```

हीपादि ' अरानताम्बूल्प्रभृतिस्त्रीहास्तिप्रमुखं चित्रं ' यतो भणितं ' यतो—यस्मात्तर्थिकरगणधरैः उपभोग्याहारा-सम्बन्धात तहुणव्रतं ' दितीयं ' उपमोगपरिमोगवतं, तचानेकरूपमेव, कुतः १ इत्याह—' आहारादिविलया-उपभोगपरिभोगं तस्मिन्नुपभोगपरिभोगे विविधा निवृत्तिः विनिवृत्तिः—अनेकघा परिणामकरणं येति गम्यं तच्छब्द्- 👭 दिपरिमोग्यविल्याद्यीपादिपरिमाणव्रतं प्रस्तावाद्वम्यते ' चित्रं ' अनेकरूपं ' भणितं ' उक्तम, एकमाहाराचपरं विल्ठ-सकुद् भुज्यत इत्युपमोगोऽन्तमोंगो वा, पुनः पुनर्भुज्यत इति परिमोगो बहिमोंगो वा अनयोर्द्धन्द्रेकवन्नाव | याद्विपादि, तथा चोक्तम्—" उवभोगे विगईओ तंबोलाहारपुष्फफलमाई । परिभोगे वत्थसुवण्णगाइयं इत्थिहत्थाइं उनमोगपरीमोगो विणिवित्ती तं गुणन्वयं बीयं। आहाराहेविल्यादियाह चित्तं जन्नो मणियं ॥ ७५ ॥ ॥ १॥" स्रीहस्त्यादीति गाथाथैः॥ मेददार इयं गाथा-

असणिवेलेवणवत्थाइयाण परिमाणकरणेण ॥ ७६ ॥

महमज्जमंसप्चेनराइनिरइं करिज नियंमि।

हिउपमोगपरिभोगयोः परिमाणमादने—मयेदमेतावच भोक्कंयं परिमोक्कं वा तेन मध्वादिनिवृत्तिः प्रथमं कार्यो, मध्या हिउपमोगपरिभोगपरिभोगपरिमाणसाध्यनिर्जराविद्यातदक्षत्वात्, तथा चोक्कम्—' चर्डारेदियजीवाणं देहवसा- कि रहिरम्नेसिस्थे अहमं। मह एयं भक्त्वणविक्कपृहिं पावं विवच्चेह् ॥ १ ॥ कुरुबलमङ्गरयत्पासहक्काराहं विहय कि अधि ओड्डणयं। विरुवयवायविह्याययं मज्जं परिचयह ॥ २ ॥ मंसं पंचिद्यवहाविणिस्भियं तह प्रयंडपावफलं ।। शि मधु माक्षिकादिमेदं मद्यं काष्ठिपिष्टानिष्पन्नं मांतै जल्जचरजादि चर्मादि वा त्रिमेदं पञ्चानामुदुम्बराणां 🕮 समाहारः पञ्चोद्धम्बरी,के पञ्चोद्धम्बराः १, उच्चन्ते, वटोदुम्बराश्चरथकद्धम्बरिकाप्ठक्षाः, सर्वेषामेषामुदुम्बरसमानजातीयत्वात्, मध्वाद्भिपदानां च द्वन्द्रं कृत्वाऽऽदिश्चिन् बहुन्नीहिः, अनेन च नवनीतघोळवटकरात्रिभोजनादयो
श्री
श्राह्माः, ततो विरितेशब्देन षष्ठीतरपुरुषे मधुमध्मांसपञ्चोदुम्बया विरित्तों 'कुर्यात् ' विदृध्यात् ' द्वितीये ' उपभोगपः ।
श्री
श्रिमोगपरिमाणश्रते, केन १ इत्याह—अश्वनविलेपनवस्नादिकानां परिमाणकरणेन, अश्वनम्—ओदनादि विलेपनं—कुङ्कश्री
श्री
मादि बस्नं—चीवरम्, आदिशब्दात्पानककुमुमाभरणादिग्रहः, कुतः १ इति चेद् ब्रुमः, अश्वनविलेपनयोरुपभोगस्तिश्री
श्री
श्रीविलस्य च परिभोगरूपस्योपादानाद् एषां परिमितिः परिमाणम्-इयता तस्य करणं-विधानं तेन, अयमत्र मात्रार्थः—यो

(क) जीवा ॥ ८ ॥ तस्मात्-फलफलि पत्ते पुप्के, कहे बहुबीय विगइवग्गे य । सिचित्ताणंते दुञ्चवग्गमाणं च उनमोगे अ । १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ भेदमावना च मधुविरतिरित्यादिरूपेण कार्येति गाथार्थेः ॥ जनानुत्रहाय कथानके कथ्येते—कश्चिद् ऋषिस्तपरतेषे, भीत इन्द्रः सुरक्षियः । क्षोभाय प्रेषयामास, तस्यागत्य च अत्र च मच्यानमांसभक्षणरात्रिमोजनानां परिहर्यमानघनापायत्वात्सूत्रमाथायामसूचिते आपि आवक-मुक्करसर्राहरकलमलदुगंधियं मुंच भयजणयं ॥ ३ ॥ वडउंबरिकाउंबरपिप्पलपिप्परिफलाण मज्झंमि । जीवा हवंति हिल्हा सद्धा य कुर्णति वयमंगं ॥ ८ ॥ सद्धाः-प्रचुराः सादिताश्च ॥ नवणीयं तज्जोणियतन्वण्णुण्पण्णसत्तर्मितं ।।

) धर्मोस्थितिमेदात । विदंशार्थमजं हत्वा, सर्वमेव चकार सः ॥ ४ ॥ ततश्च अष्टसामध्येः, स मृत्वा हुर्गीते गतः । इत्थं दोषाकरो मद्यं, विजेयं धर्मचारिभेः ॥ ५ ॥ " आत्यि इहं मरहवासे उज्जेणीनाम प्रत्वरी रम्मा । सुरमद- 🗟 णमवणआरामकूचवावीनिवाणेहिं ॥ १ ॥ तत्थासि सावया तिणिण ताण पढमो ह जन्नदत्तोत्ति । बीओ य विणहु- 👸 ीं स एवं गदितस्ताभिद्देथोनेरकहेतुताम्। आलोच्य मदारूपं तु, शुद्धकारणपूर्वकम्॥ रू॥ मद्यं प्रपद्य तन्त्रोमान्नष्ट-मिचो तइओ जिणदासनामोति ॥ र ॥ अह—जयितिविजयितिरीए अवराइयनामिया उ ताणं च । जाया 🖟 ी तिण्हिनि घूया, कमेण अण्णोऽण्णपीइजुया ॥ रे ॥ ताओ य बालमाने विवहुमाणीओ जिणनरमयीमे । अणुरत. माणताओं जिणिद्पुयाइ निरयाओं ॥ ४ ॥ तार्सि च सही माहणदुहिया अण्णावि आसि अहह्हा । नामेणं बहुमित्ता अपरिणया नवर जिणधम्मे ॥ ५ ॥ आसाढचउम्मासमादिणांभ अह सा समुद्धिए सहसा । कमलायरबंधुंमी समागया ताण पासंमि ॥६॥ भिणया य ताहि गन्छसु, सहाणं अज्ञ वियसाहि! तुमम्हं। जिणभवणेसुं प्रया कायन्वा निहुई , जेण॥ ७॥ तह साहुणीण पासेऽणुन्ययगहणं च तीऍ तो बुत्तं। किंतत्य अम्ह गमणं न जुज्जए? ताहि पाडेमणियं॥८॥ कह्याणे ! कोऽवरोहो दुमंपि आगच्छ अत्थि जड् इच्छा । सावि तओ ताहि समं जिणिद्भवणं समणुपचा ॥ ९ ॥ ताओ

एचो पभिई तो भिणया साहुणीए सा एवं। कहिओ न होइ घम्मो मणपारिणामं विणा सुयणु! ॥ १३ ॥ ता जह हि । ते । तह जिह जिण प्रक्ये साहुणो गुरुणो ॥ १८ ॥ अहि जिणघम्मो रमिओ चित्तंमि एस मइ कहिओ । ता पडिवज्जस अरिहंत देवयं साहुणो गुरुणो ॥ १८ ॥ अब्मुङ्जिण तो सा, विणएणं अंजलिं करिय सीसे। पडिवज्जइ जं भणियं परिहरइ य मंसिनिसिमने ॥ १५ ॥ सवयंसियाओं अणुमण्णिया तओ ताहिं। वद्रणउरामि पत्ता समुरकुले तत्य चिद्वह् य ॥ १८ ॥ नियमम-जयसिरिमाईयाओ पिडविष्म्यऽणुन्वयाई पंचावि । वंदणपुन्वं सिगिहं चिलयाओ सावि ताहि समं ॥ १६ ॥ नीह-रिजणं तत्तो पत्ता पिडमवणमण्णया तीसे । समुरकुलाओ मोयावणत्यमेत्यागओ पुरिसो ॥ १७॥ आभासियाओ जिणाण पूर्य अद्रपयारंपि काउमुवउत्ता । शुर्थोत्तेहिं संधुणिय विहिया चियवंदणा पच्छा ॥ १० ॥ साहुणिपा-संमि गया पचकलाणं करिति वंदिता। उविद्या धम्मकहं तओ य निसुणंति भावेण ॥ ११ ॥ एत्थंतरंभि परिणयधम्मकहा कम्मखयउवसमेणं। भणइ ताहें वसुमित्ता मञ्झिव घम्मो इमो होउ ॥ १२ ॥ भयवह ! वच्छे ! अम्हाण कुल्डधम्मो निसिमन्त्रचाओं जं ॥ १९॥ मंसस्सिवि परिहारो न जुज्जए जेण वेयविहियं खु । जमगुद्धाणं तं चिय णुपालयंती अण्णादिणे पभणिया समुरएणं । युत्ति! न कुलकमो अम्ह एस

भी अणुपड़े को व बारेड़ ! ॥ २२ ॥ स्वणीभोवणचाओं कुलक्कमों नऽम्ह जं च तमलीयं। जम्हा तुम्ह न पियरों निसाएँ हैं विं पिंडं पिंड्छोति ॥ २३ ॥ ता कि उत्तरपांडेउत्तरिंह जह सासुरें पिंडमणड़ आ महापावे ! । इय दुन्धियद्वाए मएनि सह कुणिति तं हैं वायं ॥ २६ ॥ तो तीएँ चिंतियं ज़ एवं चिय जामि पेड्यं सहसा। ता मुंच वायमें अण्णह कर्नं न चेत्र तए हैं तत्थेव नेमि इय चिंतियं ज़ एवं चिय जामि पेड्यं सहसा। ता कुल्लंकण गर्छं, तम्होवायंतरेण हमे ॥ २६ ॥ हैं तत्थेव नेमि इय चिंतियं ज़ एवं चिय जामि पेड्यं तहसा। ता कुल्लंकण गर्छं, तम्होवायंतरेण हमे ॥ २६ ॥ हम ॥ १६ ॥ हम पेतारेण चिंतियं विस्समूहणा एवं। जुतमिणं मणइ इमा ता जंतु इतेऽवि कहिवे जुले ।। २९ ॥ जीयहरणांमि हैं नीयां कियां निययगोहंमि ॥ ३० ॥ काराविकण मज्जणमह तेसि हैं। विस् 🎳 ॥ २० ॥ वसुमित्ताए भणियं हिंसा वेए विविद्ध्जिया ताय। । हिंसाए विणा न य मंसभक्खणं तत्य ॥ ३१ ॥ मानेयन्यानसेणं काहेज्जमाणांमि तीमणे सहसा। नीवेहिंतो सप्पे, पहाविओं उद्देरस्पुवरिं ॥ ३२ ॥ फिडिओं कहिंपि पडिओं, खंडाखंड कभो य डोएण । परंतरंपि माहवमद्देणं पहुणा भीणया ॥ ३३ ॥ यह उविसह भुंजह वसुमेचा सम्बरित्त नो पर्ट । भोन्ते । स्थंतरंपि माहवमद्देणं पहुणा भीणया ॥ ३१ ॥ यह उविसमिवियतीमणमोयणकरणेण तो स पंचर्त । पन्ते । प

गवेसिओ । देडू तयवःथो ॥ ४३ ॥ तं वइयरं वियाणिय ससुरेण पसंसिया उ वसुमित्ता। पुत्ति ! सउण्णाऽसि तुमं पत्तो 🎼 गवेसिओ । वृद्ध तयवरंशो ॥ १३ ॥ तं बह्यरं वियाणिय ससुरेण पर्तंसिया उवसुमित्ता। प्रति । सडण्णाऽप्ते तुमं पत्ते । वृद्धमं वियाणिय ससुरेण पर्तंसिया उवसुमित्ता। प्रति । सडण्णाऽपि तुमं पत्ते । अरु ॥ ता बचामो सिगहं राईमते तहेव मंसे य । जावचीवं अम्हवि नियमो एत्तो पिमेह पुत्ति। ॥ १६ ॥ ध्वं च इय भणिऊण नियत्ता, पत्ता मेहांम तत्य भत्तावि । वसुमित्तार जाओ, सुसावगो धम्मकम्मरओ ॥ १७ ॥ पृषं च विणावि विताण परिणयधम्माणं जाव जीत कह्वि विणा । तावण्णया कयाह्वि, सासू ससुरे य वसुमित्ता ॥ १७ ॥ विणावि विणावि समाहिमरणं काउं देवत्तणं समणुपत्ता । सोहम्मदेवलोष, तओ चुया एत्य भरहांसि ॥ १९ ॥ नयरंमि वसंतपुरे, भि समाहिमरणं काउं देवत्तणं समणुपत्ता । सोहम्मदेवलोष, तओ चुया एत्य भरहांसि ॥ १० ॥ घणयत्तिसिहणो घणसिरीह क्षि समाहिमरणं काउं देवत्तणं समुपत्ताविह जाया, सिरिदेशी नामतो घूया ॥ १२ ॥ अह तिम्मे चेव दिवसे, चोहस घूयाउ सम्जाएं तीसे चेव पुरे । वसुमित्ताविह जाया, सिरिदेशी नामतो घूया ॥ १२ ॥ अह तिम्मे चेव दिवसे, चोहस घूयाउ सम्जाएं तीस नयरंसि । अहाथो । १३ ॥ सेट्री वद्धावण्यं, कारावह ताण जम्मदियहंसि । अहण्हं विस्साणं, उवारि विवजसानोणं, धूयत्तेणं समुववण्णो ॥ १३ ॥ सेट्री वद्धावण्यं, कारावह ताण जम्मदियहंसि । अहण्हं विस्साणं, इवारि विवजसानोणं, धूयत्तेणं समुववण्णो ॥ १३ ॥ सेट्री वद्धावण्यं, कारावह ताण जम्मदियहंसि । अहण्हं विस्साणं, धूयत्तेण

कलाणं च संगहणं ॥ ५८ ॥ गहियकलाओ ताओ, सन्वाभोऽवि जोवणंमि चिडियाओ । नवरं देवजसाए संजा-| क्रि||साईणांमें जाओं, पडणां पत्तों य नियागह । वहारसमरआकारज्ञभाणाह्यएण नरवहणा ॥ ६२ ॥ तुहण | क्रि| | ४ || तओ परिणावियाओं सो चेव ताओं कण्णाओं । ताहिं समं सो मोगे भुंजङ् दोगुंदुगुन्व सुरों ॥ ६३ ॥ सुण्हावयमं- | ४ | | ७ || गकरावणेण कुट्ठे। य तेसिमुप्पणों । देवजसासिरिवम्माण पुन्यमवसासुससुराणं ॥ ६४ ॥ अण्णया य-सिरिवम्मो श्री चिय राया, संबुत्तो पणयसयळसामंतो । पुठबक्यपुक्यमंभारजांगेयमणबांछयपयत्यो ॥ ६५ ॥ काळतरण आरा- भू क्षे हिंडिय राया, संबुत्तो पणयसयळसामंतो । पुठबक्यपुक्यमंभारजांगेयमणबांछयपयत्यो ॥ ६६ ॥ वसुमित्ताए एवं, श्री किंडिय राया, संबुत्तो पण्ये तितो य चुओं कमेण मोक्खं गमित्सह य ॥ ६६ ॥ वसुमिताए एवं, श्री हिंडिय पणमेस देवतं । पत्तो तत्तो य चुओं कमेण मोक्खं गमित्सह य ॥ ६६ ॥ एवं तिसिमोयणमंतिर- क्षे विहित्रण विहित्रपणमेस देवतं । पत्तो तत्तो य चुओं कमेण मोक्खं गमित्सह य ॥ ६६ ॥ एवं तिसिमोयणमंतिर- क्षे विहित्रण संकेवओं समक्खायं । वित्यरओं भयणीवच्छळाओं सिवित्तसमित गमं ॥ ७१ ॥ एवं तिसिमोयणमंतिर- क्षे ||अ|| स उत्कर्षतो हिविधतिष्यमङ्केन क्रोति, तर्मावे हिविधहिवाहिविधादिमङ्गेकेरपि, विकृत्यादिनियमं तेकविधातिष्येन, ॥ | मनसा वाचा कायेनेत्येवंरूपेण विरतिः ' शेषेषु 'विकृत्यादिषु , कायिति गम्यं , अयमत्र भावार्थः—यो मांसनिवृप्ति करोति । अ|| मधुप्रमृतीनां, नित्रुचिरित प्रक्रतं, तृतीयाविमाकिश्व प्राकृतत्वाल्लुसा द्रष्टव्या, एवमत्रपदेऽपि, 'एकविधं त्रिविधेन' न करोमि हिविधतिवादिना मङ्गकेन—न करोमि न कारयामि मनसा वाचा कायेनेत्यादिलक्षणेन' मांसादीनां' कव्य-| | मणे जाणिउं महापुण्णं । निसिमोयणमंसाहे सन्वपयतेण बन्नेह ॥ ७२ ॥ अवसितं यावन्त्रेद्दारमितो यथा जायत दुविहातिविहाड् मंसाइयाण एमविहातिविह सेसेसु। दुविहातिविहाड् भहम्मवित्तीपरिचाओ ॥ ७७॥ निरवजाहाराड् अहम्मवित्तीपरिचाओ ॥ ७७॥ भाइति निवेद्यित्माह<sup>—</sup>

| यहुक्तम्—" निरवज्जाहारेणं निज्जीवेणं परित्तमीसेणं । अप्पा संघारेज्जा कम्मं च चए स सावजं ॥१॥ "कर्म च—व्यापारं | ॥ ॥ | ॥ विज्ञान्यारम्भादिसमन्विताङ्गारकमोदि, तदुक्तम्—" इंगाले १ वणश्सादी ३ साडीश्व मोडीसुवज्जाए | ॥ ॥ | ॥ एवं खु जंतपीलणकम्मं ११ | ॥ | 燭 सवन्ति २, शकटीकर्म यच्छाकटिकत्वेन जीवति, तत्र गवादीनां बन्धवधाद्यो दोषाः स्युः ३, भाटीकर्म-यत्स्वकीयेन 🛮 🕮 🗎 🕮 तन्त्रेण भाटकेन परकीयं भाण्डं वहति अन्येषां वा शकटबलीवदांदानियतीति ४स्फोटीकर्म—उहुत्वं यहा हलेन भूमेः 📆 ||पायेणैतऋङ्गविषयत्वादस्य, तथा येनोपभोगपरिभोगपरिमाणं याद्यं तेन निरवचाहारादि प्राद्यं, सिचचादिपरिहारेण निर-||﴿ 🎢 संप्रदायादवसेयः, स चायम्—अङ्गारकमेति—अङ्गारान् कृत्वा विक्रीणीते, तत्र षण्णां जीवनिकायानां वधः स्यात्, 🕌 िनिछंछणं च १२ दवदाणं १३ । सरदहतत्व्ययतोसं १४ असईपोसं च वज्जेज्जा १५ ॥ २ ॥ " एतदर्थस्तु बृद्ध- | जि 🌋 || ततस्तन्न करपते १, वनकर्म—यद्दनं कीणाति, ततस्ति च्छित्वा विकीय मृत्येन जीवति, एवं पत्रादीन्यपि प्रतिषिद्धानि 🞼

तत्र च सत्त्वशतसहस्राणां वधः स्यात् १३ सरोड्डदतडागपरिशोषणं यत्सरःप्रमृतीनि शोषयति तत्र च धान्यमु-प्यते १४ असतीपोषणं--यद्योनिपोषका दासीः पोषयान्त तत्सम्बन्धिनीं च भाटि ग्रह्णान्ति, यथा गोछ्रविषय इति १५, दीनां वर्षितककरणं १२, दवाभिकमे यद्दनदवं ददाति क्षेत्ररक्षणानिमित्तं यथोत्तरापथे, दग्धे हि तत्र तरुणतृणमुत्तिष्ठति, यतस्तेन बहूनां जीवानां विराघना स्याद् १०, यन्त्रपीडनकर्मे-तिलेक्षयन्त्रादिना तिलादिपीडनं११, निलॉज्ङनकर्मे--गवा-दिग्मात्रप्रदर्शनं चैतद्वहुसावद्यानां कर्मणामेवंजातीयानां न पुनः परिगणनामिति गाथार्थः॥साम्प्रतं चतुर्थद्वारमिषीयते— स्कोटनं ५ दन्तवाणिज्यं यत्प्रविमेव पुळिन्द्राणां मूल्यं ददाति दन्तान् मे यूयं दघातेति, ततस्ते हस्तिनो झन्ति, अचि-दोषस्तु तत्र कुमयो भवन्ति ७,रसवाणिङ्यं-कल्पपालत्वं, तत्र च सुरादावनेके दोषा मारणाक्रोशवघाद्यः ८, केशवाणिङ्यं, यहास्यादीन् गृहीत्वाऽन्यत्र विक्रीणीते, अत्राप्यनेके दोषाः परवशित्वाद्यः ९,विषवाणिज्यं—तिषविक्रयः, स च न कल्पते राद्सो बाणिजक एष्यतीतिकृत्वा, एवं कमेंकराणां शङ्कमूल्यं ददाति, पूर्वानीतांस्तु क्रीणाति ६, लाक्षावाणिज्यमप्येवमेव, सेडुयओ य सुबंघ, जह निन्वंमंडिया मही॥ ७८॥ भोगुनभोगेहितो अनियताणं तु होति दुम्हाई।

हैं|| | सिट्टानन्तमङ्गातमौळिमाळार्चितकमः । शतानीको नृपस्तत्र, प्रतापाकान्तवैरिकः ॥ ३ ॥ तस्यामेव महापुर्यामासी-| सिट्टाबको द्विजः । ज्ञानविज्ञानविकलो, दारिघोपद्रवोद्द्रतः ॥ ४ ॥ अन्यद्ग स्वगृहिण्याऽसै, गर्भिण्या भणितो 'मोगोपमोगेम्यः ' सकुद्रोग्यपुनःपुनभोर्ग्याहारवह्यादिरूपेन्यः ' अनिवृत्तानां ' अनुपरतानां ' तुः ' पुर-|| प्रधाननगर्यामगोकुलादिसमाकुलः । वत्सो जनपदः स्यातोऽस्त्यनेकश्रीनिकेतनम् ॥ १ ॥ लसत्पुण्य-यथा । प्रयोजनं घृतेनेह, भविताऽतस्तदानय ॥ ५॥ तेनावाचि न मे किञ्चिताहरां विघते प्रिये । विज्ञानं | णेजवारणे वा 'भवन्ति ' जायन्ते ' दुःखानि ' शारीरमानसासातोद्यरूपाणि, अत्रार्थे द्यान्तत्रयमाह— 'सेदु-बकश्च सुबन्धुयेथा नित्यमिष्डता भट्टी " यथा सेटुबकबाह्मणः सुबन्धुमैन्त्री नित्यमण्डिता भट्टिनी चेति गाथासमा-काञ्चित करोत्यती ॥ ७ ॥ यतः-' इक्षुक्षेत्रं समुद्रश्च, योनिपोषणमेव च । प्रसादो भूमुजां चैत्र, सद्यो झन्ति द्रीर-याहशेनाहमानयामि घृतादिकम् ॥ ६ ॥ मटिन्योक्तं महीनाथं, गत्वाऽवलग सन्ततम् । पुष्पव्यप्रकरो येन, वृत्ति जनाकीणों, तत्रैलविल्यूरिय । कौशाम्बी नाम्ना नगरी, गरीयःसम्पद्ः पद्म् ॥ २ ॥ नम [ यन्यात्रम् ५५०० ] सार्थः॥ व्यासार्थस्तु कथानकेग्योऽवसेयः, तानि चामूनि—

॥ ९ ॥ क्षीणे लामान्तरायेऽथ, राज्ञा तुष्टेन स हिजः। प्रोचे तुष्टोऽस्मि ने मङ्र!, ब्राहि त्वं यत्प्रदीयताम् ॥ १० ॥ | जी अन्ये तु सूरयः प्राहुस्तस्यावळगतो नृपम् । यावत्कालोऽनिचकाम, कियानप्यतिभक्तितः ॥ ११ ॥ तावत्प्र- 🖟 अन्ये तु सूरयः प्राहुस्तस्यावल्गता नृषम् । यावत्कारमञ्जानम्यः ॥ १२ ॥ शतानीकरतु तं ज्ञात्वा, अस्ये तु सूरयः प्राहुस्तस्यावल्गता नृषम् । यावत्कान्यम् ॥ १२ ॥ शवसेन्यनपानीयमाहिणोऽपि शिवसिक्जां पुर्ग निज्ञाम् । विधाय स्थितवानश्चविष्रहावहितः स्वयम् ॥ १३ ॥ यवसेन्यनपानीयमाहिणोऽपि शिवसिक्जां पुर्ग निज्ञाम् । विधाय स्थितवानश्चविष्रहावहितः स्वयम् ॥ १३ ॥ यवसेन्यनस्य । अस्यित्वान्यकार्येण, पुष्पवाद्यां समागतः । अमादिनः । उपद्रवश्चवस्कन्द्वलेनारिगतान् बल्जान् ॥ १६ ॥ अन्नान्तरे—पुष्पावच्यकार्येण, पुष्पवाद्यां समागतः । अस्यितस्त ॥ १६ ॥ ततो निवेद्यामास, शतानीकमहीपतेः । लग्नः स पृष्ठतस्त- अस्येपद्र्य बल्मागतः ॥ १७ ॥ अश्वाद्मिहतुष्टोऽसौ, पारितोषिकादित्सया । राजा सेद्धवकं प्राह, ब्रुहि कि ते प्रदीयताम । अस्य ॥ १९ ॥ अश्वाद्मिहतुष्टोऽसौ, पारितोषिकादित्सया । राजा सेद्धवकं प्राह, ब्रुहि कि ते प्रदीयताम ॥ १९ ॥ अस्याद्मिहत्रहतुष्टोऽसौ, पारितोषिकादित्सया । राजा सेद्धवकं प्राह, ब्रुहि कि ते प्रदीयताम ॥ १९ ॥ अस्ति । ॥ १८ ॥ तेनाम्यवायि राजेन्द्र!, युष्टाऽहं महिनीं निजाम् । गादेष्यामि मणित्वेदं, महिन्यन्तमगाद्मी ॥ १९ ॥ 🎒 गत्वाऽववीत्प्रसन्नोऽच, मृभृद् महिनि ! मेऽविकम्। ब्रवीति दीयते कि ते १, वद कि प्रार्थये ततः १ ॥ २०॥ स प्राहा-

🕯 📗 ३२ ॥ अतो निवायतामेष, मुखानोऽयासने द्विजः । तत्स्थानेऽस्य सुताः सन्तः, स्थाप्यन्तां नीरुजस्त्वया ॥ ३३ ॥ 🏻 🕅 ||अ|||अ||| प्राप्तने राज्ञो, मद्द ! याचस्व भोजनम् ! दीनारदाक्षिणां चैव, तथैकान्तं दिने दिने ॥ २१ ॥ गत्वाऽथ प्रार्थितस्तेन,

हैं।। ४१ ॥ यत्प्रमावादवासा श्री॰, कुमुदैमुदितैरिव । सैवोपहस्यते चान्द्री, चन्द्रिका स्वरुचा निश्चि ॥ ४२ ॥ एवमे-तेऽपि पापिष्टाः, मच्छिया वृद्धिमागताः । मामेवाभिभवन्त्येवं, धिक् पुत्रान् दुर्जनानिव ॥ ४३ ॥ अतोऽवज्ञाफलं तुर्णं, मूध्न्येषां पातयाम्यहम् । इति कोधात् समालोच्य, प्रोक्ताः पुत्रा हिजन्मना ॥ ४४ ॥ भो पुत्राः ! वयं बाढ-के मुहिसाः प्राणितव्यतः । क्रन्वाऽतः स्वकलाचारं वाञ्च्यमे मनिमञ्चमा ॥ ०५ ॥ नज्जनात्ने जिन्नोस निमन्ने गृङ्गकोटिभिः॥ ४०॥ यस्य पत्रपुटे भुक्त्वा, छायायां शेरते मुहुः। मूलं खनानित तस्यैव, पलाशस्य पुलिन्दकाः मुहिसाः प्राणितन्यतः । क्रन्वाऽतः स्वकुलाचारं, वाञ्छामो मतुमञ्जसा ॥ ४५ ॥ तञ्छूत्वाऽतो झटित्येष, स्रियते चार कपेरे तस्यावृतघाणेर्जुगुप्तया ॥ ३८ ॥ तद् दृष्ट्या चिन्तितं तेन, मत्प्रभावाच ईद्दशीम् । आरूढाः पद्वीं पत्रय, तेषां कीद्दावचोष्टितम् १ ॥ ३९ ॥ अथवा—यासामेव पिबन्त्यम्बु, नदीनां वृषभास्तृषा । तासामेव तटीप्नेन्ति, कृतन्नाः ततश्र—एवमस्तिति भूभर्त्रो, प्रतिपन्ने स मन्त्रिभिः । प्रोक्तेऽध्यप्रभृति पुत्रैभोंक्तव्यं राजमन्दिरे ॥ ३ ॥ ततस्त्रेम् व्युन्नाणामनुजन्ने तदाज्ञ्या । स्वनियोगः स्वयं गेहे, संतस्थे दुर्मना मनाक् ॥ ३ ॥ कालेनोत्कटतां याते, तत्र व्याची हिया सुतेः । तैस्तस्य कारयाञ्चके, बहिगेंहात् कुटीत्कम् ॥ ३६ ॥ ततो वधुजनोऽप्येतं, दृष्ट्या निष्ठीविति अपात् । नाज्ञां च कुरुते कश्चित्रपते मुहुभृहः ॥ ३७ ॥ भोजनाधिप दूरस्थैश्वण्डात्वस्येव नीरसस् । क्षिप्यते किप्यते किप्यते तस्यानृतप्राणेजुगुप्तया ॥ ३८ ॥ तद् दृष्ट्या विनिततं तेन, मत्प्रभावाद्य ईद्दशीम् । आरूढाः पदवीं पस्य, किप्ये, तेषां कीदान्वचितित् । । अथवा—यासामेव पिबन्त्यम्ब, नदीनां वृषभास्त्रवा । तासामेव तदीमैन्ति, कृतमाः अङ्गिताः ॥ ३० ॥ यस्य पत्रपुटे भुक्तवा, छायायां शेरते मुहः । मूलं सनिते तस्येव, पत्राशस्य प्रिलेन्दकाः ततश्च-एवमास्त्वित भूभर्त्रो, प्रतिपन्ने स मन्त्रिभः । प्रोक्तोऽचप्रमृति प्रनैभौंकव्यं राजमन्दिरे ॥ ३४ ॥ ततस्तेन

जायते । इति प्रह्मिचारते, प्रोचुः कि कुमें उच्यताम् ॥ ४६ ॥ स प्राहास्मत्कुले प्रजाः, १ कमोऽयं यन्मुमुप्रीभः । मन्त्रो- 🕅 🌿 || हिजः। विवेशोध्वंमुखोऽरण्यं, भीषणाकारदर्शनम् ॥५५॥ तत्रासौ तृषितोऽत्यर्थं, जलमन्वेष्टुमाद्रात्। इतश्रेतश्र बम्नामाद- | 🕷 ॥ ५१ ॥ तांश्राक्षकितेषेष, कुधी छागोऽप्यभूदलम् । यदा तदा स्वपुत्रेभ्यो, हत्वा मोज्यार्थमर्पितः ॥ ५२ ॥ 🕅 क्षितः प्रशुद्धः, स्वबन्धुभ्यो हितैषिणा ॥ ४७ ॥ ततोऽतिबरुवान् बस्तः, सुप्रमाणः सुद्र्यनः । आनीयतां || दम्मिश्चनं कार्ये निराकुलाः ॥ ४९ ॥ तैरप्यज्ञाततन्त्रावैभुग्धन्वात्तत्क्रटीरके । बबन्धे ताद्यो बरतो, व बनानन्तरं | अभुधरगहरमा।५६॥ततः कथाब्बेदेतेन, अमता दैवयोगतः। दृहरोऽने(हछं नै) कद्धमाकीणेप्रदेशे लघु पल्वलम्॥५७॥तीरवृ-तैरप्यज्ञातत्त्रेष्टेस्तत्र भुक्ते पश्री युनः । उवाच साम्प्रतं युत्राः 1, तीथे त्यस्याभि जीवितम् ॥ ५३ ॥ येन तत्र मृत-🎳 | सावलेः पत्रैः, फलैः पुष्पैत्र सन्तत्तम् । पतिन्द्रः कल्कवज्जातं, यत्राम्बु श्रीष्मतापतः॥५८॥तद् दृष्टा (पीत्रा ) इद्यं तस्य, कुटीरेऽस्मिन्, कुळकमविधित्सया ॥ ४८ ॥ येन तं संस्कृतं मन्त्रैः, खाद्यित्वा स्वबान्धवान् । हितार्थं विधिना |मुदा॥ ५०॥ ततोऽसी बाह्मणस्तरमे, पश्चे स्वं श्रीरकम् । उद्गत्ये न्याधिसङ्कान्त्ये, नित्यमुद्यत्तीं द्वी स्यान्यजन्मन्यपूतिनिन्दितम्। ईद्दम् न जायते भूयो, वपुमें ज्याधिपीडितम् ॥ ५८॥ इति क्रुवंस्ततस्तूणे, निर्गत्य मुदितो

समुच्छिशास तत्क्षणात । इन्द्रियाणि च जातानि,स्वार्थग्रहपदुन्यलम्॥५९॥ततश्च तेन विश्वस्य,कल्काकारं जलं मुद्रा । 🦓 हुष्टा तचाहरों तस्य, नीरक्तं संभवातिगम् । आपत्त्विप गतैः सिन्नः, कथं मोही विधीयते १ ॥ ६४ ॥ अथ् । हुर्ग तेन स्वदेहस्य, ताहर्शी वीक्ष्य सम्पद्म । चिन्तितं दर्शयान्येनां, स्वलोकाय वपुःश्रियम् ॥ ६५ ॥ कि तया सार-] आरेमे पातुमञ्चान्तं, पिपासाबिगमार्थिना ॥६०॥ ततश्च--यथा यथा पपानेष, तज्जलं कलुषाकृति। तथा तथाऽस्य संजज्ञे, विरेकः कृमिभिः सह ॥ ६१ ॥ एवं कतिपथैरेव, वासौरतान्छरीरकम् । चक्रे रसायनेनेव, नीरुक् तेनाम्बुनाऽधिकम् 🎉 |। ६२ ॥ या न चिन्तायेतुं शक्या, न कर्तुं नापि भाषितुम् । साऽप्यवस्था भवत्युचैविधावभिमुखे साति ॥ ६३ ॥ | याज्यत्र, जातया संपद्मा नृणाम् । यां न पश्यन्ति लोकाः स्वे, प्रमोदोत्फुछलोचनाः १ ॥ ६६ ॥ याहशी वा भवेतेषा-, मनस्था पापकारिणाम् । परयामि ताहशीं गत्वा, संचिन्त्येत्थं यथी पुरम् ॥ ६७ ॥ घष्टः पुरं निरान् होक्षेः, | मत्यभिज्ञाय स हिजः । केन कुछै तवापास्तं, ताहर्श भीमदृश्नम् १ ॥ ६८ ॥ सोऽबवीहेवता भक्या, मयाऽबलगिता / वने । तया कुष्ठमपास्याहमीहशो जानेतोऽनिरात् ॥ ६९ ॥ ततश्राहो ! हिजो धन्यः, प्रसन्ना यस्य देवता । / स्त्यमानो जनेतिथं, प्रविवेश स्वमन्दिरम् ॥ ७० ॥ दृष्टाऽसौ तत्र कुष्ठेन, शाटिताङ्गान् ।

炎 हम्यते ॥ ७५ ॥ तमेवं तैः समं विप्रं, रटन्तं वीक्ष्य सन्ततम् । अपरोऽपि जनोऽजसं, प्रारेभे तत्र निन्दितुम् 🦄 📗 ७६ ॥ ततोऽपवादभीतोऽसी, पुरं राजगृहं गतः । जीविकार्थं निरालम्बो, द्वारपालमशिश्रियत् ॥ ७७ ॥ उत्पन्नकेवलज्ञानः, पूज्यमानः सुरासुरैः। अत्रान्तरे जिनो वीरः, पुरे तत्र समाययी ॥ ७८ ॥ ततो दीवारिकेणा-| को वा, स्वदोषानीक्षते जनः १ ॥७१॥ महतोऽपि स्वदोषाम् नी, परदोषांस्त्वणूनपि । पश्यत्यपूर्वमन्घत्वमहो त्लोकस्य 🕪 न्मना । द्रारहुगोनिवेचानि, मुझानेनासितं चि(व)रम् ॥ ८१ ॥ ततो काम्पट्यतरतस्माद्रहुशो बलिभोजनात । |साबुक्तो भद्राहमीक्षितुम् । भगवन्तं बजिष्यामि, त्वया त्वत्रोपात्रियताम् ॥ ७९॥ न चेतः कापि गन्तव्यं, ताव-नागमत् । ध्यात-बाबत्समागतः । नाहमंत्रेति संमाष्य, ययौ तेन जिनान्तिकम् ॥ ८० ॥ एवमस्त्रिति तेनापि, प्रतिपद्य हिज-निक्षिशेन समाचीर्णमित्यूचुरते पुनः सुताः ॥ ७३ ॥ स प्राह् यनु युष्माभिजंनके मय्यनुष्ठितम् । तिर्कं सयुक्तिकं १ || प्रोवाच मदवज्ञाया, भवन्त्रिवेंचतां फलम् ॥ ७१ ॥ ते ऊचुस्तात ! कि न्वेतत्वयाऽस्मान् प्रत्यनुष्ठितम् १ । स प्राह मां विना कस्य, शक्तिः स्यादीहशी सुवि १॥ ७२॥ आः पाप ! किं त्वयेहक्षं, विरुद्धं धर्मेलोकयोः पिपासाऽभूद् भृशं श्रीष्मकाळत्वाचातिबाधिका ॥ ८२ ॥ दौवारिकमयाचान्यं, मुक्त्वा पानाय वात् केवळं वन्याः, जरुजन्तव ईहराम् ॥ ८३ ॥ ईहरण्यांनं समाय्ये, पिपासावेगतो स्टन् । तियेगायुनियम्यासी, वराकोज्ञात्मसम्प्रतास् ॥ ८४ ॥ ततोऽत्रैव पुरे वाच्यां, दुईरोऽजन्यसी क्षणात् । इदं मत्त्रा कथं युक्तः, कन्तुं जाति- वर्षाने नृणास् । ॥ ८४ ॥ कान्तरे पुनस्त्र, महावीरः समाय्यो । वन्द्रनार्थं जनास्तम् , प्रद्धारेण निर्गताः ॥ ८४ ॥ विलितं दुईरेगाहो, श्रुतपूर्वो व्यक्तिसंस् , प्रद्धारेण निर्गताः ॥ ८६ ॥ व्यक्तिसं । विलितं दुईरेगाहो, श्रुतपूर्वो व्यक्तिसं ॥ ८७ ॥ कप्तः स्थान्युत- वर्षाने, स्थान्य, वर्षाने महावीद् । वर्षान्य वर्षाने । वर्षान्य वर्षाने । वर्षान्य वर्षाने । वर्षान्य । वर्षान्य । वर्षान्य । वर्षान्य । वर्षाने । वर्षाने । ॥ ८४ ॥ अहो । मं द्यारे , लोवसं । वर्षाने वर्षाने । वर्षाने वर्षाने । वर्षाने । वर्षाने । वर्षाने । वर्षाने । वर्षाने । वर्षाने वर्षाने वर्षाने । वर्षाने । वर्षाने वर्षाने । वर्षाने वर्षान

श्री शासकासक्तावार, पापाजा स्वास्त्रपार, पापाजा स्वास्त्रपार, पापाजा स्वास्त्रपार, प्रयेन किंद्रिक्षमकार्थं कुरुतेतरास १॥ ६८ ॥ यः पुच्चः सर्वेदेवानां, नेरेन्द्राणां च भक्तितः । तं तिलेकपितं पापः, पूयेन किंद्रिक्षमकार्थं कुरुतेतरास १॥ ६८ ॥ या पुच्चः सर्वेद्रिक्षमा । न युक्तमथवा कर्तुमिदं मगवदन्ति ॥ १८ ॥ अतस्ताविद्रितः । वित्रक्षित्र । विद्यक्षित्र । विद्यक्षित्य विद्यक्षित्र । विद्यक्षित्य । विद्यक्षित्र । विद्यक्षित्र । विद्यक्षित्र । विद्यक्षित्र । व ||रासिकासेकमाघत्ते, पापोऽसौ स्वामिपाद्योः ॥ ९७ ॥ ततोऽसो चिन्तयामास, रोषाप्रीरेतमानसः । पापोऽयं पश्य

भू नोसं बज़ीत बुद्धवाऽसी, 'मां स्रियमेत्यभाषत ॥ १५ ॥ मील्यं ते जीवतो सूप ।, सतस्य नस्के गतिः ॥ भू । असीतानागतज्ञाता, संप्रश्निषयीक्रेताः ॥ १३ ॥ भूयोऽप्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||क्रा|| ज्यानाधेन्याच्या सिन, निषदो हित्याद्वि ॥ १८ ॥ अतः श्रुत्वाऽऽत्मनः पातं, नरके प्राह सूपतिः । ग्रुष्माहरोज्वपीरोष्ठ, कथं 📳 र्ण तेन त्वामुक्तवानेष, अविति वर्चनं हित्स ॥ १६ ॥ अभयतिवह धमदिति, जीयत् स्वीकुक्ते मृतः । मुष्पुः 👺 ||﴿| स्वत्यते तेन, प्रोक्तो जीव झियस्व वा ॥ १७ ॥ काल्यतेकित्कस्वत्र, तिष्ठत् पापं विनोत्यत्वस् । नारकः स्यान्सत- | || होतुना | ताहरमुरूपधरसतत्र, चकार रासिकाश्वमम् ॥ १२ ॥ मंदे नित्रेद्यामास, मुनीजो तृपतेः पुरः ॥ हो।|| होता | ताहरमुरूपधरसत्र, चकार रासिकाश्वमम् ॥ १२ ॥ मंदे नित्रेद्यामास, मुनीजो तृपतेः पुरः ॥ हो।|| होता | ताहरमुरूपधरसत्र, चकार रासिकाश्वमम् ॥ १२ ॥ मंदे नित्रेद्यामास, मुनीजो तृपतेः पुरः ॥ हो।|| हो।||

||पायोऽत्र, स्वामित् | येन न गम्यते । नरकेऽस्मामिरत्यन्तं, भीषणाकारघारिणि ॥ २८ ॥ भगगत् प्राह भो भूप !,| ||कपिलां ब्राह्मणीं यदि । मिक्षां दापयिस प्रीत्या, तपस्विम्यः कथञ्चन ॥ २५ ॥ कालतीकरिकं चापि, शूनां त्याज-किवलं-भविताऽसि त्वमन्यस्थामहैत्पङ्कौ जिनोत्तमः । महापद्माभिधो राजन् !, माऽतस्त्वमधूति कृथाः ॥ २२ ॥ तन्छुत्वा प्रमदोत्कर्षप्रकुष्ठनथनाम्बुजः । प्रणम्य श्रेणिको भपः, प्रोवाचेदं विचक्षणः ॥ २३ ॥ कि कश्चिद्स्यु-

शूनां त्यज धनं येन, प्रचुरं ते ददाम्यहम् ॥ ३७ ॥ अभव्यत्वाक्त तत्ताम्यां, प्रत्यपद्यत भूपतंः । वचन नाथ-बाऽपुण्यैरमृतं छम्यतेऽशितुम् ॥ ३८ ॥ इदं प्रासिङ्गिकं सवै, कथितं प्रस्तुतं पुनः । दुःखं सेटुबकः प्राप्त, उपमो-गाष्ट्रतप्रमः ॥ ३९ ॥ आ ध्रवन्धुकथानकं चैतत्—— पाटालिपुत्रे नगरे गुरुतरप्रतापद्हनसंशोष्यमाणशञ्जसीमन्तिनीसंभद्रसस्योदायिमहाराजस्य मरणानन्तर-मुपविष्टे नापितनन्दराजे तद्न्व्यपर्यन्ताधायिना चाणिक्येनोपस्थापितस्य चन्द्रगुप्तराजस्य राज्यचिन्तानियोगवाहिना भूमविष्टे नापितनन्दराजे तद्न्वयपर्यन्ताधायिना चाणिक्येनोपस्थापितस्य चन्द्रगुप्तराजस्य राज्यचिन्तानियोगवाहिना श्रे महामन्त्रिणा तेनेव चाणिक्येन नवमनन्द्सम्बन्धी महत्तमः सुबन्धुनामा निष्कासितः, स च भवितच्यतावशेन हेवभूयंगते चन्द्रगुप्ते तत्पुत्र एव बिन्दुसारे प्रतिपाल्यित राज्यसम्पदं बुद्धिभूते च चाणक्यमन्त्रिण तिच्छद्रान्वे-भे गोलकाद्दितयं तथा । कीडार्थीमिति गीवीणो, ब्रुवंस्तस्मै तद्पैयत् ॥ ३४ ॥ ब्रुटितं च तथा हारं, योऽमुं सन्धास्यते पुमान् । न जीविष्यत्यसावेवमुक्त्वा सोऽन्तदेधे सुरः ॥ ३५ ॥ नृपेणापि गृहं गत्वा, भणिता कापिला क्षि किल । देहि भिक्षां तपस्विभ्यस्तुभ्यं रामीप्सितं धनम् ॥ ३६ ॥ काल्सैकिरिकोऽप्येवं, प्रोचे भूमिभृता भृशम् । शूनां त्यज धनं येन, प्रचुरं ते ददाम्यहम् ॥ ३७ ॥ अभन्यत्वाक्त तत्ताम्यां, प्रत्यपद्यत भूपतेः । वचनं नाथ-देवभूयंगते चन्द्रगुप्ते तत्पुत्र एव बिन्दुसारे प्रतिपालयति राज्यसम्पदं वृद्धभिते च चाणक्यमन्त्रिणि तिच्छद्रान्वे-

|| यद्यप्यवगीता एव तथाऽपि यदत्यन्तविरुद्धं तन्न शक्तुमः सोद्धमित्यतोऽभिद्ध्महे-तव मातुश्चाणक्येन यद् अत्य-|| न्तिनिर्घुणं कमीनुष्ठितं तत्कथयितुमपि न शक्यते, राज्ञाऽभाणि-किं तत् १, सुबन्धुरिभद्धौ-उद्रिवदारणं, तत्तरत-||तयोचे—मैवं वोचः,त्वद्रक्षार्थमेवायेणैतदाचेष्टितं, यतस्तव पिता चन्द्रगुतो बहुशजुः मा विषादिभिविनाशं प्रापदितिबुद्धवा- ||🇌 | षणपरो भूयोऽपि कथिश्वछ्वध्यसरोऽन्यदा रहासि बिन्दुसारनरपर्ति व्यजिज्ञपद्, यथा-देव। वयं भवदीयराज्ये मुबन्धुवचनं, ततो रुष्टो राजा चाणक्यस्यावसरसमयसमेतस्य न निरीक्षितं संमुखम्, अपमानेन विज्ञातनृपति-

हैं हुअंचीर्णक्येन सदैव विषमिश्रमोजनेन धृतो, मवति च गर्भगते त्वन्मातुः कदाचित्विरियेव सह मोकुमुपविष्टायाः स्वमो-पश्चातापो हा ! न सुन्दरमाचिरितं परमोपकारिणि मयांऽऽर्थनाणक्ये, तदिदानीमपि सन्मान्य समानयाम्येनमित्यमिदघदेत द्मात्रेण विषरतेन विश्वान्तेन शीर्षे बिहुर्जनितः, अंत एव बिन्हुसार इति नाम जातं, ततोऽसी तह्रचनीपजात-यद्स्या विनाशेनापि गर्भरक्षणमित्युक्त्वा श्वीरक्या विपाच तदुद्रमाचक्षे भवन्तं, तवापि च तालुदेशे मृक्षिकाप-। च-आः! वृषल किमिद्मनुष्ठितं १, न केत्रलिमयं व्यापादिता, गर्मोऽपि विनाशितोऽस्याः, तादिदानीमेतं कालोचितं जनमध्याच्चाणक्यमनापुन्छथैव त्वरिपत्रा कवलो द्ताः, तन्माहात्म्याच्च भुझानैव विषवेगघूणिंता हष्टा चाणक्येन, भाणितं

👸 किमनेन महाराज ! महेळोजनोचितेन परिदेवनेनास्मीकमित्यभिधांय पुष्पधूर्पादिच्यप्रहस्तंः पुजां कर्तुमारेमे, नरेन्द्रश्र | नेन सुबन्धुनाऽवाचि-देव ! महात्मैष आर्यचाणक्यः प्रतिपन्नानरान इङ्गिनामरणमङ्गीकृत्य स्थित आस्ते, नेदानी ग्राहितया कलिङ्गतामारीपयोमः, सर्वथा सर्वावस्थां पुज्या एवं महात्मान इति कालोचितसपर्वया प्रयुपारंमहे, । प्रत्युत्तरं गृहगमनं वा करिष्यति, वयमेवात्रं धिक्कारहता ये एवंविधंमहापुरुषाणां पैविषयंमपयीत्रोच्येव श्रुतमात्र-। गतश्राणक्यसमीपं राजा बभाषे च सहोहं, न च प्रत्युत्तरमदाचाणक्यः, ततोऽत्रान्तरे विदितधात्रीवृत्तान्तेन मायाप्रधा-

||४|| थावत तमुद्घाटयामास तावद्दशै तद्न्तमैञ्जूषां, हृष्टचित्तेनोद्घाटिता सा, हृष्रतन्मध्ये समुद्रकः, तमप्युद्घाट्य याव-||४|| ||१||| त्पत्यति तावद्वलोक्यामास सुगन्धीन् वासान्, दत्त्वा नाजात्रे किमेतावता यत्नेनामी घृता इति चिन्तयंत् सुक्मे-|कि|| क्षिकया यावदीक्षात्र्रको तांवद् द्राष्ट्रिपथमवततारास्य तन्मध्यवर्ति लिखितं भर्येखण्डं, वार्चितं च—"आघाय य इमान् | कि| ||है|| वासान्, ब्रह्मचर्यादिसेवया । नासिष्यते ब्रतीवांशु, स यास्यति यमान्तिकम् ॥ १॥ " ततोऽसौ मरणभयभीतो ||है|| ||हिष्टा कियतीमपि बेलां प्रस्थितः स्वस्थानं, सुबन्धुश्च क्षणमात्रेण विजनमाकलच्य करीषोपिर प्रक्षिप्य घूपाङ्गारं गतः ||गाङ्गम् ॥ समाप्तं सुबन्धुकथानकं, भट्टिनीसंविधानकं चेदम्---

एकास्मन् प्रत्यन्त्रामे बाह्मणस्यैकस्य भायी नवे वयासि वर्तमाना स्वभत्तीरं कनकचूडकाचळङ्कारं ययाचे,

रतूयन्ते ' बहुजनेन ' प्रमूतलोकेनेति तुर्यपादेन सम्बन्घः, को यथा १–' शिवजन्मनि यथा जम्बुः ' शिवाख्यभवे 📳 ' पुद्रलपरिणामं ' पूरणगलनघमैकस्कन्घपरिणातिं ' चिन्तायित्वा ' पर्योलोच्य, यथा य एव पुद्रला अत्राज्ञुभ-वणी विरूपास्ते एव संस्कारवशाच्छ्रमवर्णादिमाजो जायन्ते, यथा खातिकोदकं कुथितकलेवरादिपूतिगन्ध्यति-|रागादयः शरीरसंपकेवशाहर्गेन्घतादित्वमापन्नाः, इत्यादिरूपं पुद्रलेपरिणामं चिन्तायित्वा ' मोगेभ्यः ' कामेभ्यो ये कल्डषस्वभावमि सुबुद्धिमन्त्रिणा विशिष्टसंस्कारवशान्मनोहारिवर्णगन्धरसस्पर्श सम्पादितं, ये चात्र शोभनरू-पादिमन्तरतेऽपि पदार्थोन्तरसंसगेवशाहिरूपगन्धादिमत्वमवाप्नुवन्ति, यथा मोदकप्रियकुमारस्य प्रधानमोजनाङ्ग-'विरज्यन्ते ' उद्विजन्ति, लघुकर्माणः पुरुषा इति शेषः, यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धात् ते किमित्याह—' वन्चन्ते ' जम्ब्स्वामीव—अपश्चिमकेवलीवेति गाथासङ्गेपार्थः॥ व्यासार्थस्तु कथानकगम्यः, तचेदम्— सिवजमों जह जंब, वंदिबंते बहुजणेणं ॥ ७९॥ पोग्गलपरिमाणं चितिज्ज मोगेहि जे विरजांति

जम्बूद्दीपाभिषे द्वीपे, वैतात्व्याद्रिदिषाकृतम् । विद्यते भरतक्षेत्रं, राशाङ्कराकलाकृति ॥ १ ॥ तन्मध्यत्वण्ड-

 | इत्तिवित्तीऽयं, लोकयात्रापरीङ्मुखः । सर्वसङ्गिविनिमुक्तो, महाध्याने विवर्तते ॥ १५ ॥ तेनैव वादयत्येषः, प्रण- | अ | मन्तं न मामपि । अचिरेणेहशध्यानो, मोक्षं संसाधायिष्यति ॥ १६ ॥ प्रथमेषेव कत्तेव्या, यदिवाऽच जिनान्तिके ।  है। स्थित्रसम्पद्ः ॥ ३९ ॥ एतत्तस्य वचः श्रुत्वा, कषायवश्वविताम् । यातः प्रसन्नचन्द्राख्यः, साधुश्चिन्तितवानिदम् | सि | कुत्यमकुत्यं चार्यमचार्यम् । धममधम सातमसात, काधवशा जावा गाह वाच ॥ ४२ ॥ जापच—अञ्चारूतकायम् । शा | शा | अ | अविते वार्यक्रित्राध्य, शात्रीभीः | अ | अविते वार्यक्रित्रस्य | अ | अविते वार्यक्रित्रस्य | अविते वार्यक्रितस्य | अविते वार्यक्रिक्यन्य | अविते वार्यक्रितस्य | अविते वार्यक्रितस पर्पश्वावशाववशाः, अस्वाव परततः अनः ॥ ६७ ॥ हो । ६९ । ६९ । स्वाधः । पता आताऽथ वैरिकः १ । नारकादि-| कुत्यमकुत्यं चार्थमचार्थम् । धर्ममधर्मं सातमसातं, कोषवयो जीवो नहि वेति ॥ ४३ ॥ अपिच—प्रज्यक्तिकोपविहिः | परपशिवेशविवशः, प्रत्यावृत्तरततः युनः ॥ ४७ ॥ हा ! हुग्डु ! मयाऽचिन्ति, कोघान्धीकुतचेतता । मिष्या-चतूरूपभवावचेंऽटतः सदा ॥ ४९ ॥ यतः—सवेंऽपि पितरो जाताः, सवेंऽपि गम पुत्रिकाः । सवेंऽपि वैरिणो लोके, स्बेऽपि प्रियबान्धवाः ॥ ५० ॥ कस्योपिर विधीयेते, रागहेषौ मनस्यिना १ । तदेवपनवस्थायिस्वमात्रे दारुणे भवे ॥ ५१ ॥ एवं विचित्तयक्षेत्रापूर्व करणमाश्रितः । आरूढः क्षपकश्रेणि, केमे केवळसंविद्म ॥ ५२ ॥ तदेवं भूप । श्री मवता, यदाद्धं प्रविद्यिक्तिः । तदा दुर्मुखदुर्वाक्यप्रकोपवर्गाोऽभवत् ॥ ५३ ॥ तेनैव सप्तममहीयोग्यय्यानो भवादितः । पूर्वमेष इदानी द्वे, वैराग्योरपञ्चेत्रकः ॥ ५३ ॥ अत एव—गुर्वा चित्तकियेवात्र, मनोवाक्कायकमेध्र । अया सप्तमभूप्राप्तिमोक्ष्रेश्वामोऽथवा भवेत् ॥ ५५ ॥ एवं विज्ञातभावार्थः, पुनः प्राह्व नराधिषः । सुरासुर्वेष्वमंद्र्यं, क्षे इतोः ॥ ५७ ॥ एकः सुरो महातेजाश्वतुद्वेशीसमन्त्रितः । विधुन्माळीति विष्याते , दशिवित्य जिनस्तकम् ॥ ५८ ॥ अवादीत् केवळ्सात्र, व्यवन्त्रेवे भविष्यति । उत्राच श्रीणको भूयः, कथं देवस्य केवळ्स् ।। ५९ ॥ तिर्थनायो- अववद्राज्ञ । एकः सप्तमवासरे । च्युत्वा भविष्यति । दशिक्षे भूषः कथं देवस्य केवळ्स् ।। ६० ॥ द्वतिः प्राह्व यधेवं, अप्ता । तस्या असङ्ख्यमागोऽपि, नेदानीं नृप! विद्यते ॥ ६२ ॥ जगाद्व श्रीणको भूयः, किमेतेनान्यजन्मि । मुनिन्द । अप्ता । तस्या असङ्ख्यमागोऽपि, नेदानीं नृप! विद्यते ॥ ६२॥ जगाद्व श्रीणको भूयः, किमेतेनान्यजन्मि । मुनिन्द । अप्ता । कम्हरुणा मणितम्-आसीत् इहेव मगधात्तनपदे सुप्रामिधानप्रामे

पुत्रह्यं, प्रथमो भवद्तो हितीयो भवदेवः, प्राती च परिपाट्या यीवनम्, अन्यदा समागतास्तत्र सुस्थिता-वन्दितवन्तौ भावसारं, तेनाप्यानन्दितौ दुष्टाष्टकर्भेन्धनान्छेन धर्मेलामेन, निविधै गुरुचरणनिकटवर्तिनि भूष्छे, 🖗 ||शेषलोकोऽप्यमिवन्च गुरुमुपविष्टो यथास्थाने, अत्रान्तरे प्रारब्धा सूरिणा धर्मदेशना, तद्यथा—संप्राप्य मानुषत्वादि-अनात । तथा परित्रहत्यागाज्जायते नान्यथा पुनः ॥ २ ॥ य एतं कुरुते धमै, सबीशंसाविवाजितम् । स्वर्गमोक्ष-|बद्धो मम कनीयान् आता प्रविव्यज्ञिष्यति, ततो विसर्जितो बहुश्रुतसाघुसमेतोऽसौ गुरुणा, दृष्ट्वा जातिवगै समागतः |सामग्रीमतिदुर्लमाम् । मो भन्याः | घर्म एवेह, करणीयो हितैषिभिः ॥ १ ॥ स च प्राणिवधालीकाद्ताब्रह्मविव-आजैवनामा राष्ट्रकूटः कुलपुत्रकः, तस्य रेवती मायों, तया च सह विषयमुखमनुभवतः कालकमेणोद्पादि अस्य सुखं तस्य, वर्तते करपछ्छे ॥ ३ ॥ यस्तु प्राणिवहत्यादिपापेषु सततं रतः । दुःखं नरकतियक्ष, प्राप्यं तेन पुनः एकेन साधुना, यथा—युष्मदनुज्ञया वाञ्छामः स्वजनवगान्तिकममिगन्तुं, मा कदाचिन्मामवलोक्य तत्रातिस्रोहसं-चार्थोः, तद्रन्दनानिमित्तं निर्जगाम सुश्रामवासी लोकः, तन्मध्ये भवद्त्तभवदेवाविप गती, द्रष्ट्वा भगवन्तमाचार्यं पुनः॥ ४॥ एतदाकण्यं प्रतिबुद्धो भवद्तो जप्राह् प्रवज्यां, विजहार च सह गुरुभिः, अन्यदाऽऽचायों विज्ञा

प्रवेशपतितो गन्तुमारेमे, ददर्श च निवर्तनानिमिनं वप्रपुष्करिणीवनखण्डादि, बभाण च अत्र क्रीडिता इह मज्जिता क्षि अस्मिन् पर्योटेताश्रीते, साध्रश्र शून्यहुङ्कारः स्मरामि सर्वमिति क्रुवंस्तावहतो यावत्प्राप्तो गुवैन्तिकं, ततो हृष्ट्वा भव-देवं युवानं अभिनवोद्दृढनेपथ्याळङ्कतं भवद्त्तसाधुना सह समायातं भणितुं प्रवृत्ताश्रपळत्वेन क्षुष्ठकाः, यथा—सत्या-दिवं युवानं अभिनवोद्दृढनेपथ्याळङ्कतं भवद्त्तसाधुना सह समायातं भणिष्यामि, तत उपदार्शितः सूरीणां, तैरवाचि— क्षित्रिमित्तमेष आययौ १, भवद्त्तेनावादि—प्रबज्यार्थं, ततः पृष्ठोऽसौ किं सत्यमेतत् १, तेनाचिन्ति—इतः प्राणाप्रिया आतुर्विवाहोत्सवं, किमौत्सुक्यं भवतां १, साधुभ्यामभाणि-न कल्पतेऽस्माकमेवं, ततो निर्बन्धेनापि कृतेन यावत्तत्र| ध्यमानोऽपि रमणीयरमणीजनैरेषोऽहमागतो मा त्वरिष्ठा इति ब्रुवन्नेव दुर्वारभातृसेहोत्कण्ठाविसंस्थुन्छितमानसः समा-गन्तुं मुनी, स्तोकभूभागाद्मिवन्य निववृतेऽशेषलोकः, भवदेवश्च कथं भात्राऽह्मविसाजितो निवने इति प्रति-प्रवेशपतितो गन्तुमारेमे, ददर्श च निवर्तनानिमिनं वप्रपुष्करिणीवनखण्डादि, बभाण च अत्र क्रीडिता इह मज्जिता जगाम आतृसमीपं, ववन्दे सादरं सह हितीयसाधुना एनं, साधुन्यां द्तो घमेलामोऽस्य, भाणितं च मिलितबन्धुजन-संमुखं यथा ज्यावृत्ता भवन्तो बजामस्तावद्याभिदानी, युनः समयान्तरे समेष्यामो, गृहस्थैरुक्तं-तिष्ठत क्षणं, पर्यत न स्थितौ तावत्यतिळाभितौ विपुळेनाशनपानखाद्यभेदेनाहारेण, समर्पितं च मस्यभाजनं भवदत्तेन भवदेवकरे, प्रवृत्तौ किनिमित्तमेष आययौ १, भवद्तेनावादि-प्रवज्याथं, ततः पृष्टोऽसौ, कि सत्यमेतत १, तेनाचिन्ति-इतः प्राणाप्रया

 शितं प्रवृत्तो, वारितः साधुभिनं तस्थौ, भवद्त्तश्च कालक्तमेण कृतसंलेखन आयुःक्षयेण मृत्या समुत्पन्नः त्त्रीधभित् भवद्वोशित्
 १ वेवतेन, तत्रीपरते भवदेवो द्यिताद्शैनतृष्णापरिगतिचित्तो विमुक्तगुर्शवनयः शिथिलितयत्याचारो मद्नशिरिव्यथित भवदेवो द्यिताद्शैनतृष्णापरिगतिचित्तो विमुक्तगुर्शवनयः शिथिलितयत्याचारो मद्नशिरिव्यथित भवदेवो द्यिताद्शैनतृष्णापरिगतिचित्तो विमुक्तगुर्शवनयः शिथिलितयत्याचारो मद्नशिर्मित्यथिति "। अहंपि तीसे " तत आराङ्कितमनेन स्वचेतासि—अलीकमेतद्, यतः " सा महं अहंपि तीसे " इत्थंकारमेत च घोष-सबेदाऽनुस्मरत्नारते, एवं च बजति काळे सूत्रपौरुष्यां पठतोऽस्यान्यदा समागतिमेदं सुत्रम्—" न सा महं नोऽवि ज्ञापितः सकलां साधुसामाचारी, करोति आतुरुपरोधेन प्रवज्यां, हद्येन त्वभिनवपरिणीतां तामेव निजजायां 💥 लघुता आतुः, श्रेयः कि १ यत्करोम्यहम् ॥ २ ॥ तथाप्येतदेव प्राप्तकालं यन्मदीयआता मणति, मा भूत् साधुजनपुरतो । कु। बाला, नवयौवनवासिनी। इतः महोद्रभातुवीचामङ्गोऽतिदुष्करः॥ १॥ इतोऽप्यभिनवोदुदाप्रयया विरहो महात्। इतोऽपि है। बाला, नवयौवनवासिनी। इतः महोद्रभातुवीचामङ्गोऽतिदुष्करः॥ १॥ इतोऽप्यभिनवोदुदाप्रयया विरहो महात्। इतोऽपि 🕯 मत्महोद्रस्यान्यथावादित्वं, एवमालोच्य मणितमनेन, एवमिति, ततस्तन्मुहूने एव प्रवाजिते। गुरुणा, विहृतश्चान्यत्र,

🎉 दाक्षिण्येन प्रचलितं पौरुषेण दूरीमूतं शीलेन निरस्यूतं व्रतिधारणासिप्रायेण, किं बहुना १ ' अग्रस्थामिव चेतसः पुर-🕱 इव व्याळम्बमानां हशोजेल्यन्तीमिव कन्यतीमिव मनाङ् मन्दं हमन्तीमिव । निदामुद्रितलेचिनोऽपि सततं तामेव 🕮 मारब्धः, एवं च तस्य गलितं धर्मोपढ़ेशेन पलायितं सद्दोधेन विनष्टं विवेकरत्नेन आगतं कुल्याभिमानेन प्रयातं

बिस्थतबाळकया, वन्दितः साधुबुद्ध्या भवदेवः, पृष्टश्चानेन यथा—जानीयो युत्रामत्राजेवराष्ट्रकूटगृहवात्तो १, नागि-यक्रवति तक्रविति विचिन्त्य संचलितो निजयामाभिमुखं, प्राप्तश्र स्थितस्तदुधाने जिनायतने, इतश्र—तस्य जाया पश्यत्यसौ, जातानल्पविकल्पकल्पनवशान्मागेंषु गेहेषु च ॥ १ ॥ ततश्र प्रज्ञाप्यमानोऽपि सूरिणाऽनुशिष्यमाणोऽ-||नागिला तत्रैव समये समागता गृहीतघूपकुमुमगन्घादिपूजोपकरणा तदेव जिनभवनं सममेकया बाह्मण्या कटीव्य-||﴿ |तुभैवदत्तस्योपरोधेन प्रवज्यां गृहीतवान्, इदानीं च स मम आता परलोकं गतः इत्यहं स्वपित्रोजी-|| ||यायाश्च स्मृत्वा केहसारमिहोपोयवान्, श्रुत्वा चेदमचिन्त नागिलया-स एष मदीयो भर्ता प्रबज्यां सुमुक्षु-|| रिव लक्ष्यते, मया च यावज्जीवमेव पुरुषनिवृत्तिः कृता, प्रज्ञितुकामा चाहमिदानीं, तरिकमत्र कत्तैव्यम् १, |प्युपाष्यायेन शिक्ष्यमाणोऽपि साधुळोकेनावगण्य सर्वेषां वचनम् अपर्याळोच्यायतिमपारिभाज्य हिताहितं सर्वेथा

अथवाऽवगच्छामि तावदेतस्यामिलावितनिश्चयामिति संप्रधार्थं भूयोऽप्युवाच इयं—कस्य गृहे त्वया परिणति १, स अशह—नागदनस्य, यतस्तत्युत्रिकेव नागिळा मयोदूढा, तत्कथ्यतां तक्रुहकुश्लवान्ताऽाप, तथाप्दत—कुशल तथ, तथा, भाणि—कि पदी नागिक्या करोति च (कथां) कदाचिन्मदागमनादिसंबदां १, नागिक्या न्यापदि—यदेव भवात् क्षि माणि—कि पदी नागिक्या करोति च (कथां) कदाचिन्मदागमनादिसंबदां १, नागिक्या न्यापदि—यदेव भवात् क्षि प्रविज्ञितस्त्रमृत्येव सा साध्यिसिमीपं यातुमारब्धा, तत्र च शुश्राव घमें प्रतिपेदेऽणुव्रतादीनि चक्रे यात्रज्ञीविकीम- क्षि वानिकान्ताध्रुवस्य निःसारयास्य जीवलोकस्य कारणेनेतेषां च मुखमात्रासिककिषाक्रकत्रकारं तपः, तदि- विव्याप्तां विविज्ञकेकतिरस्क्रतानां विविज्ञाणां निमित्तं भवशतसिककिरकेभमेकान्तिकात्यन्तिकसम्बर्कः क्षि मितरज्ञनबहुमतानां विविज्ञिकतिरस्क्रतानां विवयाणां निमित्तं भवशतसिकहिरक्किरमेकान्तिकात्यन्तिकसम्बर्कः विविज्ञमेहर्मक्रियोजनोपदिष्टविशिष्टसविदित्रस्यापद्भञ्जरे प्रचुरतरखळ्ळोकप्रयुक्तद्वविद्यादिवक- विविज्ञमेहर्मक्रियोजनोपदिष्टविश्चित्रस्यादित्रक्रियाक्षेत्र प्रसारक्ष्यक्रेत्रस्य विविज्ञम्यस्य प्रसारक्ष्यक्रियाक्षेत्रस्य विविज्ञमेहर्मक्षेत्रस्य प्रसारमहाकान्ति प्रविच्येष्ठ ।। १ ॥ येषां क्षित्रित्तमानैरपि यैनेरके निपतन्ति देहिनः सद्यः। कस्तेषु रति कुरुते विपाककटुकेषु विषयेषु ।। १ ॥ येषां क्षित्रक्षित्रम्य आह—नागद्तस्य, यतस्तत्प्रिकेच नागिला मयोदूदा, तत्कथ्यतां तदृहकुशलवात्तीऽपि, तयोदितं—कुशलं तत्र, तेनाः

ककटुतामालेक्य मुने ! त्वयाऽपि विषयाणाम् । तहाज्ञाऽपि न कायौ जिनशासनञ्जु हवोधेन ॥५॥ इत्थं तयाऽनुशिष्टो 👸 विचिन्तयामास सोऽपि निजिचिने । पश्य किमेतज्जातं १ न गुरुगृहं नापि पितृभवनम् ॥ ६ ॥ भवत्वेवं, तथाऽपि 📽 ताविज्ञायया च यावज्जीवन्त्या सह करोमि दर्शनमिति विचिन्त्योक्तमनेन—दर्शय तावन्नागित्याम्, अप्रे यत्सा 🥞 मणिष्यति तत्करिष्यामि, ततस्तयोक्तम्—अहमेव सा, ततोऽसौ मनाग् विलक्षीभूतो लज्जासाध्वसाभ्यां सममेवाल-भोगेषु तृष्णा, चेतासि संपद्यते शरीरवताम् । सा दुःखसहस्रकरी संसारविवृष्डिजननीय ॥ २ ॥ वरमशितं | 🆄 | |तालपुटं घोरविषैः मीडितं वरं सपैः । वरमुषितं सह रिप्राभिः न तु विहिता कामकाम्याऽपि ॥ ३ ॥ थस्माचाळपुटाचाः जन्मैकं नाशयन्ति जीवानाम् । कामेन्छा तु भवान्तरशतेष्वपि प्राणिनं हन्ति ॥ ४॥ एवं विपा-लितहरयः शून्यचञ्जाक्षेपं दिश्च विघत्ते १, न खलु विशिष्टधमीराधनमन्तरेण प्राणिनामभिर्छाषतार्थताञ्चा कदाचिदपि जायते, तद्रज गुवैन्तिकं गृहीतप्रायश्चित्तो भूयोऽपि सज्जीकुरु संयमशरीरं, मैवमेव निरर्थकतां नैषीश्चि-ललाटन्तपत्तपनमण्डलोपतापितोषरप्रदेशप्रवृत्तमुगत्रिणिकाविप्रलब्ध इव सरुमार्गपथिको गाढीपारूढमोगतुष्णातर-

रपरिपालितं चारित्रं, यतो भग्नचरणपरिणामाः प्राणिनो ब्राह्मणमुत इव मवन्ति बहुदुःसमाजनं, भवदेवेनोकं-कोऽयं 📳 इव सित्रपातिविचेतनीकृत इव किंकर्नेव्यतामूढः स्थितः कानिचिद्दिनानि, अन्येद्युश्चिनिततमनेन—यस्य धर्मी-हिरायाः जानिताः पुत्र्यः क्रमेण पञ्चद्य। सर्वलघुश्वेकमुतो स्वादिगायत्रीमात्रविद्यो याचनामात्रल्ज्धार्थेन कर्तु कर्ति कर्ण्ड- कर्तु म्बस्य निर्वाहमेष भेळभूभेवःस्वस्तत्मवित्रवेशेष्य भेतित्यादिगायत्रीमात्रविद्योदकघटानीश्वरग्रहेष्ठ करोति क्ष्ण्ड- क्रि मरणप्येवसानतया जीवलोकस्य कदाचिदुपरता महिनी, तहियोगदहनदंदह्यमानमानसञ्ज मुतापहतहदय नपीषणकचवरोऽझनाचनेकनिन्चकमीणि म्राम्यति मिक्षाम्, इत्थं प्रवत्तमानस्यात्वातिचक्राम प्रभूतः कालो, हि ्र ताहरयच्यविनीता, कलहकरी वञ्चनेकचिता च । नित्योद्देगविधात्री परिवादपरा सषणशीला ॥ र ॥ हेहरया अपि | ्र ब्राह्मणसुत्तः १, साऽव्यवीत, श्र्यताम्—इहेव भारते क्षेत्रे लाटदेशाळङ्कारभूतमस्ति भृगुकच्छपत्तनं, तत्राजन्म 🕫 दारिद्योपहुतः कुरूपताप्राप्तप्रथमरेखो रेवादित्यनामा बाह्मणो बभूच, तस्याऽऽपद्भिघाना देवब्राह्मणप्रसाद्प्राप्ता यज्ञ- 🏿 📽 पत्नी महिनी,-सा चौष्ठबाहिनिगैतद्दाना परिषिङ्गतारविषमाक्षी । लम्बोद्रवकमुखी वामनका कृष्णवणी च ॥ १ ॥ ।

होष इति विचिन्त्य यथाप्राप्ति प्रदाय कन्याफळिल्प्सया बाह्मणदारकेन्यः स्वपुत्रिकाः समं तेन रुघुना तनयेन हिं चिक्तिरसिर्धयात्रायां, रुघुकमेत्तया च कथित्रचयाविद्यसित्वयात्रोन जातं तस्य कदाचित्किचिरसाध्यसिः सह ि विक्रिक्ति क्षित्रकात्रायां, याचित् प्रविद्या विचित्रविद्यात्र कि विचित्रविद्यात् विचित्रविद्यात् विचित्रविक्षात् याचित् प्रविद्या विचित्रविक्षात् याच्याः विचित्रविद्या विचित्रविच्या विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां स्थाद्यति तात्रिता, तथाहि—यदा विचित्रविच्यां । यदा प्रियक्षित् विचित्रविच्यां सिर्विक्ष्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां स्थाद्यति विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां प्रविक्ष्यां प्रविक्ष्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां प्रविक्ष्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रवेच्यां विचित्रवेच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रविचित्रविच्यां विचित्रविच्यां विचित्रवेच्यां विचित्रवेच्यां विचित्रविच्यां विचित्रवेच्यां विचित्रविच्यां वि | श्री श्रिकामानामेकोऽपि न हि विद्यते । अजागलस्तनेनेव, जन्मना तस्य को गुणः ? ॥ १ ॥ तदिदानीं में सकलजन्तु-|| निकुष्टस्य प्रियप्रणयिनीविप्रयुक्तस्यापुण्यचडामणेमैरणमेव श्रेयः, अथवाऽकृतसुकृतानां मरणेनापि कि १, तस्मा-नीय ददात्याचार्योनुज्ञया, यदा श्रीष्मकाले बवीति—न पारयामि रविकरनिकरप्रतापमधिषोढुं, तदा सूरीननुज्ञाप्य कारयत्युपानत्परिभोगं शिरसि च कर्ल्, एवं च मन्द्परिणामतया प्रतिद्वित्तोपचीयमानविविधेच्छानिवेत्तेनेनानुव-|| न्येमानोऽपि पित्रा पितृसङ्क्केशभीत्या धार्यमाणोऽपि साधुभिमेद्नशरघोरणीविध्यमानमानतो निर्लेज्जतामव्हम्ब्य

यामास तं तत्त्वामिनः, ततोऽतिभारशकटे नियोज्यैनं देवशक्या तहहनासामध्येपतितं च विलोक्यानेकतोत्रक-गत्य मत्यैलोकं विकृत्य देशिकवणियुपं समुपद्य्ये विचित्रभाण्डापूरितविकटशकटसमुहं प्रभूतार्थप्रदानेन मोच परिपाल्य निष्कलङ्कं श्रामण्यं विध्याराधितमरणः समुत्पन्नो देवलोके देवत्वेन, सञ्जातावधिज्ञानविज्ञाततद्वनान्तो 🗽 दृद्शै महिषभववातिनमेनं महाभाराक्रान्तं कुट्यमानं लगुडादिभिः, ततः सझातकरणः मुतकिहेन समा- इन्द्रोलिनकेतनेन, तस्माद् च्युत्मुजाम्येनमिति विचिन्तयज्ञववीत—न त्वया नः किञ्चित्ययोजनं, त्रजास्मयो केन तत्र यत्र कुत्रापि प्रतिभाति भवतो, व्युत्पृष्टरत्वमरमत्परिग्रहात, इत्याद्यभिषाय साधुजनसमक्षे अ ैं कियनतमपि काले, अन्यदा दृष्टः सर्पेण आत्वकोनोत्येदे महिषत्वेन, सोऽपि तत्पिता तदीयवैशन्येण विशेषण निष्काशितः स्वगच्छात, ततः परित्यक्तसाधिलिङ्गोऽसावि भोगाङ्गोपाजीनार्थं करोत्यनेकनिन्चकमीणि, न च वराटिकामात्रमपि कापि प्राप्नोति, केवलं - भिक्षया दिनावसानसंपाद्यमानोदरपूरणामात्राहारो महता क्वेरोन निनाय अनुचितः सम्यग्ह्यानिधानस्य असाजनं सुगतेः पात्रं दुगीतेः १, किं बहुना, साञ्यमनेनैहिकामुष्मिकानेकदुःख-क्ष वभाषे पितरम्—आर्थे। नाहमळमविरातिकां विना स्थातुं, ततोऽसौ तिपता न योग्योऽयं चारित्ररनमहालाभस्य

| दावरणीयकमक्षयोपश्चमेन जातं जातिस्मरणं, ततो विज्ञातपूर्वभववृत्तान्तो गतः संवेगं, स विरक्तः संसारवासस्य, हिं। अत्रान्तरे प्रकटित आत्मा देवेन कृता धमेदेशना परिणता भावसारं प्रतिपन्नाणुत्रतः कृतभक्तपत्याख्यानः शुभ-हिं। स्थानोपगतः पञ्चनमस्कारपरायणः स्थित्वा दिनद्दयं तृतीयदिवसे मृतो जातः सौधमेदेवछोके देवत्वेन महिषः, सुरस्तु गतः स्वस्थानम् । एवं च ज्ञात्वा दुरन्तविषया विवर्जनीया जिनमंतकुरालेन, अपिच-परत्रामुत्र च प्राप, यथाऽसौ 👹 विप्रपुत्रकः । दुखं तथा व्रतम्रष्टों, मा प्रापस्त्वमपीदशम् ॥ १ ॥ इत्थं संबोधितो नागिल्या भवदेवसाधुर्गतः श्री प्रमुवैराग्यं, अत्रान्तरे नागिळ्येव सह समागताया बाह्मण्याः सुतेन भणिता जननी, यथा—मातः । मस | मूदिदं चेतासि-यथा श्रुतपूर्वी मयेयं वर्णावली, रूपं चैतहृष्टपूर्विमिव ममाभाति, एवमीहापोहमार्गणगवेषणं कुर्नेतस्त-वमनं भिनुकाममालुक्ष्यते तदानय शीघं किमपि भाजनं येन तत्रे विभित्याऽतिसिष्टं पायसं पुनभोंक्ष्ये, यंद्यान्तं न तत्परिभुज्यतेऽशुचित्वात, तच यतोऽतिमिष्टमपि बाह्मण्योदितं—वत्स ! नैतदुचितं,

देवेन चिन्तितं—सुष्टुक्तं ब्राह्मण्या—यद्यान्तं न तत्परिसुज्यते, मयाऽपि वान्ता विषयास्तदिदानीं कथं पुन-यन् दत्त्वा मिध्यादुष्कृतं नागिलाया गतो गुरुसमीपं तत्रालोचितप्रातिकान्तो भावसारं चारित्वा चिरं तपोऽनशननमस्कारादिविधिना कालमासे कालं विरच्य सौधमेदेवलोके शकसामानिको देवो जातः। इतश्र रमिलषामीति विचिन्त्य प्रत्यागतसंवेगः सती प्रेरणा भवत्या सुष्ठु प्रतिबोधितोऽहं त्वयेति प्रतिपाद-| तदीयपूर्वभवभाता भवद्तजीवदेवः स्थितिक्षये च्युत इहेव जम्बूहीपे पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिण्यां नग्यी || वज्रद्तचक्तवतिनः प्राणप्रियाया यशोघरामहादेव्याः कियमाणेष्वनेकदेवतानां विविघोपयाचित्रशतेषु विचित्रम-न्त्रतन्त्राधुपायेषु विरच्यमानेषु प्रचुरबलिकमैसु अपुत्रायाः पुत्रत्येनोत्पेदे, गभेगते च तासिम्त् मातुः समुद्रमज्जन-कदोहदोत्पादे तात्पत्रा वजदत्तचक्रवर्तिना समुद्रप्रक्यसीतामहानदीनयनपुरःसरं तन्मज्जनककारणेनापनीतो दोहदो, निर्वेतमानसा च क्रमेणोचितसमये प्रसूता सुकुमारपाणिपादं दारकं, मासपरिषूतौं च तस्य दोहदानुरूपं कृतं साग-रदत्त इति नाम, धात्रीपञ्चकप्रतिचर्थमाणश्च प्राप्तो देहोपचयेन कलाकलापेन च इन्दिम् उपारूढो यौवनं पूर्वभवा-भ्यासेन जननीजनकजिनघमेकुशळत्वेन च जातो जिनशासनमावितमतिः, परिणाथितश्च पितृभ्यामुदाररूपयौवन- विज्ञानकलाकलापशालिनी, महासामन्तकन्याः समं ताभिः कदाचित्रहेलिकाप्रश्रोत्तरादिविनोदेन कदाचिज्जिन-गर्जीत तजोतुमित्र निदाघम् ॥ ३ ॥ क्षणदृष्टनष्ट्रगगास्तिडिह्यताः स्वलजनस्य मैञ्य इत । न तथा प्रका-प्रियमित्र रूब्ध्वा शरत्समयम् ॥ ६ ॥ उच्छलितविमलतारकद्शनोज्ज्यलकिरणपूरितद्शाशम् । हसितं शारद्-|| लक्ष्मा सचो निजद्यितसङ्ग इव ॥ ७ ॥ ईदक्षशरत्समये सागरद्तो निजित्रयायुक्तः । प्रासाद्शिखरवत्ती कीड-भवनेषु विशिष्टयात्रास्नात्रादिविधापनेन कदाचिन्मुनिजनोपदिश्यमानसङ्भरहस्यश्रवणेन कदाचित्सकळजीवछो-|कसारविषयसुखनिषेवणेन निनाय सुखेनानेकवर्षकोटिलक्षान्, अन्यदा च सर्वेसत्वानन्दकारकः समाज-गाम प्रथमधनसमयो, यत्र-निपतद्तुच्छनिरन्तरधाराजलपूरपूरितपृथिव्याम् । निम्नोन्नता त्रिमागा लक्ष्यन्ते निव पथिकजनैः ॥ १ ॥ हरगलगवलच्छायैजीलदैराच्छादितं तथा गगनम् । उद्यास्तमयौ लोकैयेथा न विकाशिकाशः शरकालः॥ ५॥ यस्मिन्नुत्फृष्टकुनलयाक्षी विकाशितसत्कुमुद्दासिनी जाता । अनुरागान्द्वमिनधुः तरणेः प्रतीयेते ॥ २ ॥ निनाथमिवेळातळमशेषमनुताप्य महियोगेऽसौ । क नु यास्यतीति मेबो शतोषं जनयन्ति यथा समुद्रेगम् ॥ ४ ॥ एवंविघषनसमयेऽतिकान्ते च कमेण संप्राप्तः । कमल्यनबन्धुभूतो

तपः ॥ ३ ॥ तदैव जन्मसाफल्यं, मन्येऽहमिति तह्रचः । श्रुत्वा ता आहुरेवं चेहिलम्बः क्रियते किमु । ॥ ४ ॥ 🖟 विज्ञाय यतो धीराः पटुपवनविधूतज्ञक्षिजलतरलम् । जीवितमनिधनशिवसुखकुताभिलाषाश्चरित तपः ॥ ५ ॥ सागरद्तः प्राह-यद्येवं तर्हि विमोच्य पितरी कुमै एवं, ततो गतो मातृपितृसमीपं, महाकष्टेन मोचायैत्वाऽऽत्मानममृत-तदेषु नोचिता कर्तुं, कचिदास्था विवेकिभिः । किन्तु निःशेषसद्धमेकमैण्येव शिवपदे ॥ १२ ॥ एवं चिन्तयतोऽस्य विलोक्य वैराग्यविन्छायवद्नकमल्मुक्तं सप्रणयं प्रणयनीभिः—प्रियतम । किमेवं मुहूर्नमात्रेणैवोद्धिप्त इव विरक्त विलोक्य वैराग्यविन्छायवद्नकमल्मुक्तं सप्रणयं प्रणयनीभिः—प्रियतम । किमेवं मुहूर्नमात्रेणैवोद्धिप्तं गगनाङ्गणे । इव निर्विण्ण इव मुनिरिय कुतमैनवतो लक्ष्यसे १, सागरद्त्तेनामाणि—विलोक्य शारदं मेवमुत्थितं गगनाङ्गणे । क्षणेन विलयं यान्तं, मीतोऽहं मवविस्तरात् ॥ १ ॥ यतः—देहः स्वजनसम्बन्धो, यैवनं राज्यसम्पदः । पर्यतामेव संसारे, ध्वंसमायान्ति देहिनाम् ॥ र ॥ तदनेन शरीरेण, क्षणनश्चरधभेणा । जिनदीक्षां गृहीत्वा चेत्रियते निर्मेलं अवलोक्याब्रके ॥ ८॥ विद्यमवर्ण कचिद्पि शिखिकण्ठसमप्रभं कचित्कवापि । उत्तप्तसुवर्णानिभं कुत्रापि शशाङ्ग-॥ १०॥ यथाऽयं मेघसङ्घातो, द्रष्टनष्टो नमोऽङ्गणे। तथा सांसारिका मावाः, संवेऽमी क्षणनश्वराः॥ ११॥ बिम्बसमम् ॥ ९ ॥ इत्थं विचित्रवर्णकरमणीयमद्भमाभ्रसङ्गतम् । क्षणमात्रेण विलीनं ज्ञात्वा तं चिन्तयामास

|| पद्मरथस्य राज्ञो वनमालाया महादेव्या गर्भेऽवततार, तदनुभावाच सा दानपरा सत्वेषु सुप्रसादा परिजने त्रिनीता || कि शानो निवेशितो गुरुणा निजपदे, व्याजहार शिष्यगणसंपरिवृतः प्रतिबोधयन् भव्यलोकसङ्घातं, इतश्च-भयदेव-सागरसूरिसमीपे जत्राह सह प्रियामिदीक्षां, स्वल्पकालेनैवोपात्तिहिविषशिक्षोऽशेपश्चतोद्धिपारप्रातो निर्मेलोह्यासितावधि-॥﴿ गुरुषु अनुकूला यतिषु दयापरा जीवेष्वधिकलावण्योपचयेनात्यन्ताविराजमानदेहाभोगा समजनि, कदानिद्य परिः ||सार्थः, आपेच-दीयमानघनदान्समूहं, मुच्यमानबहुबन्धनगेहम् । तोष्यमाणविविधार्थिविशेषं, रच्यमानगुरु-||देवसुतोषम् ॥ १ ॥ एवंविषवद्ननकं नृपतिद्वदिश दिनान्यनुविषाप्य । गर्भीस्थतेऽत्र शिवमजनि तेन शिवनाम ||तस्य ददौ ॥ २ ॥ क्रमेण च प्रवद्धमानो देहोपचयेन समुपात्तानिःशेषकलाकलापः प्राप्तरतारूण्यं सह वयस्यैराभि-🐠 साधुजीयो देवायुष्कं सौधमैकट्पे स्वोचितमनुभूय स्थितिक्षयेण ततश्च्युतः पुष्कलावतीयिजये वीतशोकायां नगयी 🖟 बह्याभरणमाल्यादिब्यशहरतः समागन्तुं प्रवृत्तः पुरंजनो, हर्षभरनिभेरों गीतनृत्तादिचेष्टाः कर्तुमारब्धो विलासिनी-कञ्चकोद्राहमवतार्थ स्वाङ्गलमाभरणजातं दत्तमस्यै, प्रारब्धं च महाविभूत्या वद्धीपनकं, तत्र चाक्षतपात्र [प्रं०६०००]-्री थुर्षेषु अनुसूला नाराजु स्वाराम । अयंवदाभिधानचेट्या राज्ञः, तेन च परितोषवत्रापिजायमानरोमाञ्च-|| पूर्णदिनेषु विजाता तनूजं, निवेदितं तज्जन्म प्रियंवदाभिधानचेट्या राज्ञः, तेन च परितोषवत्राप्ति ग्रं०६०००]-

| समायातो वसन्तसमयो, यत्र-कोकिळकुळकळरवगीतजानेतजननिवहमानसानन्दा । सहकारमञ्जरीरेणुराञ्जता । असमायाते मधुळक्ष्मीः ॥ १ ॥ तास्मिश्च शिवकुमारो निजमित्रबृन्दसमन्वितः कीडानिमित्तं यथै। चन्द्रकिरणोचानं, तत्र ं रममाणस्य प्रीत्या जगाम कियानपि कालः, अन्यदा सकलसुरासुरमनुष्यविद्याधरादिलोकप्रवर्तितविविधोत्तवः ्रतथा तथा चापनिवेशितेषुः, करोत्यनङ्गो निक्लिङाङ्गवाधाम् ॥ १ ॥ अत्रान्तरे तयाऽप्यपरापरतर- हैं विलोकनकुतुहलेन परिचरणमाचरन्त्या चन्दनलतागुहान्तारितो मूर्तिमानिव मकरध्वजो दहशेऽसो, तद- हैं नन्तरं कुसुमकेतुरोपपञ्चकोपघातविवशी हेता साऽपि लक्षिता सखीजनेन कथंकथमपि नीता यहं 🎳 | चापश्यत् कनककेतो राज्ञः त्रियङ्गश्यामाया महादेन्याः कनकवतीद्वाहेतरं, या च—निःशेषाङ्गोपाङ्गप्रतिष्ठितप्रव- ° क | रत्वक्षणशरीरा । अपहराति मनो नुनं विलोक्तिता मुनिजनस्थापि ॥ १ ॥ तस्या दशैनमात्रेणेव जिनकुमारः स्मरशर-प्रहारजजीरितमानसो विचिन्तयामास—यथा यथाऽसौ प्राविलोक्यमाना, विचेश मे मानसमस्तदोषा <sub>।</sub> ्रे गापितश्चायं श्रुचान्तरतंज्ञनन्याः तया च स्वभत्तैः, ततः क्रमेण द्रयोरापे गाढातुरागजायमानसङ्गमाभि. लाक्योः कनकनेतुना गत्वा पद्मारथसमीपं प्रदाय स्वसुतां शिवकुमारस्य प्रशस्ततिथिकरणव्हममुहत्तेषु कारितं महा-

अमणसमूहसमान्वितस्तनगयोंमेव सागरद्वसिरः, आवासितो ठक्षीनन्द्वनाभिधानोचाने, प्रारक्षं च तत्र तेन मासअस्पणं, इतश्र तस्यामेव नगयोमासीत निजविभवपरित्रोठितवैश्रमणः कामसमुन्द्रो नाम सार्थग्रहः, तस्यान्यदा मोजस्यणं, इतश्र तस्यामेव नगयोमासीत निजविभवपरित्रितवैश्रमणः कामसमुन्द्रो नाम सार्थग्रहः, तस्यान्यदा मोजनिज्ञान सुद्धादीयं चिन्ता, यद्वत—अस्मत्सह्याः केचन दूरपरित्यक्तमरणसंत्रासाः । अजरामरा इवोचैः कुत्रैन्ति

प्यनाजैनं मूढाः ॥ १ ॥ अगणितशीतोष्णभयास्तरित अत्यि धनाश्याया पुरुषाः । प्रविश्वाति भवति चासौ प्रहिणत्यामास्यन्तभयजनके ॥ २ ॥ कि बहुना? दुष्करतरिमह यत्तत् सवैमेव विभवार्थी । विद्धाति भवति चासौ प्रहिणत्यामानिज्ञान स्वर्धात मुक्षात्र । उपकाराय द्रव्यं तद् भवेत्सफळमेवै-|| विभूत्या पाणिप्रहणं, तथा सह विषयमुखमनुभवता परिणीता अन्या अप्युद्ययौवना निरुपमरूपलावण्यंदिगुणगणी-|कारिण्या ॥ ५ ॥ एवं च चिन्तयतोऽस्य भवितन्यतानियोगेन समाजगाम मासोपवासपारणार्थं सागरदन्तमुनिवरो \| ग्रहहारं, दृष्टः प्रमोदोत्फुछलोचनेनासौ, अनेनाम्युत्थायाभिवन्च च प्रतिलाभितः प्रवर्द्धमानशुभाष्यवसायेन प्राञ्जु 📲 ्रीतत्॥ ॥ यतः-किं प्रचुरयाऽपि लक्ष्म्या तया न या यतिजनोपयोग्या स्यात्। कृपणप्राणप्रियया संसारिविवृद्धि-

के बेमेन तदुपरि समुत्पत्रसेहातिशयो ववन्दे भावसारं, मुनिस्तु दत्त्वा घमेलामं गृहीताहारों गतस्तदेवीचानं, के विव्याना गत्या स्वस्थानानि पुनः पारणकावसाने पित्रविद्धमारप्रभृतिलेकश्च मुद्धः अधिप्रशंसां मुहः साधुर्युति विद्धानो गत्वा स्वस्थानानि पुनः पारणकावसाने पित्रकारद्याचायेस्य वन्दनाय यथो, प्रदक्षिणात्रयकरणपूर्वं प्रणाय भगवत्यादारविन्द्वयमुपाविवेश च स्वीचित- पूर्यदेशे, सूरिणा तु धमेलामपुरःसरं संभाष्येनसारद्या धमेदेशना, यथा—मो ! मो ! जन्मजरामुत्युरोगोपद्भतदे- कि मुप्रदेशे, सूरिणा तु धमेलामपुरःसरं संभाष्येनसारद्या धमेदेशना, यथा—मो ! मो ! जन्मजरामुत्युरोगोपद्भतदे- कि मुप्रदेशे, प्राप्ता मोक्षं महाधियः ॥ २ ॥ अपित्य—यथा जीवद्यात्मत्र, प्रोत्ता जीवादिविस्तरम् । प्ररूप्य सदुपा- के वेन, तथा नान्यत्र कुत्रविद् ॥ ३ ॥ अत प्वेतच्छासन्व्यास्थताः—न खळु न खळु सन्तः सत्यवन्तीद्ध्ययाम्, के वेन, तथा नान्यत्र कुत्रविद्यो द्वःखयन्ति । मदमिलेनकपोलस्तुच्छमरणद्वण्डं, श्रंयाति किमु करीन्द्रो गण्डकण्ड्यनाय ? कि विज्ञुसराक्षेत्रत्यामास—सत्यमिद्मुपदिष्टं भगवता, केवलं परिपूणे जिनाज्ञाकरणमन्तरेण न कि ों कैषणीयाहारप्रकारेः, अत्रान्तरे मक्तिसमागतैर्गगनतळवात्तिभिद्वादिभिः कृता सहिरण्या गन्धोदकपुष्पवृधिः, है मिछितस्तत्र सकलो नगरीलोकः, शिवकुमारोऽपि जनादवगततहृतान्तः समागतस्तत्र, विलोक्य यतीश्वरं पूर्वभवातुः

युष्मइर्शनस्य १ यतिश्वरकालिवियुक्तसहोद्गमिनावलोक्य भवन्तं प्रवर्षमानसेहामृतेन सिच्यमानस्येन मम मनः जीवद्या निर्वाहिषितुं पायैते, न च गृहस्यावस्थायां संपूर्णजिनाज्ञा संपादिषितुं शक्या, तासितरी मोनियस्या करोमि संपत्स्यते, अपिच-एतावतो महासेहानुवन्धनियन्धनस्य ममैतद्दीने नयनमनःसुखसन्दोहानुभवस्य कि कारण-मिति प्रष्टन्यो भगवानिति पयोलोच्य कथाविच्छेदे विज्ञतं शिवकुमारेण—भगवन् ! किं कारणमतितृप्णोऽहं | एवमेतद् यथाऽऽदिष्टं पूज्यपादैः, तदिदानीमाष्ट्ज्य पितरी मोचियत्वा तत्पाश्वीदात्मानं करोमि विदित्या गुरुं प्रविधो नगरी, बमाषे च जननीजनकी, यथा—श्रुतो मयाऽच सागरदत्तगुरुसमीपे जिनेन्द्रदेशितो बतीपादानं, किञ्च-न तथा मम पित्रोरच्युगिर क्रेहा यथा सक्रद् हप्टेऽप्यताचार्यं, अतो बतप्रहणे ममैतत्सेता निर्मिता परमानन्दसन्दोहमनुभवाति, भगवता च विहितावधिज्ञानोपयोगेन विज्ञाय कथितः पूर्वभववृत्तान्ताः, | धर्मः, ततो विरक्तं मे विडम्बनामात्रसारस्य किपाकफल्तुल्यपरिणतेनीरकादिभवासातोपचयहेतीर्विपयस्योपरि ततोऽस्येहापोहमागैणपरायणस्योदपादि जातिरमरणं, ततः संजातययाऽवस्थिताववायो वभाण सूरि-प्रमो। भवत्समीपे जिनदीक्षात्रहणेन जन्मसाफल्यं, आचायेंगोत्तं-देवानुप्रिय ! मा प्रतिवन्धं विघासीः, ततो

शिवकुमार आवाम्यां प्रवञ्चाग्रहणिनिरुद्धो मौनमाश्रित्य स्थितो भोकुमिप नेच्छति, अनेन च शोकावेगेन निर्म- शिक्कुमार आवाम्यां प्रवञ्चाग्रहणिनिरुद्धो मवनोद्दरे वा यत्र तत्र स्थितं शिवकुमारमाभाष्य भोजय केनापि प्रकरिण, शिक्कुम्मूल्यत इवास्मन्मनः, तद्दन्तःपुरे भवनोद्दरे वा यत्र तत्र समिपं, विधाय नेषिधिकी प्रतिक्रम्ययीपथिकी दन्ता अकि तेनोक्तम—एवं करोमि, ततो गतोऽसावन्तःपुरव्यवस्थितस्य तस्य समिपं, विधाय नेषिधिकी प्रतिक्रम्ययीपथिकी दन्ता शिक्किमात्तान्त सम्पर्धि शिक्षि असाविम्यपुत्रः साधुविनयं मम प्रयुज्योपविष्टस्तरपृच्छाम्येनं, ततः पृष्टोऽसो, तेनाप्युक्त—भावसाधुभैवांस्तेन मयाऽये शिक्षि विनयः प्रयुक्तः, पुनभीणतं च—यथा कि निमित्तं त्वया भोजनं परिहतं १, शिवकुमारेणोक्त—मया सक्ते। युवारं नो वरसे !, आवणीयमिदं वचः ॥ २ ॥ ततस्तदाग्रहं जात्वा, मौनमादाय संस्थितः । सर्वेसावधसंत्याग-||﴿ मूलस्तम्बाविव हुमै। निपेततुर्भेवः पीठे तौ शोकाकुलमानसौ–कथाञ्चचेतनां लब्ध्वा, प्राहतुरततुजं प्रति । दिती-||४|| भ नेतः, अतो विसर्जयत मां येन सागरद्वसमीपे भवभयप्रणाशिनीं स्वीकरोमि प्रवस्यां, तच्छुत्वा मूर्छया छिन्न-मूर्कस्तम्बाविव हुमैं। निपेततुर्भेवः पीठे तो शोकाकुळमानसौ—कथिबचेतनां छच्या, प्राहतुस्ततुर्जं प्रति। दिती-युवारं नो बरसे।, शावणीयिमेदं वचः ॥ २ ॥ ततस्तदाग्रहं ज्ञात्वा, मौनमादाय संस्थितः। सर्वसावद्यसंत्याग-मुम्थतस्त्यक्तमोजनः ॥ ३ ॥ ततो जननीजनकाम्यां भिणतोऽपि यदा न मुद्धे न चान्यस्य कस्यिचिद्यचनं विद-प्राति तदाऽऽह्वायितो दृढधभेनामा तीर्थकरशासनातुरक्तः परमश्रावकः श्रेष्ठिपुत्रः, समागतश्र भिणतो, यथा—बरस । श्रीववकुमार आवाम्यां प्रबच्धाग्रहणनिरुद्धो मौनमाश्रित्य स्थितो भोक्तुमपि नेच्छिति, अनेन च शोकावेगेन निर्मे-

तदन्ते चाचाम्ळेन पारणीयं, ततोऽसी संपादितवानस्यैवंविधं पष्ठात् पष्ठादाहारं, तिरित्रोश्चाकथयद् यथा—|| निभीजितः कुमारः, ततस्तुष्टाम्यां कारितो नगर्था प्रधानीत्सवः, उपवासदिवसेषु च करोति जीवादिपदार्थ-यावज्जीवं गृहे वासो गृहीता च भावप्रज्ञा, दृढधमेणोक्-कुमार ! युक्तिमिदं, केगलमाहारत्यागो नोचितो, 🕅 विचारसारामसौ देशनां, एवं च तिष्ठतोऽस्य कुर्वनत्यनेकप्रकारान् क्षोमणोपायान् सकलत्रादिलोकाः, न च | श्रुभितोऽसौ महासत्त्वः, ततः षष्ठात्षष्ठाज्जघन्येन, सोवीरोद्नपारणः । यापयामास वर्षाणि, स द्रादश तपश्चरत् 🔛 कुशलोऽहमाहारकरण्याकरप्यविचारे, ततः प्रतिपन्नमनेन, केवलं यावज्जीवं मया पष्ठभक्तेनाशितन्यं, आहारमूलं श्रीरं श्रीरमूले धर्मों धर्भमूला च मोक्षसुखप्राप्तिः तदङ्गीकेयतामाहारः, तेनोक्तं-| वृषभद्तश्रीष्ठिनो प्रारिणीभागीया धर्मघोषसूरिसमीपोपविष्टस्य सिन्दपुत्रस्य जम्बूह्रीपनिचन्धनं जम्बूब्सपुन्छावसाने यतिजनयोग्यः संपद्यते तदाऽङ्गीकियते, दढधमंणोत्हे-अहं सम्पाद्यिप्यामि भावसाधोभेवतस्तं. ॥ १ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थोऽपि, विघायाराधनामसौ । मृत्वाऽन्यदा ब्रहालोक, विद्युन्माली सुरोऽभवत् ॥ २ ॥ तास्मि-श्रतुर्देगीपरिवृतो देवलोकोचितं सुखमनुभवान्नाय दश सागरोपमाणि, सम्प्रति च सप्तादिनभिवाशिष्टमायुरुपभुड्येप

||अ| | ममोत्तमं कुलिमिति त्रिपद्यारफालनपूर्व जम्बुवृक्षहरतोऽनेक्यक्षयक्षिणीपरिवारो नर्तितुमारेमे, ततः श्रेणिकेनोक्ते-

||ॐ| कोऽयं किनिमित्तं च नृत्यति १, भगवातुवाच—श्रेणिक । श्रुणु—अत्रेव नगरे बभूव मूर्तिमतिनिभिभ्यः, तत्पुत्री वृषभ-|||﴿ ||﴾ स्थ निष्काशितः सकलजनसमक्षं खगृहात, ततोऽसौ चूतादिप्रसक्तः कदाचिद् चूतशालायां चूतकारैः समं रममाण-🖓 द्नाजनद्तावभूतां, तयोश्र जिनद्तोऽतिव्यसनी वृषभद्तश्र शिष्टः, ततः पित्रा स एव गृहस्वासी विहितः, इत-📗

 $\|$ कांचिहिसंवादे हतः क्षुरिक्यैकेन चूतकारेण ममेंदेशे, ज्ञातो वृषभदत्तेन नेतुमारव्धः प्रतिजागरणाय स्वगृहं, न च गतोऽसो,  $\|rac{4}{2}\|$ निरदेशि—उत्पाद्य विमलकेवलमवबोध्य विशिष्टभव्यसङ्घातम् । सिन्धिपुरी सम्प्राप्तो व्यपगतकर्मो महात्माऽसौ ॥ १ ॥ $\| \hat{k}_{\parallel} \|$ उवाच—भगवन् ! विद्युन्मालिदेवस्य प्राग्जन्मगुरुजेन्मान्तरआता सागरद्त्ताचाये व्रतमनुपाल्य क गतः १, स्वाभिना 🕼  $^{ullet}$  यत्र  $^{ullet}$  यास्मिन् वस्तुनीत्याद्यथैसम्बन्धाद्रम्यते  $^{ullet}$  बहूनां  $^{ullet}$  प्रचुराणां  $^{ullet}$  घातः  $^{ullet}$  जीवानां  $^{ullet}$  प्राणिनां $\|_{\mathbb{A}}$ ||अयं चात्मीयआतृजस्य जम्बूस्वामिनो भाविनीं कल्याणमालिकां निराम्य हषीतिरेकादेवं नृत्यति, पुनः अणिक प्रकुतोपयोगिशिवभवसम्बन्धेनात्र लेशतः कथितम्। चरितं जम्बूनाम्नरतचरिताद्विस्तरो ज्ञेयः ॥ २ ॥ उत्कमुप-ततस्तत्रैव द्तानशनो नमस्काराचाराधनाकारणपूर्व नियोमित उद्पादि जम्बूद्यीपरवामी यक्षानिकायेऽनाद्यतनामा यक्षः, तं बाधुं बज्जेजा अहपासंगं च सेसेस् ॥ ८०॥ जस्य बहुणं घाओं जीवाणं होड् भुजनाणंपि। ||भोगपरिभोगपरिमाणकरणे गुणहारम्, अधुनाऽरथैव यतनाहारमुच्यते---

मि निश्चेतनं, तद्मंभवे तु बहुबीजाननकादिरहितं सिन्तमिपे, यस्तु प्रथममेव सिन्तमनामी-गादिभिरण्यवहरति तद्पेक्षयाऽमी अतिचाराः संभाव्यन्त इत्यत उच्यते—' सिचित्तं भ्रतकन्दादि, तथा|| इह गृहीतोपमोगपरिमोगवतः आवक उत्समेंण निरवयमेवाहारमम्यवहरति, तद्पाती कृतादिदोषदुष्ट-|| तुच्छोसहीण भक्स्वणभिह बजे पंच अह्यारे ॥ ८१ ॥ मचिनं परिवक् अपउलहुपाउलियं च आहारं।

|अ| तानित्तमाहारं साचित्तप्रतिबद्धमाहारमित्यादि, तुच्छाः—असारा औषधयस्तुच्छोषधयो यासां बहुतरभक्षणेऽपि ||अ| ||अ| स्तोक्षेत्र तृतिः यथा चबळकबळ्ळक्लीप्रमृतयः तासां तुच्छीषधीनां 'मक्षणं अस्यबहरणं 'इह ' जते 'बर्ज-||अ| ं। प्रतिबद्धं भंबद्धं स्वयमचेतनमेव चेतनावद्वृक्षे गुन्दादि पक्कफलादि वा, तथा 'अपउल' नि अपकम(कं म)चिन्। |ए| यन्मूलत एबाग्निना न संस्कृतं ' दुप्पउलियं च ' नि दुष्पकं च-अद्देश्विजं, आहारामिति सर्वत्र योध्यते, तेन||.

| सचेतनकन्द्रफलादिविषयौ इतरे तु शाल्यौ(ल्याचौ)षधिविषया इति विषयकृतो भेदः, अत एव मूलमूत्रे 'अप्पडालियारौ | 🍘 | हिभक्खणया ' इत्याद्यक्ते, अतिचारत्वभावना त्वनाभोगानिना कार्के  $\|\phi\|$ वरसचेतनावयवस्य पकत्वादचेतनसितिबुद्ध्या भुझानस्यातिचारो, ननु तुच्छेषघयोऽपका दुष्पकाः सम्यक्पका वा १ $\|\dot{\phi}\|$ ||हिभक्खणया ' इत्याद्यके, अतिचारत्वभावना त्वनाभोगादिना कार्या, यहा कणिक्कोद्रपकतया संभवत्सिचनावय- ||४ || वस्य षिष्टत्वादिनाऽचेतनमिद्मितिबुद्ध्या भक्षणं व्रतसापेक्षत्वाद्गिचारः, दुष्पक्षेषिभक्षणं तु पृथुकादेदुष्पक्तया संभ-येत् ' त्यजेत् ' पञ्चातिचारान् ' पञ्चसङ्ख्यव्रतिवराधनाविशेषान्, अत्र कश्चिदाह—यद्युत्सभैतः सिचत्वजैकः||﴿ 🞇 मीतिबुद्दया पक्तकर्जूरादिफलं मुखे प्रक्षिपति तदाऽऽभोगेनापि त्रतसापेक्षत्वात्तिचत्रप्रतिबद्धाहारातिचारः, अपरस्त्याह-||४||अावको भवति तदा सिचताहारेण तस्य भङ्ग एव भविष्यति, कथमतिचारत्वमत्र १, उच्यते, यस्तु प्रथमयेवेत्यादि-||नैवास्य प्रतिबिहितत्वात्, तथाहि—योऽनाभोगसहसाकाराभ्यामतिक्रमादिभिवां सिवेचे प्रवर्तते तस्य तहजैकस्या-||अपक्षेषधयः सचेतना अचेतना वा१़, यादे सचेतना तदा सचित्तामित्यादिपदेनेबोक्तार्थत्वात्पुनर्वचनम-| प्यतिचारत्वं, सिचित्तप्रतिषद्धाहारस्य त्वन्यथाऽप्यतिचारत्वं संभाव्यते, यदाऽस्थिकं त्यह्यामि कटाहं तु भक्षयिष्या-[सङ्गतं, अथाचेतनास्तदा कोऽतिचारो १, निरवचरगत्तद्रक्षणस्येति, अत्रोच्यते, सत्यमेतत्, किन्त्वाद्यात्रातिचारो |

धितत्वाद् इच्यतस्तु पालितत्वाद्, एवं रात्रिभोजनमांसादिव्रतेष्वप्यनाभोगातिकमादिभिरतिचारा भावनीयाः, कि यहाऽशनेऽनन्तकायसम्मिश्रं पाने मचादिपानं खाचे वृन्ताकादि स्वाचे त्रससंसक्तताम्बृलपत्रादि गृहीतोपभोगप कि नस्तृतिसम्पाद्नासमर्था अप्यौषधीलैंब्येनाचेतनीकृत्य सङ्क तत्तुच्छीषधिमक्षणमतिचारः, तत्र भावतो विरतेर्विरा-|सिमोगब्रोन आवकेण त्याज्यमतस्तदासेवनेऽप्यनामोगातिकमादिना कस्यचित्केचनातिचारा वाच्याः, विचित्रत्वा-||ৠ चाहारताऽभ्युपगता, तत्र च यत्त्रिकारकं तद्चेत्नीकुत्यापि भक्षयतु, सचेतनस्यैय वर्जनीयत्वाभ्युपगमात, यत्पु-🐇 घितत्वाद् इच्यतस्तु पालितत्वाद्, एवं रात्रिमोजनमांसादिव्रतेष्वप्यनामोगातिकमादिभिरतिचारा मावनीयाः, इतस्य, गाथोक्तसचिचादिपदानामुपलक्षणत्वादिति गाथाऽर्थः ॥ अतिगतमतिचारद्वारं, भङ्गद्वारस्येतोऽवसर-। 🖁 तुच्छाः सचेतना एवानाभोगातिक्रमादिना भुझानस्य तुच्छीषधिभक्षणमतिचारः, अथवाऽत्यन्तावद्मभीरुतयाऽचि-🖁 समस्टेऽप्यतुन्छतुन्छत्वकृतो विशेषः, तत्र च कोमळमुहादिफलीफिलकाखादकोदाहरणप्रतीतविशिष्टतृस्यकारकत्वेन।

' हिविषं त्रिविषेन , न क्रोमि न कार्यामि मनसा वाचा कायेनेत्येवंभद्धकेन ' गुणव्रतं ' प्रस्तावादुप-भोगपरिभोगपरिमाणलक्षणं, तुशब्दो भङ्गकान्तरगृहीतस्याप्यस्योपदेशदानादिना भङ्ग इति विशेषणार्थः, ' घेन्तुणं गति गृहीत्वा उपादाय ' ददाति ' वितरति ' उगदेशं ' तदिषयं, यथा कुरुतेदं यूयं, ' अधिक वा ' अभेळं वा गृहीत-सुङ्स्व पिशितं वा खादेत्याचुपदेशं ददाति स्वयं वा गृहीतप्रमाणातिरिकं भुद्धे तस्यैतझतभद्धः एव, आकुष्टिप्रवृत्त-प्रमाणापेक्षया ' परिमुद्धे ' अभ्यवहरति ' जानानः ' अवबुध्यमानः ' तो 'ित ततः ' भवेन्द्रकृः ' जायेत बतिविनाशः, एतदुक् भवति–दिविघतिविघमङ्ककेन गतिभोजनमांसमक्षणादिनियममादाय यो जानान एवान्यस्मै रात्री कइया परीसहचम् अहियासंतो ह विहरिस्सं ॥ ८३ ॥ दुविहं तिविहेण गुणवयं तु घेनण देह उनएसं । अहियं वा परिभुंजह जाणंतो तो भवे भंगो ॥ ८२ ॥ मलमहलजुनवत्यो परिमोगविवाजानो जियाणंगो। त्वादिति गाथार्थैः॥ भावनाद्वारमिद्।नीम्---

महेन महिनं महमिलन्योपहितं जीणै च-पुरातनं वर्छं-वासो यस्य स महमिलनजीणेवस्त्रः। 🖑 निन तिम्छाकामत्यागः, एवंभूतः सन् 'कदा 'कस्मिन् काले कमीनिजैरार्थं परिषोढव्याः परीषहाः-धुत्पिपासादयो 🕅 हाविद्यातिः, यहक्तम्—" खुहा पित्रासा सीउण्हं, दंसाचेलाऽरइत्थिओ । चरिया निसीहिया सेज्जा, अक्कोस वह जायणा 🕅 🖓 ॥ १ ॥ अलाभ रोग तणफासा, मळ सक्कारपरीसहा । पण्णा अण्णाण सम्मत्ं, इय बानीस परीसहा ॥ २ ॥ " एत 🕅 एवातिदुजयत्वात चमूः-मेना परीषहचमुरताम ' अहियासंतो गैंते अधिषहमानस्तयाऽभज्यमान इति भावार्थः हैः 🕍 पूरणे विहारियामि " विचारिष्यामि, सुसाधुिकयायुक्तो गुरुभिः सह संयमानुष्ठानपरायणः क्षुघादिपरीषहाच्यावितसत्त्यः 🛮 च्यौ कारियामीति मावनेति गाथार्थै ॥ उक्तं नवमं हारं, तत्प्रतिपादनाच्चोपभोगपरिभोगाख्यं 🎼 | परिभोगवर्जितः कुतः १, यतो जितानन्नः, यहा परिभोगविवाजित इत्यनेन सद्नकामरहितत्वमुक्तं, जितानङ्ग इत्य-||अ|| 🎢 तथा जित:--पराभूतोऽनङ्गः-कामो येन स जितानङ्गः, विशेषणहारेण परिभेगविवर्जितत्वे हेतुरेषः, मावना वैवं-॥

🌒 णानर्थदण्डातिदेशपूर्व प्रस्तुतगुणज्ञतस्वरूपमाह—धर्मन्दियस्वजनशब्दानां कृतह्रन्हानामर्थशब्देन बहुबीहिः, ततोऽर्थ- 🏻 🕍 ज्ञब्दो हन्हाल्परस्थः प्रत्येकं संबध्यते, धमीथीमिन्द्रियाथं स्वजनाथिमिति, तत्र धमीं—जिनबिम्बचैत्यालयादिकारणा-| दिरूपः पुण्यन्यापारः प्राणिसार्थेदुर्गातिपातवारणसुगतिस्थापनाभ्यां तद्रथै—तस्प्रयोजनं, इन्द्रियाणि—स्पर्शनादीनि, | 🖟 |स्रीमोजनताम्बुळाचथीमिति तात्पर्थं, खो जनः स्वजनः-पितृमातृभ्रात्रादिस्तन्निमितं स्वजनार्थं, पित्रादिपुध्यादिकृते || 🖔 | इति हृदयं, ' जं कज्जं ' ति यत्कार्थं दलानयनपृथ्वीखननकुषिव॥णिङ्यराजसेवाकरणादि शक्यानुष्ठानरूपं विधीयत 🖟 |तजुष्टिनिमित्तं स्पर्शीदिविषया अपीन्द्रियश्ब्देन विवक्षिताः, विषयविषयिणोरभेदोपचारात्, तत्प्रयोजनमिन्द्रियाथै,| इहार्थद्णडप्ररूपणायां तिष्टिपर्ययस्पोऽनर्थदण्डः सुखानसेयो भनतीतिबुन्धया प्रविद्धिनार्थदण्डं प्ररूप्य शेषे-| प्रस्तावः, तद्च्येतैरेव नवद्वारैविध्यम्, विन्रीयं तु अण्डा तिष्यरइ गुणन्त्यं तह्यं ॥ ८० ॥ घरिमदिगसयणद्वा जं कव्नं तं तु होइ अद्वाए। **|| दितीयं गुणवतं, सास्प्रतमनथेदण्डाष्यतृतीयगुणवृतस्य** 

अपध्यानगुरुप्रमादाचारतं, पापोपदेगश्र हिंसप्रदानं च अपध्यानगुरुप्रमादाचारतं चेति पुनर्हन्द्रसतस्य च स्वपद-पापोपदेशं हिसप्रदानं अपध्यानगुरुप्रमादाचरितामिति अपध्यानं च गुरुप्रमाद्श्य तथोराचरितम्—आचरणम् । गुणत्रतम्—अनर्थद्णडत्रतनामकं तृतीयं 'तिषण गुणव्ययाणि, तंजहा—दिसिव्यय मित्यादिसूत्रकमप्रामाण्यात हित होषः ' तं उ होड् अहाए ' तद् ' मनति ' जायतेऽथीय—सार्थकं—सप्रयोजनमधेदण्ड इत्यर्थः, ' निज्मीयं उ '- | व नि विपरीतं यत्त्रयाणामेकमपि न साधयति, तुः पुनर्थे अनथीय-निष्प्रयोजनमनथैदण्ड इति योऽर्थः, तृणलताः । छेद्नकुकलाशमारणादिवत ' तिवरह गुणन्त्रयं तह्यं ' ति तस्य अन्थेदण्डस्य विरमणं विरितः—परिद्यारः, किम् १ विकल्पाः 'अनर्थद्णहस्य ' अत्रयोजनत्राणातिपातादिन्यापारस्य ' भवत्ति ' जायन्ते ' प्रधानत्वाद्।चरितशब्दस्य प्रत्येकसम्बन्धनाद्पध्यानाचरितगुरुप्रमाद्गचरितलक्षणभेद्द्याक्षेपाद्, |तृतीयस्थानवारी स्वरूपतो वेयमिति वेष इति गाथायैः ॥ इतोऽस्यैव मेद्हारगाथा— पानेनव्स १ हिसप्पगण २ अवज्ञाण २ गुरुप्मायितं ४। भेया अणत्यदंडस्स होते नउरो जिणक्लाया ॥ ८५ ॥

चतुःसङ्ख्याः ' जिनाख्याताः ' सर्वज्ञोदिता इति गाथासङ्क्षेपार्थः, विशेषार्थस्त्वयं—पापोपदेशो नाम | विघयिमानेषु, अन्यदा कोरण्टकनामा कपालभिक्षनैभित्तिको राजसभामुपश्यितः, राज्ञा चासौ घष्टः—यथा केन विधि-||ध || नाऽस्मत्कारितसरित पानीयस्थैयं संपत्स्यते १, तेनोदितं—यदि कपिलकेशो विषमदन्तो वक्रनासो बृहत्कर्णेश्र बाह्य-|| 🍰 📗 गुरुप्रमादाचरितं तु गुङ्घृततैलादिदुःस्थगनादिकरणं मध्यूतन्यसनविषयलाम्पट्यकषायवश्यनितादि प्रवस्येन्तां विवाहाद्युत्सवा इत्यादिष्टपप्रोरणं, हिंसप्रदानं विपाभिश्वाहादिवितरणम्, अपध्यानाचरितं चात्तेरीद्र-| चिन्तानुगतं, यथा—जायन्तां मम लक्षम्यः संपद्यन्तामभीष्टराब्दाचाः । मियतां वैरिकवर्गो भद्रं वा यन्मृतोऽयामिह ||णोऽत्र दीयते तत उदकमत्रावतिष्ठते, नृपेण च तद्धिंना तथाविघपुरुषानयनाथ नियुक्ताः स्वभृत्याः, न च ||तैस्ताद्दशः कोऽपि प्राप्तः, समागत्य निवेदितं नरेन्द्राय, गदितं चैकेन—देव ! यथोक्कगुणोऽयमेव विद्यते, ततः स ||वा, एतेषु च निद्योनानि सिद्धान्तसिद्धान्यय्यत्र सूत्रे नोपात्तानि विस्तरभीत्या, अस्माभिस्तु स्थानाजून्याथ िलिख्यन्ते, तत्र पापीपदेशे यथाऽरिमदेनराजेन तडागः खानितः, तत्र च जलं नावस्थिति धते अनेकेष्वप्युपायेषु निष्कारणमाभीरादिलोकस्य कथिबज्जल्पतंभवे वाद्यन्तां शकटानि दम्यन्तां गोरथका आरभ्यन्तां कृषिकमीणि

्र एव तत्तस्थानथोग्यः, आदिष्टो नरपितना, नीतो नियुक्तकैर्निहतस्तव, ततः—पापोपदेशवीक्षितदोषः प्रत्यक्षमेव ि कि कश्चिद्वपि । निजगाद जनस्थाये वैराग्यसमागतरवान्तः ॥ १ ॥ यथा—हितं न वाच्यं त्वहितं न विद्यान्ति न वाच्यं, हिताहितं नेव च भाषणीयम् । कोरण्टको नाम कपालिभिष्ठाहितोपदेशाहिवरं प्रविष्टः ॥ २ ॥ ि विक्र वाच्यं, हिताहितं नेव च भाषणीयम् । कोरण्टको नाम कपालिभिष्ठाहितोपदेशाहिवरं प्रविष्टः ॥ २ ॥ ि विक्र वाच्यं, हिताहितं नेव च भाषणीयम् । कोरण्टको नाम कपालिभिष्ठाहितोपदेशाहिवरं प्रविष्टः ॥ २ ॥ विक्र ॥ विक्र तावदुद्वहरणम्—एकस्थात्रौरपल्ल्याः तस्करा विनिगेत्य कन्तिस्थाने घाटी पातितवन्तः, ि विक्र तत्रभूतं गोधनं ग्रहीत्वा स्वस्थानमागन्तुं प्रवृत्ताः, अन्तराले चात्तंगमनवेलायां प्राप्ता प्राप्तमेकं, तत्र । || केचिद्राममध्यं मद्यमण्डकाविनिमितं गताः, केचिच्च बाहिरेव लावकादिव्यापाति कृत्या मांसं || क्रिव्याममध्यं मद्यमण्डकाविनिमितं मतःपरिणामोऽभवद्—यदि मध्यगता मार्थन्ते तदाऽस्माकमेव केवलानामिदं || क्रिय्यापितं भवति, मध्यगतानामप्ययमेव सङ्गल्पोऽभवद्—यदि द्यारविनो विनाय्यन्ते तदाऽस्माकमेवेदं गोधनं जायते, || क्रिय्येरिपे परस्परमारणाध्यवसायेन स्वस्वपार्श्वविमद्यमण्डकमांसेष्वद्धिक्षमांत्रे विषं प्रक्षिप्य रात्रो गोष्ठी कृता, || क्रिय्येरिपे परस्परमारणाध्यवसायेन स्वस्वपार्श्वविमद्यमण्डकमांसेष्वद्धिक्षमात्रेष्ठ विषं प्रक्षिप्य रात्रो गोष्ठी कृता, || क्रिय ्री समर्पितं च स्वस्वपदार्थान्दे विषसंयोजितं परस्परं, तदास्वादनेन च प्राप्ता मरणं, तन्मध्ये च केश्चिद्रात्रिभोजन-भू किचिद्राममध्यं मद्यमण्डकादिनिमितं गताः, किचिच बहिरेव लायकादिव्यापाति अ

बभूव, तद्मगिनी पुरन्द्रथशाः, सा च कुम्मकारकटनगरस्शिमिना दण्डिकिना राज्ञा परिणीता, कद्मिच्च जित- शि शश्चिसमीपं समुपागतः पालकनामा पुरोहितो नास्तिकवादी, नास्तिकमागिप्रह्मपणं कुत्रीणः स्कन्द्कुमारेण सिवेज- पिकाशिक्ष मिताबद्दातबुद्धिना निष्धुष्ठप्रश्रञ्जाकरणः कृतः प्रदिष्ठ बभूव, निष्काशितो जितशञ्चणा, भिवेतव्यतावशेन गतो दण्ड- शिक्षां, किपार्श्व, स्कन्द्कस्त्वन्यद्दा मुनिसुव्रतस्याग्न्यन्तिके सञ्जातिवैराग्यो राजपुत्रपञ्चशतपरिवारः प्रतिपेदे दक्षिः, कम्पेण शिक्षां, किपार्श्व, स्कन्द्कस्त्वन्यद्दा मुनिसुव्रतस्याम्यन्तिके सञ्जातिवेश्वराणां संपन्ना शिष्यसम्पत्, विज्ञताऽन्येद्धः शिक्षां, कर्मणादितं—विश्वामिना निरदेशि—प्राणान्तिकस्तज्ञीयस्तां, तेनोक्तं—किमाराधनाफले विश्वरामनमः शिष्येश्वतद्दागमनम- शिक्षां |ॐ|| बबुध्यानागतमेव साधुयोग्योद्यानभूमौ निखातानि नानाविद्यायुघानि, प्राप्ताक्ष कमेण विकालवेलायां तत्र सूरयः, पुरन्दर-|| भूत्वा सुगतिमाजनं संबुचा इति । अभौ तु दृष्टान्तः-आवस्त्यां नगयी जितशत्रुपुत्रः स्कन्दकाभिधानः कुमारो|

समूहं, ततो भूपाळेन तद्दचनमंतभाच्यमवघारयता प्रत्ययितनरच्यापारणेन सत्यापिते शस्त्रसमूहे कोपवशात पाळक विवादि हान रवादिष्टः—यथैतेषां भ्रष्टाचाराणासुचितनिग्रहेण त्वमेव निग्रहं कुरु, ततो भूमिपतेरेतद्दचनं छब्ध्वा स पापात्मा विवादिष्टः—यथैतेषां भ्रष्टाचाराणासुचितनिग्रहेण त्वमेव निग्रहं कुरु, ततो भूमिपतेरेतद्दचनं छब्ध्वा स पापात्मा विवादिष्टः प्राणान्तिक उप-सर्गे उपस्थितो भत्रतामिति सम्यग्मावेन सद्यताम् " अक्नोसहणणमारणघम्मक्मंसाण बालमुलमाणं । लाभं मणणङ् राजपुत्रैः पुरन्दरयशोदेवीसङ्गतितो भवद्रहणार्थमायातः, यदि न प्रत्येषि तद्।ऽवलेकियैतदावासभुमौ निखातरास्न-पौरलोकश्च सूरिसमीप एव धमेदेशनाश्रवणेनातिवाह्य कियतीमपि कालवेलां गताः स्वरथानं, तत्र च रहो व्यव-आलोचनावतोचारक्षापणादिविधि, कि बहुना १, संपाद्यासास तेषां भावसमाधि, ततस्तेन पील्यसानानामसीषां प्रव-स्थितस्य राज्ञो विज्ञतं पाळकेन-देव ! अमणकाभास एष स्कन्दको जतपराभभः समममाभिः साधुवेषाविश्वसनीयै र्डमानविशुद्धाध्यवसायसमुपारूढक्षपकश्रोणिक्षपितघातिकर्मणामुद्गादि केवळं, तत्क्षणमेव समुक्कमति जीववीयो-वद्मिवन्स च दत्तवती कम्बलरत्नमाचार्याणां, सूरिभिरपि तिष्ठिपाद्य कृतानि निषद्यापाद्योञ्छनानि, राजा पुरन्दरयशाः थीरो जहुत्तराणं अळामांमि ॥ १ ॥ " इति सिद्धान्तार्थमनुस्मरिह्सभैविद्धिरिति प्रतिपाद्य स्वसाधूत् कारयामास

| मृत्वाऽभिकुमारेषूत्पन्नः, क्षुष्ठकरतु शेषसाधुनदाराघकः संवृत्तः, प्रभाते च तदीयरजोहरणं शकुनिकया रुधि- | अ रिदेग्धं करआन्त्या समुक्षिप्य नीयमानं भवितन्यतावशेन निपतितं पुरन्द्रयशोदेवीभवने तद्यतो; हधं तया, हा भवेयं न |मूरि:—यथैते भवता मत्साघवः पञ्चशतसङ्ख्याः पीलिताः, केवलं संहननादिबलेपितेरेतैः सम्यक् सोढरू उपसर्गः, अयं च बालः पील्यमानः किमपि करिष्यतीति न जानामि, तदेष तिष्ठतु तावन्मामेव प्रथमं पीलय तिरेकसमासादितशैलेश्यवस्थानां च समजानि निवाणगमनं, सकलसाधुपर्यन्ते च लघुक्षक्षकपीलनोंघतं पालकं बभाण॥ तथा मया कतैन्यमिति बुद्धया क्षुष्टकमेव पीलयामास, ततः कोपमुपागताः सूरयः पश्य दुष्टात्मनाऽनेन मदीय-द्दाति, लोकोऽपीद्य एव य एवं कुसङ्गतिपरायणस्य नरपतेनगरे प्रतिवसति, एवं च कृतनिदानस्तेन पीलितो। केवलमेतह्रधाय, किन्तु राज्ञोऽपि सपौरपरिजनस्य, यतो राजाप्ययमेवंप्राय एव य एवंविधानां पापकमेणामवकारां पश्यास्यहमेतहुःखं, ततोऽसाववगणय्य सूरिवचनं यथा महहुःखमस्य भवति मेकमपि वचनं न कुतं तद्सित यदि मद्तुचीणेतपसः किञ्चित्फलं तदाऽहमागामिभवे

के अग्निविषं तथा शस्त्रं, मद्यं मांसं च पञ्चमम् ॥ १ ॥ " इति, अपध्यानाचरितम्—आत्तरीद्ररूपं प्राग् निवेदितं, तत्रात्तंस्वरूपं—राज्योपमोगश्यनासनवाहनेषु, स्वीगन्धमाल्यमणिरत्नविमूषणेषु । इच्छाभिलाषमितिमात्रमुपैति मोहाद्, ध्यानं तदात्तिमिति संप्रवद्दित तज्ज्ञाः ॥ १ ॥ तत्र कथानकम्—महिषरिक्षणं कुर्वन्, लोकस्य लमते पयः । एको माहिषिकः कापि, यामे प्रचुरमाहिषे ॥ १ ॥ लब्ध्वा स्ववारकेऽन्येद्युद्धेग्धपूर्णमित्तो घटम । तत्र महादण्डकारण्यमिति । तदेवमस्य सवैद्विपद्चतुष्पद्गदिविषयमभिदानं तर्दिसप्रदानमनर्थदण्डः, अयं च न कत्तेव्य एव, बहुपापकारणत्वात, तथा चान्यैरप्युक्तम्—" नादेयानि न देयानि, पञ्च द्रव्याणि पण्डितैः। लीज्बोलयामास ज्वलनं, पुरन्दरयशा आपि मम भगवान् मुनिसुव्रतस्वामी शरणीमिति जल्पन्ती समुचिक्षिपे देव-तया, नीता तीर्थकरसमीपं, गृहीत्वा प्रवज्यां क्रमेण प्राप्ता सुरलोकम्, इतरोऽपि ददाह तद्शेषं नगरं, जातं च विकृत्य संवत्कमहावातमष्टाद्शयोजनमध्यवार्तितृणकाष्ठकचवरहिपदचतुष्पद्गादि नगरमध्ये प्रक्षिप्य प्रदाय प्रतो-ब्धितकाभ्यां, शोत्स्यते दिवसच्ययः ॥ ३ ॥ अपरापरवारैश्च, सपिषि प्रचुरे कृते । विक्रीते रूपकेंछिप्से, विधाय पाद्योरन्तश्चिन्तयामास चेतिसि ॥ र ॥ अस्माद्यधि घृतं तकं, प्रचुरं मे भविष्यति ।

炎 ॥ १२ ॥ तत्प्रहारेण भसोऽसौ, क्षीरं भूमौ जगाम तत् । ज्ञास्वैवमात्तिचन्ता भो !, नैव कार्या विवेक्तिभः ॥ १३ ॥ 🕉 🎉 शिद्रापध्यानाचारेते तु प्रसन्नचन्द्रोः राजमुनिद्देभुखवचनश्रवणसमुपजातकोषो सनसैव सङ्घामं क्रुनाणो निद्र्शनं, स 🖓 पुत्रकावाप । एवंप्रायो तयोः स्यातां, ततः खट्यागतस्य मे ॥ ९ ॥ गवां दोहनवेलायां, स्वबालं मेऽपंथिष्यति । यदा-|%||बहु ॥ ५ ॥ ताद्विक्तयेण संजातविचित्रद्रव्यविस्तरः । युक्तः सहायसम्पत्या, कारिष्ये दारसङ्ग्रहम् ॥ ६ ॥ विचि-|%|| त्रचित्रविन्यासं, कारियेत्वा गृहं महत् । भोस्ये भोगानहं पश्चात्, सर्वतोऽपि निराकुलः ॥ ७ ॥ तृतिनैचैकया मे ||निकुन्तनैश्र । यो याति रागमुपयाति च नातुकम्पां, ध्यानं तु रीद्रभिति तत्प्रवद्नित तब्जाः ॥ १ ॥ गुरुप्रमादा-||अ|| ||अ|| च सक्करो [बलीवदोँ] || 8 || ततो हलादिसामग्री, विघाय सकलामपि | विघास्ये कर्षणं तस्मान्दान्यं संपत्स्यते 🎇 स्यान्त्राधेयाऽतो दितीयकाम् । परिणेष्यामि कालेन, पुत्रौ ताम्यां भविष्यतः ॥ ८ ॥ एकाऽतिवञ्जभाऽन्या च, न तथा ब प्रागेव शिवकथानकप्रस्तावे निद्धितः, रोद्रध्यानलक्षणं चेद्म्-मंछेद्नैदृहनभञ्जनमारणैश्र, बन्धप्रहारदमनैविं-

विद्वा सुकादेद्वे:स्थगनादि मधादिन्यसनविषयत्वाम्पट्यादि च प्राग् व्याख्याते, तत्र द्वःस्थगनादौ मक्षिकादिजीय- क्षिक्रा क्षिक्र काश्वहापिक्रप्रने ? इत्याचुक्तभेत्र, चूतन्यसने तु क्षिक्र विद्वार काश्वहापिक्रप्रने ? इत्याचुक्तभेत्र, चूतन्यसने तु क्षिक्र विद्वार काश्वहापिक्रप्रने विद्वार काश्वहापिक्रप्रने विद्वार काश्वहापिक काश्वहापिक्रप्रने विद्वार काश्वहाप्त काश्व

संभममुपद्रशियन्त्या विघाय चरणक्षाळनादिकियां निवेशितो निजखद्वायां, इतश्च पूर्वमेव स्वीकृताऽऽसीत्तया राज- 🛚 🖄 बहोः कालाद्वकोकितो मयेत्यानीतस्त्वत्समीपं, तद्व तथोपचरणीयो यथा न संस्मरति निजग्रहस्य तयाऽप्यति-। कुन्दकलिकाजनन्या, नीतो निजगृहं, स्वीकृता रूपकाः, भणिता निजयुत्री—वत्से ! स एष तव प्राणिप्रयो वेह्यहत्त्रो कृष्य क्षरिकां छ्रलावास्य केरापारं चिच्छेद कणा जग्राह नारां सोष्ठपुटां, ततो गलेग्राहं भिष्कारय तत्स्थानाचि-पुत्रस्यैकस्य भाटी, भवितन्यतावशेन स चायातस्तदेव, दद्शे पर्यङ्कोपविष्टममुं, ततः स्वपुरुषेप्रीहायित्वा तं स्वहस्तेना-क्षेपाशुचिस्थान इति । एवं विडम्बनामिह भवेऽपि विज्ञाय विषयलाम्पट्यात् । कः कुर्यात् स्वाहितैपी कामेष्वत्य-कषायाः कलुषस्वभावाः । य एव तान् लालयति प्रयत्नात्, क्षिपन्त्यगाघे व्यसने तमेव ॥ १ ॥ रामेण भूः क्षत्रि-न्तमातिकम् १ ॥ १ ॥ कषायप्रमादे च महानथहेती कियन्त्युदाहरणानि लिख्यन्ते १, येषां कषायाणामेवं सिद्धान्ते दुरन्तता प्रतिपादिता " कोहो य माणो य आणिग्गहीया, माया य लोभा य पबडुमाणा । चत्तारि एए कसिणा 🗳 | तानि विकालवेलायां कृतस्तानाङ्ग्यागः परिहितप्रधानवस्त्रस्ताम्बुलादिसामग्रीसमेतश्रलितः स्वगृहाभिमुखं इष्टः कसाया, सिंचांत मूलाई पुणोभवस्त ॥ १ ॥" तथाऽन्यैरप्युक्तम्—" कोऽन्यः कृतघोऽस्त्यिखिलेऽपि लोके, यथा

```
्री यवर्गवरिता, सुसूमराजेन च निर्दिजीकृता । तस्मात्कषाया भवगर्नपाते, हानन्तके प्राणिनमानयन्ति ॥ २॥ भी अत्र एवेद्मुपदिष्टं महात्मिभिः—" गुणमेणअभिगसमाणं, मेणियकोणियाण य । गंगद्तास्म बुतंतं, सोचा खंति अ
                                                                                                                                                                                                  'तिहरतिः' अनर्थेदण्डपरिहतिः ' मवति ' जायते ' हहं , अत्यर्थं, कस्य १–' विवेकयुक्तस्य ' सगुणापगुण-||हे
                                                                                                                                                                                                                                                          हैं। हुपलमते तस्य विवेकिनो जीवस्थानर्थदृष्डविरतिकरणे विचमुत्सहते एवेत्यतः स्वोत्साह्रानुरूचेण प्रवृत्ति-॥
                                                                                                                                                                                                                               बस्तुविचारणासमेतस्य ' सत्त्वस्य , प्राणिनः, अयमधेः—यो हानर्थद्णडे दोषं पत्र्यति गुणं च तस्मान्न किञ्च-||
                                                                                                                                                                       🕮 शाहिव्यापारे, 'न च , नैव ' गुणः ' अर्थासिद्दलक्षणः कोऽपि, तस्मादिति च ज्ञात्वेत्यध्याहारः, किमित्याह – 🖟
                                                                                                                                          ' ह्यू ' निलोस्य 'दोषजालं ' अनर्थसमूहं, क १ इत्याह—'अनर्थदण्डे ' निष्प्रयोजनपापोपदे-||
                                                                           'श्र∥समायरे॥३॥" एते च दृष्टान्ता ग्रन्थान्तरेभ्य एवावसेयाः। यथा जायत इति द्वारमाहि-
                                                                                                           दहणं दोसजालं अणत्यदंडांत्रे न य गुणो कोह ।
तिवरहे होह दढं विवेगजुत्तस्स सत्तस्त ॥ ८६॥
```

मतोऽस्येषा जायत इति गाथार्थः ॥ दोषद्वारमिदानीम्

| ज्याकुला रागहेषवशात्तां दुर्वान्ताः – आशिक्षिताः सन्तः – उन्मताः – मदिरामदिविहालिता दुर्वान्तोन्मत्तारते च ते या -' रागड्रेषवशानीः ' रागश्र—अभिष्वङ्गलक्षणः हेषश्र—अग्रीतिरूपो रागहेषै तयोवैशः—आयत्तता तेनात्तोः || द्यकुमाराश्च-इशारवंशजदुलेलिता दुर्दान्तोन्मत्त्याद्यकुमाराः, ते किमित्याह- खलीकुत्य , उपद्र्य , मुनि , रागहोसवसट्टा दुह्तुम्मचजायवङ्कमारा । खालियारिजण य मुणि निरत्थयं ते गया निहणं ॥ ८७ ॥

🕯 || ब्रातिन हैपायनाख्यं, कथं १-' निरर्थंकं ' निष्ययोजनं, तेशब्दस्य योजना दर्शितेव, 'गताः ' प्राप्ताः '

देवनिर्मितायां हारवत्यीभधानमहापुर्या दशारचकलघुआत्वसुदेवतनयौ वासुदेवबलदेवावभूतां, तयोश्र | पर्यवसानमिति गाथाऽक्षराथैः । मावार्थस्तु कथानकगम्यः, तचेदम्—

राज्यलक्ष्मीसुखमनुभवतोः कदाचिद्दशद्शारज्येष्ठसमुद्रविजयराजाङ्गजो गजतुरगरथसुभटबळकलितजरासन्याभि-यानग्रतिगसुदेवानीकसत्कमुकुटबन्द्वभुपाळळक्षळीळाथिहितबाळकाळविजय आयुघशाळाज्यवस्थितपाञ्चजन्यशाङ्गेप**्**  |स्वाद्नारोपणजनिताचित्तचमत्कारदेवकीतनूजान्दोळनाथॅप्रसारितनिजसुजाकम्पनाशक्यताप्रकाशितस्यसामध्यपिनीत—|

(ह) राड्यहरणिचन्तो वासुदेवादिविधिप्रार्थनाऽभ्युपगतिववाहभोज्यार्थन्यवस्थापितानेकशशकश्करकुरङ्गादेजीवसङ्बातस(ह) मसमयविहितात्तस्वरश्रवणसंजातमहाकारूण्यसंवेगसंत्यक्तममस्तसंसारकृत्योऽत्यन्तानुरक्त्वपत्रावण्यादिगुणकलापोति
(ह) श्रीमदुश्रसेनदुहित्रगजीभतीपारित्यागाङ्गीकृतसर्वेसावचानिवृत्तिप्रतिज्ञावज्ञातमातापित्रादिशोकसन्तापो वर्षशतत्रयप्रमा(ह) श्रीमदुश्रसेनदुहित्रगजीभतीपारिशखरसंपन्नदेशसाज्ञानानिवृत्तिप्रतिज्ञावज्ञातमात्रोक्तियदेवदेविसाज्ञात्त्रमान्तिक्षाज्ञात्त्रमात्रकालानेविक्षाज्ञात्त्रमात्रकालानेविक्षाव्यानाद्वित्यदिव्यविक्षाज्ञात्त्रमात्रविक्षाव्याविक्षाद्वाविक्षाज्ञात्त्रमात्रकालातिवाहितचतुष्पञ्चाशिहिनोपज्ञाताविमलकेवल्ज्ञानावलेकोऽष्टादशसहस्रमञ्ज्ञात्त्रम ुँ स्यातश्रमणसङ्घपरेवृतो विहत्यान्यस्थानानि पुनः पुनर्दारवत्यां कृतविहारः समयससार श्रीनेमिनायो द्यावि-यत्तु पृष्टं कुत उभयस्यापि त्रिनाशस्तत्रोत्तरं भवतो जराकुमारात्स्रयो द्वारवत्यास्तु मदिरारसास्वादसंपादित-न्द्रभमुखो नगरीजनः, अकारि सगवता घर्षकथा, तद्नन्तरं च विनयविरचिताझलिपुटः पप्रच्छ कुष्णो सग-वन्तं-स्वामित् ! कियचिरं ममायुः, द्वारवती चेयं महर्ष्टिसमन्विता कियन्तं कालं स्थितीमती मविष्यति १ कुतो वोभयस्यापि विनाशः १, तिथेनाथेनोक्तं-तव जीवितं हाद्श वर्षाणि, हारवत्यप्यैतावत्कालस्थितिकैव,

त्याज्याः सर्वेरेव लोकैरपरिशेषा मचविशेषाः, यतस्तद्वारको हारवत्याः प्रतिपादितः प्रलयस्तीर्थनाथेन, ततस्त-च्छ्यणानन्तरमेव शकटशतैरतिवाह्य मचकुम्भिकाशतसहस्राणि स्फोटितानि नीत्वा पर्वतकन्दरेषु, द्वीपायनर्षिस्त्वान त्मनः सकाशाङ्गवदादिष्टं नगरीविनाश्चमाकण्ये न विसिमे स्थातव्यं मयेत्यिसिन्धना जातो विविक्तत्रनवासी, जराकुमारोऽपि हा ! कष्टमिदं यन्मया निजआतुः कनीयसो वघोऽनुष्ठेयः, तत्तत्र गच्छासि यत्र मे नामापि न ज्ञायत एतचाकण्ये ग्रह्मिवाद्विपावेगघूणंमानमानसो बासुदेव इत्यिमिप्रायवान् प्रविवेश कोशाम्बवनं, तत्र चावसरे बळदेवस्य आता सारिधः सिद्धार्थनामा बलदेवं न्यजिज्ञपत्— गरमेश्वरी दीक्षामासैन्योग्रं तपश्चरणमायुःक्षये समाराधितसरणो देनभूयं गतः, इतश्वातिकान्ते मासषट्के मिद्रायां समागते कामिजनमनोहारिणि वस्ततसमये भवि-यथा मुख मां येन स्वीकरोमि प्रवज्यां, ततो विद्ध्या व्यसनगतस्य मे बोधिमित्यभिधाय मुक्तो रामेण स्वीकुत्य वादियादववृन्देन, ज्ञापितं नगरीलोकस्य पटहोद्रोषणपूर्वं, यथा—मो ! मो ! गिरिनिकुझेषु नीत्या प्रविष्टः प्रणम्य मगवन्तं निजपुरी कृष्णः ड्रेपायनादिति, आश्वासितो भगवता सदमेदेशनाऽमृतवृष्ट्या कादम्बरीगुहावन्तिन्यां सुजातायां पूर्वत्यक्तायां खलीकृताद्

|%| तन्यतावशेन क्रीडार्थ निर्गताः प्रयुप्तशम्बाद्यो यादवकुभाराः, तन्मध्यात् शम्बसत्कः कथाञ्चदेको मतुष्यो|| / गतो गिरिनेकुचं, दद्श तत्र पिपासामिभूतः पानीयान्वेषणपरायणो लोकैः पूर्व परित्यक्तं तत्रत्यानेकपुष्प- || प्रस्तानिक क्षेत्रात् क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र पूर्व परित्यकं तत्रत्यानेकपुष्प- || क्षिणेतिकुक्तं त्वया १ क्व वा स्थित एतावती वेलां १, तेनोक्तम-अमृतेपममपीतपूर्व मर्च मयाऽच पीतिमिः || क्षेत्र नातिनिकटवात्तिन शिखारिगांदिर ततस्तेऽपि तहार्शितमार्गा गतारतं प्रदेशं दृष्टवन्तः सुरां पीतवन्तक्ष हैं स्थितं दृहशुहींपायनमुनि, समालोक्य भाषितं चैकेन तन्मध्यवृत्तिना-भो। भो। स एष योऽस्मन्नगरी हैं विनाशियाति, ततो मह्ममाद्वशमेरते: पाद्महारपाषाणक्षेपणादिमिरमिहतोऽसो, मणितश्च-त्वमस्मत्युरी हैं नतुष्पदा विनाशियतिल्योति तितोऽसावेबसुत्यास्यमानो हन्यमानश्चानेकघा गतः कोपं, मधेषा सभवनमाकारिषदः हैं विद्यास्त्रास्त्रमान्ये वित्यानिकघा गतः कोपं, मधेषा सभवनमाकारिषदः हैं विद्यास्त्रमान्ये निव्यास्ति विद्याने कार्याकारिषदः हैं विद्यास्त्रमान्ये मणितयन्त्रमे निव्यास्ति सम्बन्याकारिषदः हैं विद्यास्ति सम्बन्याकारिषदः समाययत्त्वत्रद्वित्यम्तायः मणितयन्ते न-स्यात्र्यः । अत्याद्वित्यासिक्षेत्रे भीत्मिति सम् नगर-॥ विस्कालमुक्तत्वाद्रस्युत्कण्ठया, बाढं विद्वालितचेतनाः ते च ततो रम्यगिरिपारितरेषु पर्यटन्तो ध्यानाव. ृष्टदलोकैः समाययतुरतदुपशमनाय, भाणितवन्तै। च—भगवन् ! महमें ! महातपरवी मवान् तहेतैभूखेरजानानैग्रे.

(क) मेते एव ममापकाारणा नापरा नगराव्याम्कर, यह उत्तर्भेत्रहं, ततो निवारितोऽपि तेन इडणोऽवर्श्वमाविभावो। | के कि मणीय एषोऽपराधो, न भूयो भूयस्त्रया किमपि वक्कवोऽहं, ततो निवारितोऽपि तेन इडणोऽवर्श्वमाविभावो। | के विक्रिय के कियती: प्रार्थनाः कारित्यसीति निष्ध्य- | किमिक्य- विक्रियं प्रनः प्रमः प्रकप्यते भवताः। | | |तिकमशेषनगयों आपे विनाशनाय निदानकरणमुचितं १, तत् प्रसाद्बुद्धिमाधाय भविद्ध. क्षम्यतामयमेकोऽपराघोऽ-अने एव ममापकारिणो नापरो नगरीलोकः १, तद्र च्छतु भवान् स्वस्थानं, सया त्वेषामेवोत्प्रासना सत्या कत्तेव्या न रूपेयेत् कद्धिंतस्तद्साकं क्षमस्व, क्षान्तिपरा हि मुनयो भवन्ति, तत्प्रसीद्तु भवान्, मुनिष्वाच—अस्माकमन-|| स्माकं, द्वैपायनोऽत्रवीत-त्वं हि सुखी न जानामि परदुःखमहमेतैः पापिष्टैरनेकघोत्पास्योत्पास्याभिहतः, तिक-पराधानामेतत्कद्रथनमेतैः क्रतं तद्दर्याम्यस्य दुर्विनयस्याचिरात्फलममीषां निष्कारणत्रैरिणां सकलजनविनाज्ञकर-यथा-उपवासादिरतः शान्तिकर्म-महापुरुषी मुक्ताऽन्यस्य कीटकस्यापि न मया मोक्षो विघेयः, ततो विशेषण विलक्षीभूतोऽसौ ||मानोऽपि बलदेवेन स्वार्थपरतया तं यावत् युनः पुनविज्ञपयाति तावदनेनोक्तं-किमेवं पुनः पुनः प्रलस्यते भवता १ नगरी, समादिदेश च पुरीजनमशेषं, बलभद्रादिलोकेन गतो

जनादेनसीरिणै गतै मातापित्रोरिनकं, प्रमुणीकृत्य स्थमारोपयामा मतुदेवकीरोहिणीसहितं वसुदेवं, यावन्न चलिति इति पूर्वमेव प्रतिपन्नं मयाऽतो गच्छतं युवास, अनयोः पुनरत्रैव मृत्युरिति भणित्वा पर्यतेरिवानयोरितिषबलशोका-पुटं याविकाकाशयितुं मववृताते तावदाकाशस्थेन द्वीपायनसुरेण नात्र युवां सुक्ताऽन्यस्य कैलियकस्यापि मोक्ष परायणः सवोंऽपि तिष्ठतु येन प्रतिहन्यतेऽसौ, ततो विशेषेण धर्मकर्मपरायणो लोको बभूव, हैपा-यनस्तु मृत्वोत्पेदेऽभिकुमारेषु, ततो दत्तोपयोगो भवप्रत्ययविभङ्गेन विज्ञातपूर्वभवविहितनिदान आगतो नगरीस, संवृत्तः, ततोऽसौ लब्धावकाशो विचिन्त्य तं प्रमत्तं संवत्तेकवातेन महता बहिःस्थितमपि द्विपदादि प्रक्षिपन्नन्तः विघाय निःशेषद्वाराणि प्रदीप्यामास सर्वतोदिकं पुरीं, उत्थितोऽतिबह्लतया श्रोज्ञिविदं स्फोटयन्निव हा स्वामिन्! स्थानाद्रथस्तावतुरङ्गस्थाने स्वयमेव भूत्वाऽऽकुष्य स्वप्राणेनानीतः प्रते।त्धे यावतः, पाष्णिप्रहारेण पातियित्वा कपाट-रक्ष रक्ष प्राणमिक्षां प्रयच्छेत्यादिक्त्पो जनस्य करुणः प्रलापः, अत्रान्तरेऽप्रतिविधेयव्यसनोपनिपातोपस्थानदुःस्थौ अपश्यम् भयेन तपोनियमशान्तिकमोंचतमशेषलोकं, तत आत्मानमुपद्श्ये गतः स्वालयं, जनः पुन-स्तमनवलोकयन्समदीयतपेविधानादिना प्रतिहतोऽसविति विचिन्तयन् अतिकान्तप्रायेषु द्रादश्वषेषु प्रमादी

🌯 | प्रसपेन्तीभिषीध्यते नयनयुगलं, गलितामृतकलानिरस्यन्दं संपद्यते गलकरन्धं, वाग्व्यापारासमर्थतया जडतामुगयाति 🗒 |आतः ! न शक्तोऽस्म्यहमितः पद्मपि गन्तुं, बाढं गाढिपिपासया शुष्यति मे वद्नं, तिमिरबछ्यिशिरयतः 📆 🖔 पुनः संभाव्या यादववंशोन्नतिः, ततो मुशलपाणिना गदितः कृष्णो, यथा—सत्यमेतदादिशान्ति पूज्याः, इत अध्वे- 🕅 मत्र तिष्ठतारोवयोरेतेषामि मरणे महद्समाधानमत एतत्कायेमेव कालोचितं कृत्या याव आवां, ततो दत्तं | प्रि | बसुदेवादीनामनशनं समारितं भगवता निमिनाथेनादिष्टमणुवतादि कारितमहेदादिपरमेष्ठिपञ्चकनमरकारोज्ञारणं | विघापिता सकल्सत्वक्षामणा क्षणमात्रेण भस्मीभूतो वसुदेवदेवकीयोहिणीभिः समं रथो, देवलोकमनुप्राप्ता वसुदेः 燭 वादयः, तौ त्वनाष्येयदुःखदोदूयमानमानमी महता कष्टेन गतै। ततः कोशाम्बीकवनं, तत्रावोचन्नीलाम्बरं हरिः- 🛮

क्षे इत्यादि प्रतिपादयन् मुखमुट्घाट्य यावदीक्षाञ्चने चन्नपाणिस्तावज्जराकुमारस्तदाकण्ये सखेदमाः किमेतन्मया व्यघायि १ 🗘 🎙 बाणेनाजमे, तहच्छामि ताबदेतदन्तिकं पश्यामि कोऽयमित्यादि चिन्तयत् समागतो विष्णुतमीपं, जातं परस्पर-। न भवत्येष स्वणेपृष्ठमाएङ्कः, केवलमेतद्वाद्वावेप्रलब्धेन तकनिकरावच्छादितमूर्तिना मया मनुष्य एव कश्चिदेष है। प्रमचादिष्ठ प्रहरनित, मयाऽपि षष्ट्याधिकत्रिशतसङ्ख्यमंत्रामेषु न कश्चिदज्ञातकुलशीलस्वरूपः पुरुषो विनाशित अ सिल्लार्थ सीरपाणिः, केशवोऽपि मनाक् शीतलञ्जायायां व्यवस्थितः शिशिरवनमारुताप्यायितशरीर आच्छाद्यात्मानं अ सिल्लार्थ सिल्लार्य सिल्लार्य सिल्लार्थ सिल्लार्य सिल्लार्थ सिल्लार्य सिल्लार्थ थूँ। तीहणशरं विद्धक्षरणतले, ततः कोऽयमज्ञातच्ययेव मामेवं विश्रान्धमुतं ज्ञान १, न खलु पीरुषाभिगानिनः मुप्त-है। ऽज्ञास्य कुते।ऽपि जराकुमारेण कनकपृष्ठहारेण एष तिष्ठति तद् न्यापाद्याम्येनामिति बुद्धवा दूरवासिनेव क्षिरवाडति-है।

अ विमुखेन स्थितं वनवासदुःखमनुभवता सोऽहं हरिविधात्रा संयोजितो भवतः, ततोऽसी बाष्पभरमार्थमाणलीचनः

🚆 चिरकालभगद्दिरहद्हनदंद्ह्यमानमेतन्मदीयमङ्ग स्वसङ्गमजलेन, यद्रक्षानिमित्तं च हाद्य वर्षाणि सकलमंसारमुख-

हैं। दर्शनं, कथितं जराकुमारेण स्वकुलमात्मनो वनप्रवेशकारणं च, ततो वासुदेवेन प्रसार्थ बाह्र एहोह्यालिङ्ग निर्वापय

चेदं मदीयं कौस्तुभरत्नं, दर्शनीयं प्रत्ययहेतोः पाण्डवानां, कथनीयं च मामकं मिथ्यादुष्कृतमित्यभिधाय संप्रेष्य चैनं स्वयं नमो भगवते यादवकुळावतंसभूताय श्रीमदिरिष्ठनेमये नमः सवैसिन्देभ्यो नमोऽतीतानागतवर्त्तमानाहेन्द्रयः, क्षणेन प्राप्तः परासुतां, आयातोऽत्रावसरे सव्हिलपरिपूर्णपद्मिनीपत्रपुटकपाणिः सीरपाणिः, दृष्ठा मृतं मोहमुपागतः, लब्धचेतनश्च यथा स विललाप यथा च प्रणष्टविवेकः षण्मासान् यावत् स्कन्धाधिरोपितमवहदेनं यथा च सिद्धार्थे-अधिविधितमस्योचितं, भविष्यति ममापि कोऽग्यवसरो ज्ञास्याम्येतचिष्टितस्य माहात्म्यामित्यादि विचित्रध्यानमापुरयन्नेव अधिन प्राप्तः प्राममां स्यान्तेत्वानमा क्रान्तिक क्रियंतिक क्रियंतिक क्रियंतिक क्रियंतिक विचित्रध्यानमापुरयन्ते समागत्य तद्नितकं पतित्वा पाद्योः प्रलपितुमारेमे यावत्तावदूचे चकपाणिना—आतः! मा प्रलापीयेतः—" अन्यथा हा न सुन्दरं कुतं पापेन द्वैपायनेन, यदि नाम खळीकुतोऽसौ कुमौरैस्तथाऽपि न निःशेषलोकक्षयकरणेनेदृशमना-देवेन प्रतिबोधितो बतमादाय बहालोककर्प गत इत्यादि तथा सबै सविस्तरं वस्यमाणकुरद्भकथानकाद्वगन्त. स्यान्महामेहरन्यथा स्याहिनोद्रमः। अन्यथा स्यात्त्रित्लोकीयं, नान्यथा जिनमाषितम् ॥ १ ॥ " तद्यात्रद्यापि |बल्देवो नायाति तावत्प्रयाहि पा॰डुमथुराभिमुखं, मा महिनाशवीक्षणोत्पन्नकोपः सोऽपि आतृवधमनुष्ठास्यति, गृहाण व्यम् ॥ इह च ते कुमारा मचप्रमाद्रूपाद्नर्थंद्ण्डाद् विनष्टारत्तरमाद्नर्थंद्ण्डविरतिविधेयेति द्वारगाथाभावार्थः ॥

अनुपयोगादेः ' निन्द्नित ' जुगुप्तन्ते ते ' अङ्गरक्षणश्राद्ध इव ' हागीराक्षानियुक्तकश्रावक इव ' श्रावकाः ' ते अंगरक्खमड्डो व्य सावया सुहिनिही हुति ॥ ८८ ॥ ये पुनरनर्थदण्डं निष्कार्य शस्त्रपदानादि ' न कुर्वन्ति ' नो विद्घति, ' कुतमपि ' रचितमपि ' कथमपि ' जे पुण अणत्यदंडं न कुणंति क्यंपि कहाने निदंति।

पृथिवीप्रतिष्ठितनगरे गुरुप्रतापप्रसाधितप्रचुरमण्डलोऽरिद्मनो राजा, तस्य जिनपालचन्द्रपालनामानौ सम्य-( ग्रं० ६५०० ) श्रमणीपासकाः 'सुखानिषयः' सहेबोद्यनिषानानि 'भवन्ति' जायन्त इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थः। क्थानकगम्यः, तचेद्म-

रतिक्रान्तः कियानिप कालः, अन्यदा च नरपतिविजययात्रार्थं कटकनिवेशं कृत्वा नगराद्वाहिव्यंवरिथतः, तत्र च तीणों, ततो जजल्पतुः परस्परं—आवयोस्तत्र विस्मृती कृपाणदण्डो, ततः सम्यग्हाधनोक्तं—भो चन्द्रपाल । प्रत्या-रात्रिप्रयाणकसञ्जाताकस्मिकसैनिकलोकसंभ्रमे कथञ्चित्तयोविस्मृतौ स्वरवखड्गौ, अर्द्धपथप्रयातयोश्च स्मृतिमार्गमव-ं मिश्याह्छै।(धी) अङ्गरक्षकावभूतां, तयोश्र खड्गव्यज्ञरयोः सततमेव राज्ः शरिरेऽप्रमत्ततया रक्षाविधानमाचरती-

वृत्य पश्यावः पुनस्तत्स्थानमाळमेवहि तत्स्थावेव तावसी, चन्द्रपाळोऽबवीत-न मे नृपातिप्रसादेन किञ्चिद्रनमस्ति, 🕬 यदि विस्मृतौ विस्मरतु नाम अन्यो भव्यतरो भविष्यति, ततो जिनपालेन चिन्तितं—सत्यमेतदसौ ब्रूते, यदन्योऽपि भविष्यसि । नृपतिप्रसादतः खङ्गः, किन्त्वसौ वेति नेद्दशम् ॥ १ ॥ पञ्चेन्द्रियवधप्रौढं, शस्त्रमेतदतोऽमुतः । महाऽ-स्तत्स्थानं गवोषितः सर्वत्र पृष्टाश्च तत्प्रदेशवार्तिनो जनाः न लब्धा काऽपि तच्छुद्धिः, ततो व्युत्मुज्यात्मीयपरिप्रहा-नगरं, दहशुश्र कचिद्रहःस्थितं कथञ्चित्प्रमत्तं राजपुत्रं, प्रारच्यो बन्दिग्रहेण प्रहीतुमसौ तैः, ततो विज्ञाततन्त्राचेन राजपुरुषेण दृदशाते ती जिनपालचन्द्रपालनामाङ्की कृपाणै।, प्रच्छन्नीकृत्यापिती नरपतेः, कथिता च पुत्रमरण-नथोंऽविधित्यकादिहामुत्र च संभवी ॥ र ॥ तस्मादज्ञानितिमिरितिहितविवेकलोचनो यद्येष निर्मेहणतां करोति करोतु नाम, मम त्वनुजिनागमीपदेशसदौषधनिराकृताज्ञानतमस्ततेः न युक्ता महानर्थहेतोरेतस्योपेक्षा, ततो गत-नरेन्द्रतनयेनारब्धं तैः सह प्रथनं, अन्योज्यप्रहारैश्च नृषसूतुरते च प्राप्ता निधनं, मिलितस्तत्र प्रभृतो लोकः, केन-सह समाजम्मतुस्तौ स्वनगरमङ्गरक्षी, इतश्च-देशान्तरीयैः कैश्चित्प्राप्तौ खङ्गौ, परिश्रमन्तश्च ते समाजम्मुस्तदेव न्मण्डलामं तत्स्थानासम्बर्गात्तानसमक्षं समागतो भूयोऽपि स्वकीयकटकदेशं, कालान्तरे च विजितमतिपक्षेण राज्ञा

चानथंदण्डानिवृत्तानां दोषमवगम्य भवान्तरद्यारीरादिष्यपि ममन्त्रबुद्धिपरिहाराय व्युत्सर्जेनोपयोगः कार्यः, अन्यथा ्रुँ ' कर्म ' ज्यापारं, कीदृशं १–शुभं-वैत्यवन्द्नााद्देकरणकारणस्वभावं सुवर्णरत्नकुङ्कमादिविषयन्यापाररूपं वा कु अशुभं च—चण्डिकायतनविधापनादि मद्यमधुरास्त्रस्ताःप्रमाजेनकङ्कतकाङ्गरादिविक्यणादि वा शुभाशुभं 'कार्थ' प्रयोजनं धमेन्द्रियस्वजनसत्कं ' आधिकृत्य ' अङ्गीकृत्य ' गृही ' अगारी ' कामं ' अत्यर्थ अ वातो, विलोक्य तन्नामाङ्गाविमो आह्रतः प्रथमं जिनपालः क्षितिपातिना, प्रदृश्यं भिणतं—गृहाण स्वकीयं खद्भं, तेनोक् अस्ति स्वति मेतादेत्युक्त्वा निर्विचारमेव जप्राह, ततः प्रमाद्वानिति कृत्वा द्गिडतो राज्ञा, च्याचितोऽङ्गरक्षकपदात् । एवं तुष्टेन मूसुजा प्रजितोऽयं, तत आकारितश्चन्द्रपालः, सोऽप्येवमेवोक्तो, न चासौ सूर्धमेक्षिकां कृतवान्, केवलं मदीय-न मामकीनोऽयं, राज्ञा कथितं-कथं १, तेनोकं-आत्मपरिश्रहान्मया च्युत्सृष्टत्वात्, ततो निवेदितः प्राचीनतृत्ताः, तत्परिग्रहदोषानिवृत्तेः तज्जानितकभेबन्धोपरतिनै भवेदिति प्रस्तुतगाथाभावार्थः ॥ सम्प्रत्येतचतनोच्यते – कजं अहिकिच गिही, कामं कम्मं सुहासुहं कुणइ। परिहरियव्वं पावं, निरत्थमियरं च सत्तीष् ॥ ८९॥

त्याह-' निरर्थ ' निष्ययोजनं नन्वेवं निष्ययोजनस्य परिहार्थत्वेन सप्रयोजनस्य तु कामं करणीयत्वेनोपदिष्टत्वा-त्सार्थकस्यारम्भस्य कादाचित्कोऽपि त्यागो नोचितः स्यात, नैवं, सोऽपि यथानिवीहं त्याउय एव, अत एवाह— • करोति ' विघत्ते'ननु धर्मीदिप्रयोजनमङ्गीकृत्य गृहस्थः शुभाशुभन्यापारं करोतीत्युक्तं, निरर्थके तु का वात्तो ! इत्याराङ्गायामाह— परिहर्त्तन्यं ' परित्याज्यं ' पापं ' अधमेहेतुं, मधुमधुकविकयाधनुष्ठानमिति शेषः, कीद्दक्षामि-इयरं च सतीए ' ति न केवलं निरथंकं परिहर्तेव्यम् ' इतरच ' सप्रयोजनं ' शक्ता' सामध्येन गुरुला-वाक्प्रयोगोऽपि कन्द्रपों मोहोद्दीपकं नर्नेति भावः तमेकं परिहरेत, एवं शेषपदेष्वपि क्रियायोगः कार्यः, अत्र च सामाचारी-आवकरयाह्टहासो न कल्पते कतुँ, यदि नाम हसाति तदेषदेवेति १। तथा कुकुच:-कुत्सितसङ्गेचनादि-घवालोचनपूर्व, यथा निर्वहतीति हदयं, परिहायीमिति सम्बन्ध इति गाथार्थः॥ अस्यैवातिचारद्वारगाथाऽधुना— पञ्चातिचारान् पारिहरोदीते तुर्यपादे कियाकारकसम्बन्धः, कान् पञ्चत्याह-'कन्द्पै' कन्द्पैः—कामस्तद्रेतुविशिष्टो कंदपं कुक्कुइयं मोहरियं संजुयाहिगरणं च। उनभोगे अइरेगं पंचइयारे परिहरेजा।। ९०॥

स्थानेन स्थातुमिति, एती च कन्द्रपंकौकुच्याख्यावतिचारी प्रमादाचिरतव्रतस्थावसेथी, प्रमादिकपंतादनयीः, चर- क्रम वा मुखमस्यारतीति मुखरस्तद्रावः कमे वा मौखर्य-धाष्ट्रप्रेप्रायमस्त्यासम्बद्धारातिचारः, मौखर्य सित पापोपदेशसंभवातः, मौखर्य-सित पापोपदेशसंभवातः, मौखर्य-सित पापोपदेशसंभवातः, तथाऽधिक्रयते—नियुज्यते नरकादिखनेनासेत्यधिकरणं-बास्युद्धखळिशिळापुत्रकगोष्ट्रमयन्त्रकादि संयुतस-अर्थिक्या- करणसमर्थ तज्ञ तद्धिकरणं च संयुताधिकरणं चः ममुज्ञये, अत्र च सामाचारी-श्रावकेण न संयुक्तानि काकटादीनि धार्योणि, अयं च हिंसप्रदानज्ञतस्यातिचारः, तथा ' उपमोगे ' सकुन्द्रोग्ये पुष्पताम्बुलादिक्षे अस्य बोपळक्षणत्वारपिरमोगे च-पुनः पुनर्मोग्ये वस्त्रदेश स्थापेसुज्यत इत्युपमोग इति व्युत्पर्या सामान्येनेव व्युपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तहुपमोग्यं वस्तु तहुपमोग्यं वस्तु तहुपमोग्यं वहुन हिवाक्षितं तसिम् ' आतिरेकं ' आधिक्यं, इहापि सामाचारी—उपमोगातिरि- क्रित्यमित्यं वादे तैळामळकानि बहुनि गुह्णाति तदा तह्णेल्येन बहुवः स्नातुं तहागादौ व्रज्ञन्ति, ततः पूतरकाप्का-कियायुक्तस्तस्य भावः कोकुच्यम्-अनेकप्रकारा मुखनयनादिविकारपूर्विका परिहासादिजनिका चेष्टा, भाण्डानामिव है विडम्बनक्रियेत्यर्थः, अत्र सामाचारी—ताह्यानि भणितुं न कल्पन्ते याह्येलेंकस्य हास उत्पचते, एवं गत्या गन्तुं

पानस्मुदएण गिही भंजइ एवं अविण्णाणो ॥ ९१ ॥ ' कन्दपीदि ' पूर्ववाणितातिचारपञ्चकं ' उपेत्य ' आकुट्या ' कुवेत् ' विद्धानः, कीद्दक्षः सन्नित्याह—अति-च कन्द्रपीद्यः पञ्चातिचाराः पापोपदेशहिंसप्रदानप्रमादाचिरतत्रतेषु दर्शिताः, अपध्यानाचरितत्रते त्यनाभोगादि-शाटियेत्वा तडागादीनां तटे निविधोऽझिलिभिः साति, तथा येषु पुष्पादिषु कुन्ध्वाद्यः सिन्त तानि परिहरति, एते तदा तैलामलकैः शिरो घषियता तानि च सर्वाणि -अतिबाधितः शुभभावं प्रतीत्य परिणामः-अध्यवसायो यस्यासौ अतिक्विष्टपरिणामः, व्रतानिरपेक्षाध्यवसाय नाऽपध्यानवृत्तिरेवातिचार एतदनुसारेणानुक्तोऽपि द्रष्टच्यो, न चायमेव, किन्तु कन्द्पीद्योऽप्यनाभोगादिनैवातिचाराः, आकुष्ट्या तु भङ्गा एवामी, तथा च वस्यति 'कंदप्पा ' इत्यादि, इमान् पञ्चातिचारान् गाथोक्तसङ्ख्याऽपेक्षया यादिवधोऽधिकः स्याद्, एवं ताम्बूलादिष्वपि विभाषा, न चैवं करपते, ततः को विधिरुपमोगे १ न तु सर्वेथा सङ्ख्यानियमोऽयं, 'परिहरेत् ' परिवर्जेयेदिति गाथार्थः ॥ भङ्दारे— कंदपाइ उनेचा कुवंतो अइिकाल्डिपरिणामो ताबद्वह एव स्नातव्यं, नास्ति चेत्तत्र सामग्री

समुदायार्थः—ये सम्यक्चिन्तनाचुपयुक्ता यतनया चिन्तनादिकमपि कुर्वन्ति तात् साधूत् नमस्यामि, तत्र चिन्तनो-निभूलकाषं कषतीति मानः, ' एतत् ' अनर्थद्ण्डविरतिवतं ' अविज्ञानः ' विशिष्टविवेकरहित इति गाथार्थः ॥ जयं भुजंती भासंतो, पायं कम्मं न बंघई ॥ १ ॥ " कीदशाः सन्तः १ इत्याह-तास्मिन्-चिन्तनादौ उपयुक्ताः ाचतांति करिंति सयंति जंति जंगीत किंपि जयणाए । तम्मुबउत्ता सम्मं, जे ते साहु नमंसामि ॥ ९२ ॥ 'चिन्तयन्ति' ध्यायन्ति 'कुवेन्ति' विद्धति 'शेरते' स्वपन्ति 'यान्ति' गच्छन्ति 'जल्पन्ति' माषन्ते 'किमपि' द्तावधानाः तदुपयुक्ताः, ' सम्यक् ' अवैपरीत्येन ये तान् 'साधून्' अमणान् 'नमस्यामि' नमरकरोमि । अयमज किञ्चदेव धमेपुष्टिकारकं, न तु सर्वमेव आत्तीदि पापजनकमिप, 'यतनया' गुरुलाघवालोत्तनरूपया, एतद्रहणेन चैतः इति सावः, केनेहरा इत्याह—' पापस्य ' रजसः ' उद्येन ' विपाकेन ' गृही ' गृहस्थः ' भनक्ति ' विनाशयति, दाह-सर्वोऽपि क्रिया यतनया कियमाणा न पापबन्धाय, यहुक्तम्—" जयं चरे जयं चिहे, जयमासे जयं सए। भावनायां त्वस्येयं गाथा--

दुष्कृतदानपूर्वमनुतापगर्भ तत्त्यक्त्वा निरवधमेवानुष्ठातच्यं, तत्रापि तदुपरतये शक्ते सत्यामभिष्यहसारं कायोत्सगादि || पयोग उपयोगलक्षणोऽनादिनिधनः शरीराद्योन्तरभूतः स्वयं कर्मणः कर्तां तत्फलोपमोगी च जीवो मया चिन्तनीयः, पूत्रेवदिति, यानोपयोगस्तु युगमात्रन्यस्तद्दष्टिनाऽन्याक्षित्तिचित्तेन दृष्टि पूतपद्न्यासं त्रसाचसंसक्तमागेणोत्पन्ने गुर्वादि-अजीवादिवी तस्त्रक्षणाद्युपेती, अयं चाप्रवृत्तिन्तस्योपयोगः, प्रवृत्तिनिन्तस्य त्वेयं—िकमहं शुभं चिन्तयास्यशुभं वा १, विधेयमिति, रायनोपयोगस्त्वनागतो गुरुसकारो मुखवक्षिकाप्रत्युपेक्षणपूर्वकं संस्तारकमनुज्ञाप्य बाहुपधानेन कुम्कुटीन्यायेन पादप्रसारणादि करोति, प्रत्युपेक्य प्रमुज्य च स्थाने मुञ्जति, भिषिशयनादौ तु मिध्यादुष्कृतादि |अयमप्रवृत्तव्यापारस्योपयोगः, प्रवृत्तव्यापारस्य त्वहं न किञ्चित्सावद्यमाचराामि, अनुपयोगादिना सावद्याचरणेऽपि मिष्य्या-ज्ञुमाचिन्तायामप्यपरापरपदार्थेषु गच्छचिनं निवार्यम्, एकस्मिन्नेव वस्तुनि सुक्षमसूक्ष्मतरोपयोगेन घायीमिति, वामपार्श्वशायिना मया शयनीयं, शयनप्रवृत्ती तु न निमृष्टं शेते, सङ्गोचितपाणिपादस्तु यदाऽऽसितुं न शक्नोति तदा करणोपयोगोऽपि एतत चैत्यवन्द्नाप्रातिकमणादि निरवद्यानुष्ठानं शास्त्रोत्कविधिना मया कार्यं,न पुनः सावघन्यापाररूपम् तत्र यदाऽनाभोगादिनाऽग्रुमं चिन्तयति तदा मिथ्यादुष्कृतदानपूर्वमनुतापगभेमग्रुमं पारित्यज्य ग्रुभमेव पुनश्चिन्तयेत

लोपश्चात्र प्राकृतरील्या, ' निरवद्यस्य ' निष्पापन्यापारस्य पठनादेः ' इह ' अस्मिन् शासने लोके वा ' सेवनं' सहावधेन गर्होण वर्तन्ते सावचाः ते च ते योगाश्च व्यापाराः सावद्ययोगारतेषां वजनं-त्यागः अनुस्वार-निवारणार्थे तु शुभाध्यवसायस्य मौनाभित्रह्यहणमिति गाथार्थः ॥ गतं भावनाद्वारम् एतद्रणनाच नवभिरपि हारैच्योख्यातमनथेदण्डाविरातित्रतम्, अस्य च्याख्यायां च समाप्तानि त्रीण्यपि गुणत्रतानि, अधुना शिक्षाव्रतानां शिक्षापदाख्यद्वितीयनामवतामवसरः-तानि च सामायिकादीनि चत्वारि, तान्यपि च याद्यादिनवद्वौरेरेव प्रत्येकं 🎳 डुण्छतादि पूर्ववदेतत्, अतिप्रसङ्गनिवारणाय च तनूत्सगीभिग्रहोऽत्रापीति, जल्पनोपयोग: पुनः षोडशवचनविधिज्ञेना-त्मपरहितमककेशमनवद्यं मया भाषणीयं, तद्पि कार्यापतितमेव, न निष्प्रयोजनम्, अन्यथात्वे तु पूर्वेवद्, अतिप्रसङ्ग-| 🎳 | कार्ये मया गन्तव्यं, प्रवृत्तगमने।पयोगरतु यथाचिन्तितनिष्पाद्नमेवोपयुक्ततया, अनाभोगादिनाऽन्यथाकरणे मिष्या-सन्तेसु य भूएसुं समयाभावों य सामइयं ॥ ९३ ॥ सावजाग वजाण निरवज्ञस्तेह सेवणं जं च। ||वाच्यानि, अतः प्रथमं सामायिकवतं प्रथमद्दारेणाह-

शब्दः समुचये, न केवळं सम्यक्त्वश्चतं, तथा देशविरतिः, प्राक्रतत्वाल्लुप्तविभक्तिको निर्देशः, विरमणं विरतिः। 'सामाथिकं' प्राप्तिकपितशब्दार्थं, अयमत्र भावार्थः-आवकाणां त्रिविधं सामायिकं, तद्यथा-सम्यक्त्वसामायिकं श्रुतसा-समो-रागहेषवियुक्तस्तस्याऽत्यो-लामो ज्ञानद्शैनचा-燭 ||माथिकं देशविरतिसामाथिकं च, यद्यपि च सवैविरतिसामाथिकमपि चतुर्थमस्ति तथाऽपि मृष्टिणां तस्यासम्भवात्त्रि-अभ्यसनं यज्ञ तथा ' सर्वेषु ' समस्तेषु ' चः ' पूरणे ' भूतेषु ' प्राणिषु रात्रीमेत्रादिरूपेषु ' समताभावश्र ' देशस्य देशेन वा विरतिदेशविरतिः-रथूलप्राणातिपातादिविरातिलक्षणा, एतत् 'त्रिविधं' त्रिपकारं 'गृष्टिणां' वेश्मवतां रित्रसत्कः समायः स एव सामायिकं, स्वार्थ इकण्, चकारो भूतव्यतिरिकानुक्तमणिलेष्टुकनकादिपदार्थसमुचयार्थः, सम्यक्तं च-तत्वार्थश्रद्धानरूपं श्रुतं च-श्रुतज्ञानं सम्यक्त्वश्रुतं, समाहारत्वादेकत्वनपुंसकत्त्रे, ततः सर्वेषु भूतेषु मण्यादिषु च समताभावः सामाथिकमिति गाथार्थः ॥ भेदद्वारिमदानीम्-सम्मनसुगं तह देसविरइ तिविहं गिहीण सामइयं। इनिरियमावकहियं अहवा दुविहं तयं नेयं ॥ ९४ ॥ तुल्यतापरिणामश्र यः तत्र ' सामायिक ' मिति सम्बन्धः.

🖑 नियमं वा पर्युपासे इत्यादि विहितकालावि , यावत्कथिकं चोपसर्गप्राप्तः सामाधिकं करोति, प्रियमाणेनापि न मया सामायिकं 'होयं , ज्ञातन्यं, कथं हिविधामित्याह—इत्वरं यावत्काथिकं च, तत्रेत्वरं-पारामितकालिकं यावत साधूत् ंताती। 'इत्तिय' मित्याद्यत्तरार्द्ध, अत्र च ' अथवा ' प्रकारान्तरस्चनार्थः, तचेदं—' हिविधं ' हिप्रकारं 'तत्" कितोऽसि शाकिदिनकरिकरणात्रतः स्थातुम् १॥१॥" इति, व्यवहारतस्तु सम्यक्त्वश्चतयोरुपचरितमेव समभाव-तं मोणंति पासहा ॥ १॥ ॥ ज्ञानेऽच्युक्तं—" तज्ज्ञानमेव न भवति यस्मिन्नुदिते विमाति रागगणः । तमसः 🏋 अतयोरि सतोर्निश्वयतो भवत्येव, यहक्तमाचाराङ्गे—" जं मोणंति पासहा तं सम्मंति पासहा । जं सम्मंति पासहा हैं। नायां हु यथावरिथतत्वमेव श्रद्धानज्ञानयोनीरित, यहा रागहेषविच्युतस्य यो लामः स सामायिकं, स च सम्यक्ति-भे ब्रुमः, यथावस्थितश्रद्धानज्ञानरूपे हि सम्यक्त्वश्चते, यथावस्थितं च श्रद्धानो जानानश्च समभाव एव, विषमभाव- विषमुक्तं, नत्त सामायिकं नाम समभावरूपं प्रागाख्यातं, सम्यक्त्वश्चतयोश्च श्रद्धानज्ञानरूपयोः कीद्दशी समभावता?, के सावदामासेवनीयं, उपसर्गकारिण्यपि न क्रोधवशानेन मान्यमित्यादिरूपमिति गाथार्थः ॥ साम्प्रतं च यथा जायत इदं तथा कथ्यते-

अतः 'सः ' आवकः "सम्यक ' अवैपरीत्येन ' इय ' एवं लाभस्य दर्शनं तेन लाभद्रशेनेन ' पुनः पुनः ' भूयो कर्मक्षयोपश्चमेन कर्मक्षयोपशमस्तेन साधुरिन, यतो इय लाभदंसणेणं पुणो पुणो कुणइ सामइयं ॥ ९५॥ कमाम्खाओवसभेण क्यसामइओ जइन्त्र सो सम्म यतिरिव १ कर्मणो—देशचारित्रावरणीयद्वितीयकषायत्रक्षणस्य कृतसामायिकः ' विहितसममावरूपाचिशिक्षात्रतो '

'सामाइयंमि उ कए समणो इव सावओ हवड् जम्हा । एएण कारणेणं बहुसो सामाइयं कुज्जा ॥ १ ॥ ग अत्र

|च यतिरिवेति शब्देन आवकस्य सामायिकवतोऽपि साक्षाद् यतित्वं निषिद्धं, तस्यानुमतेरिनवारितत्वाद् अनियतका-

लत्वाच, यतेरतु त्रिविधं त्रिविधेन निवृत्तत्वाचावज्जीविकत्वाचेति गाथार्थः॥ एतच सामायिकं यो यत्र यथा

करोति तथाऽन्यकर्नेकगाथान्याख्यानेन समयसामाचायाँ च सोपयोगत्वात्प्रदृश्येते, तत्र गाथा---

भूयः 'करोति ' विद्धाति सामायिकं, एतदुक्तं भवति—यो हि गृही कर्मक्षयोपशमेन कुतसामायिकः साघुरिव भवति तस्यैवंविधफलदर्शनेन भूयो भूयः सामायिककरणेच्छा संपद्यते, तया च सामायिकं जायत इति, यदुक्तं—

पणिवायाणंतर साहु वंदिउं कुणइ सामहयं ॥ १ ॥ चेइहरसाहुगिहमाइएस सामाइयं समो कुना।

करोति सामाथिकमित्यक्षरार्थः, पदार्थरत्वयं-चैत्यानि-अहैत्प्रतिमाः प्रशरतभावचित्तहेतुत्वात् चित्तमेवं चैत्यमिति चैलगृहसाधुगृहादिकेषु मकारस्यालाक्षणिकत्वात सामाथिकं समः कुर्यात प्रणिपातानन्तरं साधून् विन्दित्वा

गृह्यतेऽनेन संसारिनवन्धनकर्मणा जीव आत्मीयभावगृहीतेनेति गृहं-वेश्म, वैत्यगृहं च साधुश्च गृहं च ब्युत्पत्त्या कथ्यन्ते तेषां गृहं चैत्यगृहं-जिनायतनं, साघयति-निष्पाद्यति मोक्षळक्षणं पदार्थमिति साघुः-यतिः,

कियाविशेषणं दश्यम् । अयं च विधिः अपित्मुदेवसूरिमिन्योख्यातः, परं न प्रायः सामाचायेतं दश्यत इति, तद्-

क्किचेच 'पणिवायाणंतरसाहुवंदणं भी पाठः, तत्र प्रणिपातानन्तरं साधुवन्दनं यत्र सामायिककरणे तत्त्रथेति

प्रणिपातदृण्डको 'नमोत्थ्य ण ' मित्यादिस्तस्मादनन्तरं 'साघून् वन्दित्वा ' यतीनभिवाद्य करोति सामाथिकै,

रागहेषयोमेध्यस्थः अविकृतो वा 'कुर्यात् , विदृध्यादिति यो यत्रेति कथितं, यथा करोतीत्येतदुच्यते-प्रणिपातः-

चैत्यगृहसाधुगृहाणि तान्यादियेषां पौषधशालादीनां तानि तथा तेषु 'सामायिकं' प्राप्निरूपितशब्दार्थं समः'

नुसारेणैवं ज्याख्या—प्रणिपतनं—प्रणिपातः सामान्येन प्रणाममात्रं, स च साध्ववप्रहसूचनादत्र साधूनामेत्र द्रष्टन्यः,||ॐ| | च निर्वापारस्तत्र करोति, चतुषु तु स्थानेषु नियमेन करोति-चेत्यगृहे साधुमूले पौषधशालायां गृहे बाऽऽवश्यकं || कुर्वाण इति, एतेषु च यदि चैत्यग्रहे साधुमूले वा करोति तत्र यदि केनापि सह विवादो नास्ति यदि भयं कुतोऽपि 🛞 न विदाते यदि कस्यापि किञ्चिन्न धारयति मा तत आकर्षापकर्षों भूतां यदिवाऽधमणेमवलोक्य न गुर्लीयात मा विन्दित्वेत्यनेन तु साध्वासन्नविधिः, यतो यंत्राहिन्नैत्यानि तत्र तह्रन्द्नापूर्वं सामाथिकं शाह्यं; चैत्यवन्द्ना तु प्रणि-पातदण्डकपूर्विकेति, अनेन च चैत्यसाधुसमीपलक्षणस्थानद्रयानुसारेण शेषाण्यपि गृहादिस्थानानि सूचितानि, तुलादण्डमध्यग्रहणन्यायेनाद्यन्तग्रहणमपि आवश्यकचूण्योधुक्तसामाचारी त्वियस—सामाथिकं आवकेण कथं कार्य १, तत्रोच्यते—आवको द्विविधाः |तस्मादनन्तरं साधुवन्दनं कृत्वा सामाथिकं करोति, यदा प्रणिपातानन्तरमित्यनेनाहेंचैत्यासन्नविधिरमिहितः, साधून् ॥ अनुष्टिप्रात ऋदिप्राप्तस्र, तत्राचश्रेत्यगृहे साधुसमीपे पौषघशालायां गृहे वा यत्र वा विश्राम्यति पुन्छति (तिष्ठति ) | प्राग्ट्याख्यापक्षे तु साधुसमीपमेव मुख्यत उक्, केवलमनेनैव |बोध्यमित्यन्यदीयगाषार्थः॥

भाङ्गीदितिबुद्ध्या यदिवा गच्छन्न किमपि व्यापारं व्यापारयेत् तदा ग्रह एव सामायिकं गृहीत्वा है वैत्यगृहं साधुमूलं वा यथा साधुः पञ्चसमितिसमितिस्तिक्षिगुसिगुत्तरत्या याति, आगतश्च त्रिविधेन क्षित्यगृहं साधुमूलं वा यथा साधुः पञ्चसिनित्तमितिसमितिस्तिक्षिगुसिगुत्तरत्या याति, आगतश्च त्रिविधेन त्रिविहेणं जात्र साहुं पञ्ज्ञासामी रयादि सूत्रमुच्चार्य, तत ई्योपश्चिकीं प्रतिकामरयागमनं चालोचयिति, विद्यमि तत आचार्यादीन् यथारत्नाधिकतयाऽभिवन्च सवैसाधून् उपयुक्तोपश्चिहः पठित पुरतकत्राचनादि वा करोति, क्षित्र तत आचार्यादीन् यथारत्नाधिकतयाऽभिवन्च सवैसाधून् उपयुक्तोपशिकः पठित पुरतकत्राचनादि वा करोति, क्षित्रकार ह व्याद साधवे न सित तदेर्यापथिकीप्रतिक्रमणपूर्वेमागमनालोचनां विधाय चैत्यवन्दनां करोति क्षितः पठनादि विधने, साधुसन्दात्रे प्रव विधिन, एवं पौषध्यालायामिप, केवलं यथा गृहे आवश्यकं क्षत्रीणो विधिना क्षित्रमन्त्रात्ति वाच्यं, " समणेण सावपुण य अवस्स कायव्ययं किष्ति ।

भ | हवइ जम्हा " इत्यादिवचनप्रतिष्ठितत्वादुस्य, मुखवस्त्रिकाप्रत्युपेक्षणपूर्वे च सर्वत्र सामायिकं साध्यादिसंभीपे विधिना क्षि भ प्राद्यमिति । ऋष्टिप्राप्तस्तु चैत्यगृहं साधुमूलं वा महस्त्येवैति येन लोकस्यास्था जायते, चैत्यानि साधवश्च सत्पुरुषप-

🕍 नियमं पञ्जुवासामीत्यासुचार्येयांपिथकादि प्रतिकम्य यथारात्निकतया सर्वेसाध्याभिवन्य प्रच्छनादि करोति, सामाः |%|| प्रीरचितमासनं घियते, अस्य च, आचार्यास्तूरियता एवेतस्ततश्चङ्कमणं कुर्वाणा आसते तावद्यावदेष आयाति, ततः: |%|| सममेगेपविशन्ति, अन्यथा तूर्यानातुर्यानदोषा विभाष्याः, एतच्च ग्रासाङ्गिकमुक्तं, प्रकृतं तु सामायिकस्थेन विकथादि न 🖐 एव तदाऽस्यागमनवेलायां न कश्चिदुन्तिष्ठति, अथ यथाभद्रकस्तदाऽस्यापि सन्मानो दर्शितो भवत्नितिबुद्धयाऽचायोणां 👭 🍿 भत्रं साधुसमीपे मुखपोतिकाप्रत्युपेक्षणपूर्वं 'करेमि भंते ! सामाइयं सावज्जं जोगं पचक्खामि द्वविद्दितिविद्देणं जाय | 🖑 🗎 मधेन हरस्यशाद्यनानयनप्रसङ्गत, आयातश्च चैत्यालये विधिना प्रविश्य चैत्यानि च द्रव्यभावस्तवेनाभिष्ट्य यथासं- अत एव च सर्वेनयसमूहमयं जिनमतमभिधीयते, यथोक्तम—" सोउं सहहिऊण य णाऊण य तं जिणोवएसेणं। तं ते कंडरीयसरिसा भमंति संसारकंतारे ॥ ९६॥

| कण्डरीकाभिघानराजपुत्रतुल्याः ' अमन्ति ' पर्यटन्ति संसरन्त्यस्मिन् प्राणिन इति संसारो-नारकतिर्यंङनरामर-। 'सामायिकं' उक्तशब्दार्थं 'तुः' पुनरथें तस्य चात्रे योजना 'प्रातिपद्य'अङ्गीकृत्य 'भञ्जन्ति' विनाशयनित गितिलक्षणः स एव चतुरशीतियोनिलक्षगहनत्वाज्जरामरणादिभयाकुळत्वाच कान्तारम्-अटवी संसारकान्तारं तिसमन् । नन्वत्र देशविरतश्रावकाः प्रस्तुताः कण्डरीकस्तु प्रतिपन्नसवैविरातिः अतः कर्षं सोऽत्र दृष्टान्ततया सङ्ग-गच्छते १, सत्यं सर्वविरतेरिष सामायिकमेदत्वेन तच्छब्द्वाच्यत्वादित्यदोष इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थस्तु विरिचित्रमरतादिस्तसक्षेत्रीविशेषो गङ्गासिन्धुप्रमुखचतुद्शमहानदीप्रतिषद्धानेकसहस्रसङ्ख्यताटिनीसमूहरमणीयो जम्बू-भद्रशाल्वनोपशोममानभूमिकेन नन्द्नसामिमानामाभिषानोद्यानह्याळङकृतमेखलायुगळेन पण्डकवनखण्डमणिडत-|| पुनः ' कमेदोषेण ' चारित्रावरणीयाद्रष्टापराधेन " ते ' सामायिकप्रतिपत्तारः प्रस्तुतश्रावकाः, किंभित्याह—'कण्डरीकसहशाः' आस्त समस्तशस्तवस्तुस्तोमनामासङ्ख्येयद्वीपसागरमध्यवत्ती हिमवदादिषट्संख्याविख्यातवषेधरगिरिवर-हीपनामा हीपः, तत्र योजनलक्षप्रमाणेन किरणनिकरप्रहतान्धकारपञ्चप्रकारसाररत्नोन्मिश्रजात्यजांबूनदमयेन कथानकगम्यः, तचेद्म —

लोकस्तत्समीपं, विधिवद्दन्दनापुरस्तरं च सूरिद्त्तधमैलाभाशीबीद्मुदितमानसः समुपविवेश यथास्थानं, सूरिणा प्रार- 🦓 ब्घा घर्मेदेशना, यथा—अनाचनन्तसंसारे, मिष्यात्वादिवशीकृताः । प्राणिनः कमे बप्नन्ति, ज्ञानावरणादिमेदवत् ॥१॥ ( महाविदेहाभिषानं क्षेत्रं, तास्मिन् पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिणी नगरी-विपणिपथविकीणैस्वर्णरत्नप्रवालक-आता युवराजः, तयोश्र स्वपुण्योदयानुरूपतंपद्यमानानवद्यसांसारिकसुखानुभवयोः नित्याऽनुपालयतोमेहीमति-चक्राम प्रभूतः कालः, अन्यदा च समाजगाम प्रामनगरादिषु विहारक्रमेण बंभम्यमाणः सुस्थिताचार्यस्त-निवासः ॥ १ ॥ तस्यां च-स्वकुलगगनभानुभीतिबङ्घोक्टशानुनैयविनयपटिष्टः शिष्टचेष्टागरिष्ठः । अरिकरिवर-🐞 मुकमलयजादिद्रव्यजातीविंहोक्य । भवति मनसि नूनं पान्यसार्थस्य यस्यां, नतु सुवि नगरीयं सवेह्हसी-शिखरिसमुद्दीपितदेवकुरूतरकुरक्षेत्रविभागं सीतासीतोद्दाभिघानमहानदीहितयोभयतटनिविष्टद्दात्रिशहिजयविभूषितं कुम्मोन्देदलीलायितेन, प्रकटितानिजनामा पुण्डरीको नृपोऽभूत् ॥ २ ॥ तस्य च कण्डरीको नामा लघु. 🐕 शिखरेण महामेरुणाऽधिष्ठितमध्यं मेरुदक्षिणोत्तरपाश्रीवेराजमाननिषधनीऌवन्तपर्वताऽऽलग्नसमुश्थितचतुर्वक्षरकार-जगरी, समबसूतो बाहरुवाने, विदिततदागमनवृत्तान्तः समं पुण्डरीकनरपतिना वन्द्नादिनिमितं समायये नगरी-

ततस्तीहणकरपत्रैः कपाटवत् ॥ ४ ॥ शक्तवादिभिविन्ते, कल्प्यन्तेऽांतेांनेव्विश्मारटन्तः कटुस्वरम् । विपाटयन्ते | अ दारुवत्तथा ॥ ५ ॥ भिन्नाहिकन्ना द्रता एवं एनः मेकिन्यन्ते । नीयन्ते शाल्मलीदेशमालिङ्ग्यन्ते च तास्ततः । वज्नकण्टकमिन्नाङ्गाः, रसन्ति करुणस्वरम् ॥ ७॥ तप्तत्रपु च पाय्यन्ते, अन्यान्यसमुखाकारापयघामाववात्तनः। पृथिव्यां बत सप्तम्यां, विद्यन्ते वज्रकण्डकाः ॥ १२ ॥ तन्मध्ये नारका जाताः, हि निर्मेत्तुं न च पारिताः। उत्पतन्तः पतन्तश्च, तुचन्ते मरणावधि ॥१३॥ अत्रान्तरे नृपातिराह—भगवन्। नारकाणामिति-दारवन्तथा॥ ५॥ मिन्नाहिछन्ना हता एवं, पुनः संघटिताङ्गकाः । दुवीरदैवयोगेन, भूयो विध्य ततोऽसुरः ॥ ६॥ पत्रिशिङ्चनते राह्यसन्निभैः॥ १०॥ एवं तिमृषु पृथ्वीषु, परतस्तु परस्परम् । षष्ठीं यावन्महादुःखं, नारकैरुपजन्यते ॥ ११॥ 🛮 | प्रचुरदुःखता भगवता प्रतिपादिता, तत्र च नरकोत्पचौ प्राणिनां किं मिध्यात्वाद्य एव सामान्यप्रत्यया उतान्येऽपि विशेषप्र- 🕅 नरकादिभवे क्षितारतेन चारयन्तवैरिणा । सहन्ते दुःखसङ्घातं, छेदनाचमनेकघा ॥ २ ॥ तथाहि नारका इष्ट्रा, घटिकाः 🕅 संदंशविषृताननाः। हढं आष्ट्रेतु सुज्य(मृज्य)न्ते, मक्ष्यन्ते निजमामिषम्॥ ८॥ तार्थन्ते च बसापूयराधिरक्केदक-इमलाम् । त्रायध्वमिति जल्पन्तो, घोरां वैतरणीं नदीम् ॥९॥ असिपत्रवनं याताः, कथञ्चिते ततऋयुताः। तत्रापि पतितैः |अन्योन्यसंमुखाकारोपयेघोभाववर्तिनः। पृथिव्यां बत सप्तम्यां, विद्यन्ते वज्रकण्डकाः॥ १२ ॥ तन्मध्ये नारका जाताः,

स्ययाःसिति!, सूरिणोर्क-सित्त विशेषप्रत्यया अपि, तथा चागमः—" महारंभयाए महापिरग्गह्याए कुणिमाहारेणं विशेषप्रत्यया अपि, तथा चागमः—" महारंभयाए महापिरग्गह्याए कुणिमाहारेणं विविद्यवहेणं जीवा नरवाद्यं कम्मं निञ्चतंति" तत एतदाक्रण्यं भूपितिः सत्रासं हा गतोऽस्मि तहिं नरकं महारम्भ- कि तादिविशेषप्रत्ययानां राज्यनिक्धानां सिय सन्दावादिति विचिन्त्य प्रणामपूर्वं पुनरक्षनीनमुनि—स्वासित् । अस्ति किश्विद्यानायंणं सविस्तारम्धाद्याह्याह्याह्याह्याह्याह्याह्मित्तम्—अस्ति भागवती दीक्षा, राज्ञोचे—किह्या सा , तताः सियादित्य । अस्ति कुष्यताचार्येण सविस्तारम्भाद्ये निवेद्य रातो निजवेद्य, तताः हिंग स्वासित्याह्मित्राह्मित्राह्मित्या कण्डरीकं राज्ये गृह्यामि भवत्याद्मुलेऽह्यिमां, ततोऽतिहृष्टचेता उत्याय भू मृयोऽभिवन्य भावसारं गुरूत्त्य गतो निजवेद्यम् तत्राहृतः प्रस्तावे क्राचित् कृष्यदे भागवाद्येण महाप्रकानिक्षित्यम् स्वास्ति क्राव्यत् भागवाद्या स्वास्ति । परिगृहा- क्राव्यत्याद्येणिक्षित्रम् । अहं तु त्वद्यमत्याद्भिक्षेणोक्तं-द्योतिहेतुत्ववेषतो, महारम्भतादिभिनेरक इति व्याख्यातं सूरिभिः। क्राव्याव्यात्रमिहितं-भावे । यद्गेह्यामिदं राज्यं तात्के महाप्तात्याद्येषित्र । तवाहमपि नानिष्टो, यतोऽभुवं कदाचन क्राव्यात् राज्ये पश्चिमवयित हातं क्रायाः।।।।।

सर्वेविरातिविषयां मनोरथमालामनुचिन्तयन् राज्य एव, कण्डरीकरत् गृहीतिद्विषयिषक्षः सुरियता-||<u>[</u>तु | विशेषः, ततः समागतारतस्यामेव पुण्डरीकिण्यामाचायोः, आवासिताः प्राशुकोद्यानभूमौ, विज्ञायागमनमाचार्याणां 🕌 | समाययौ राजा बन्दनानिमित्तम्, अभिवन्य परमभक्त्या मूरीन् पप्रच्छासौ-भगवन् ! कारते कण्डरीकमुनिः १, | क चार्थैः समं विहरम् ग्रामारामनगराकरमिडतां वसुमतीं निनाय कियन्तमि काले, अन्यदा तु || पुण्डरीकेण गत्ना सुरिसमीप स्वीचकार व्रतं, पुण्डरीकरतु ततः प्रभृति स्थितो विशेषेण आवक्धमैपरायणः सतत-|तथाविधभवितज्यतावशेन गृहीतोऽसौ रीद्रज्याधिना कारितः स्वसामग्न्यनुरूप्यमौपघादि सूरिमिः, न जातो||पुँ ||विभान्यते॥१॥ यदुक्तम्-मङ्जचित महीमण्डलमिव्यः युष्यति लघूभवति मेरः। साहसवयोन पुंसामनुकूलं||ह्र सबित देवमपि ॥ २ ॥ न चाहमप्यन्येन पित्रा जातः, तद्वश्यं मया प्रज्ञिय प्राह्मेति प्रतिपादयत्रियिष्यमानोऽपि || सूरिणा निहिंटं-विचतेऽस्मिनेव पुरोऽवलेक्यमाने शून्योद्यानपालवेश्मानि, राज्ञोत्तं-किमिति युप्मत्पार्श्वे एव नोप-||विष्टः १, सूरिणाऽभ्यधाःथि—किञ्चिद्रोगवद्याग एप न शक्तोति महतीं वेलामुपविष्ट आसितुं, ततो राजा स्वयमेत ततः कण्डरीकः-किमत्र परिकर्मणया-यात्रत्ताहसमालम्ब्य, तात ! कार्ये प्रवस्येते । धीरैने दुष्करं तातिकित्रित्त

श्री गतस्तरमार्श्व, बन्दित्वा पृष्टः ज्ञारीरवाचों, काथिता तेन, तत आदिष्टा भूपतिना भिषम्वराः यथा प्रगुणीक्रियतामयं साधः; श्री व्यावादिना येन प्रयोजनं तदस्माकं ज्ञाच्यं येन संपादयामः, तैरपि यथाऽऽदिशति देवस्तथा क्रियत इति प्रति- श्रिक्त प्राप्ति स्पाद्यति स्पाद्यति राजाऽऽदेशेन नियुक्तकपुरुषैः, मासक- श्रिक्त व्याप्ति व सूरिणा तत्समीपे परिचारकसाधून् धृत्या चक्रेज्यत्र विहारः, तस्य च क्रमेण निवृत्तकपुरुषैः, मासक- श्रिक्त व व्याप्तिः, सूरिश्व कदाचित्रस्याववृते तत्रेव, ददशे कण्डरिकं नीरोगतव्रं, ततः स्थित्या कानिचिद्यिनात्यादिदेशामुं, श्रिक्त व्याप्तिः कण्डरिकं | बहूनि दिनानि स्थितोऽस्यत्र तं न चेकत्र साधूनां प्रभुतकाठमवस्थानमुचितं, सिद्धान्तानि- श्रिक्तात्त्र, तथा चोक्तम्—" पदिवंघो छद्वयनं, न जणुवयारो न देसविण्णाणं । नाणाराहण कञ्जे इद्द दोसऽविहार- श्रिक्तात्र, तथा चोक्तम्—" पदिवंघो छद्वयनं, न जणुवयारो न देसविण्णाणं । नाणाराहण कञ्जे इद्द दोसऽविहार- श्रिकंति। इग्वत्यात्र व वातिरोगाद्यक्षेपपाचारेणोपचर्यमाणः सुक्तिग्वम्यक्षित्रात्तिक्छात्रेत्ताः व्याविष्यात्यम्यापि भजते, तेन क्षेत्रेत्ताः विद्यान्त्रेव स्थातुमिन्छामः, सूरिणा निरदेशि—तिष्ठाप्रतिबद्धचित्तवा, तेनोदितं—इन्छाम्यद्यिशिः, भवित्रेतिः

सम्प्रति नृपतियोमो वयं च गुरुमूळम् । चिन्तितमनोरथानां ममाच जाता सुनिष्पत्तिः ॥ १ ॥ इति प्रतिपाद्यन्नेवादृष्ट-|कोऽमवज्नुपः । तद्रजोहरणं धृत्वा, पुण्डरीकोऽजनि व्रती ॥ १ ॥ पश्चात्पुण्डरीकेण कथितममात्यानां व्यथा—युष्माकमेष| ततो व्यचिति—न शोभनमेकाकिनोऽस्यागमनं, अनेन हि प्रतिपतितपरिणाममेव तमहमाकळ्यामि. तस्मादुचित-| स्योपिर निविष्टं पर्यरितकावष्टम्मेन, सोऽपि दृष्ट्या राजानमुत्सायै पर्यरितकां स्थितस्तेत्रैय पाद्प्रसारिकया, तदीयचेटा-||विशेषविदितान्तराभिप्रायेण च तेन नायमितोऽनन्तरमत्यन्तव्यतपराभग्नः किमप्यपरं भणितुमुचितः, केवलमनुकूल-गुरुपाद्मूलेन न भोक्तव्यं न श्रायितव्यमिति मनिस विघाय गाढ्यतिज्ञां प्रवर्धमानातितीब्रशुभपरिणामी नगरात, इतरोऽपि गतो राजभवनं, बतभ्रष्ट एष कोऽमुष्य मुखमीक्षते इत्यभिप्रायवता परिज-मेवास्याभिधीयत इति विचिन्तयता बसाबे—भद्र ! मया त्वं पूर्वमेव भणितो, न च तदा मदीयवचनमकारि भवता, स्वरूपपिजन एव गच्छामि तत्समीपं ततो गतो यथाचिनिततकमेणैव नृपतिः, यावत्परयत्यमुं सुकुमारहरितकाय-निश्रिकाम

मिनानाद्रं विलोक्यमानः करोमि तावद्द्यद्शमक्ष्यविशेषैवंहोः कालाद्य मोजनं पंत्राद् ज्ञास्याग्यहमेतैः । सर्द्रमित्यापूरय्त् रीद्रध्यानमादिद्श सुपकारात्—भद्राः । यद्त्र किञ्चिद् व्याप्नियते मस्यं तासर्व संस्कृत्योपस्या- । स्या मोजनशाल्यां, तैरिप यथाऽद्रिशति देयस्त्या कुर्म इत्यमियाय कियत्याऽपि वेल्या संपादितं तच्छासनं, । क्षियं तद्मे, उपविद्यो भोजनमण्डपे, द्याऽनेकप्रकारं भोव्यजातं वलिभिद्देवेला निर्द्धाट्यन्त इति प्रेक्षणकदृष्टा- । यथेपिततं याव्यज्ञात्रवाद्रात्री नाय विद्याद्रिको प्रताः कुरक्षामकुक्षिणा तेन तायद्वतं यथेपिततं याव्यज्ञात्रवाद्रात्री जाद्रमे नाय्यास्त—यदि कथमपि देवादह्मेतामत्रापदं तिरिष्यामि तद्यात्री कोकाः सर्वे निप्राक्षाः सर्वेदिद्यात्रविद्याचिद्रिक्षाः सर्वेदित्रकर्वाच्याद्रकेत्रवाच्याद्रकर्विद्यात्रक्षाः । यण्डरीकोऽपि समुद्धितत्रम्योनमञ्जान्यातः कियन्तं भूमागं स्वेद्धिकारताराणिपादः ( देहः ), कदाचिद्यद्यह्यह्यह्यह्यत्वतित्रकराकरानिकरणकरनिकरोपताप्यानपत्रमादिक्षेत्रचित्रम्यः ।

विशुद्धसामायिकपरिपालनगुणेनाथं स्वरूपकालेनाप्याराधको जातः, कण्डरीको वर्षसहस्रमपि व्रतं परिपाल्यान्ते 🕷 | महाविमानं, तत्राप्यजघन्योत्कुष्टा तस्य त्रयित्रियत्तागरोपमाणि जाता स्थितिः, ततऋयुतः सेत्स्यतीति ॥ एवं च सुविउलंपि। अंते किछिडमावो नवि सुज्झड् कंडरीउन्ब ॥ १ ॥ अप्पेणवि कालेणं केड् जहागाहियसीलसा-रणद्रन्द्रहेत्राज्यत्यजनस्थमानसः श्रीरपीडामात्राचलितसत्वोऽप्यतिशायिक्षुचृषाश्रमादिबाघाविधुरदेहो—नमोऽतीतानागतवर्तमानजिनेभ्यो नमः समस्त-| कारप्रत्याख्यानप्रतास्यातसमस्तव्यापारस्तस्यामेव रात्रौ विप्रहाय तन्त्रववर्तिद्शविध्याणान् प्रययौ सर्वाथिसिन्हं |प्रतिपतितसामाथिकपरिणामदोषेण विराधको, यदुक्तं धमेदासगणिना-'' वाससहस्संपि जहें, काऊणं संजमं सिद्धम्यो नमः संसारान्धकपनिपतितारमाहराप्राणिसावसङ्भेदेशनाऽवलम्बनाकषेणप्रवणाय श्रीसुरियतसूरये, मण्णा । साहिति निययकज्जं पुंडरियमहारिसिन्य जहा ॥ २ ॥ " इति परिभान्यास्य, पालन एव यतितन्यं, मङ्गस्तु रक्षणीय इति दोषद्वारगाथाभावार्थः ॥ यथाऽवस्थितपरिपालने त्वमुष्य गुणं दिद्शियिषुस्तद्वारगाथामाह---अस्तु मे तत्प्रसादात्परमचरमाऽऽराधेनत्यादि चेतासि कुर्वाणः सकल्सन्वक्षामणापुरस्सरं निरावरणमस्तको निदाघतापातिकान्तितसवालुकादंद्द्यमानचरणहन्हो

शिवो-मोक्षः स्वर्गो-देवलोकस्तयोः परमकारणं-प्रकृष्टहेतुरक्षेपजनकत्वेन शिवस्वर्गेपरमकारणं तच सिवसग्गपरमकारणसामाहयसंगमें तु काऊण। सागरचंदमुदंसणहेऊउ, च्यांति नो पत्ते ॥ ९७॥

हिंद्या—माक्षः स्वरा।—प्यष्णाम्यान्यकं तेन सङ्गो—मीलकस्तरसङ्गमस्तं 'तुः ' विशेषणे, कि विशिनाष्टि १, ि तरसामाथिकं च शिवस्वर्गपरमकारणसामाथिकं तेन सङ्गो—मीलकस्तरसङ्गमस्तं 'तुः ' विशेषणे, कि विशिनाष्टि १, ि मावेन, 'क्कत्वा' विधाय, किमित्याह—'सागरचन्द्रसुद्शेनहेतुतः' सागरचन्द्रसुद्शेनावेय हेतू ताम्यां ततः 'त्यजनित हेतुरिति के मावेन, 'क्कत्वा' विधाय, किमित्याह—'सागरचन्द्रसुद्शेनहेतुतः' सागयित जिज्ञासित्यमंविशिष्टानयोनिति हेतुरिति के मुञ्जनित 'नो ' नेव 'प्राप्तं ' क्वयं, अत्र हेतुशब्देन हिनाति—गमयिति जिज्ञासित्यमेविशिष्टानयोनिति हेतुरिति के मुञ्जनित 'नो ' नेव 'प्राप्तं ' क्वयं, अत्र हेतुशब्देन हिनाति—गमयिति जिज्ञासित्यायों । मावार्थस्त कथानकाम्या-

समूहापहास्तितरविरथतुरङ्गमार्गा मार्गसंचरचरणरमणीजनकणत्मणिमेखलानुपुरादिरत्नाभरणरणञ्झणारावबधिरित-

दिग्हारा हारावती नाम नगरी, तस्याः प्रशास्ता प्रधानप्रणतसामन्तसङ्घातो घातितनिःशेषविपक्षपक्षी भरत-

नीमण्डलमण्डनमसमानसेन्यतापराभतसुरलेकिः सौराष्ट्रो नाम देशः, तत्राद्अगुञ्जाभंलिह्यासात्रशिखरिशखा-

न्युत्पन्या दृष्टान्तो विवक्षितः, तस्यापि जिज्ञासितविशिष्टार्थगमकत्वादिति गाथाऽक्षरायों । भावार्थरतु कथानकाभ्या-मवसेयः, तयोश्र सागरचन्द्रकथानकं तावद्—अरित प्रशरतवरतुविन्यासनिरस्तसमस्तदुरितोपद्वो विपुलमेदि-

| बीवना निजरूपविनिर्जितसुरसुन्द्रीसोन्द्र्यो कमलामेला दुहिता बभूव, सा च धनसेनराजसूनवे नभःसेनाय द्वा, हि । विवास वाकाश्वाचारी परिवाजकवेपधारी सम्यग्द्रियिम्पर्वतो वैकियलविध्यसंयुतोऽनल्पकेलि करणपरायणो नारदे। हि । विलया परिअमेरतन्द्रयनमाजगाम, स च तेन प्रधानकन्यालाभाक्षित्तिचेतेन लक्षितोऽपि नोचित्तसपर्यया पूजितो, हि । विलया परिअमेरतन्द्रवाय ततो वेगेन प्राप्तः सागरचन्द्रसमीपं, समुत्यानासनदानवन्द्रनादिविनयपूर्वकं चा-कि भाषिते। यथ:-स्वागतं महर्षे ।, पृष्टश यथा दृष्टपूर्व किचित्राश्रयं यत् किचित्, नारदेनोक्तम्-इहेनायलोक्तिता सम-| स्ताश्चर्यसीमा रूपेण विजित्तरम्भातिलोत्तमा कमलामेला राजदुहिता, सागरचन्द्रोऽभ्यपात्—सा मे स्यात्कथित्री, नारद | ५५| 🛚 👸 क्षेत्रत्रिस्वण्डाधिपत्यप्रकाशमानासमानसाहसातिरेक्तजितवासवो वासुदेवे। राजा, तस्य चात्यन्तविश्रमभभाजनगतियाः 🕌 || जामतिबछुमः सागरचन्द्रनामा तथेव प्रतिवस्ति स्म, इतअन्तस्यामेव नगर्यामुप्रसेनाभिधाननरपतेरभिनवीपारुढ-| १ उयाच-नाहं जाने, यतोऽसौ नभःसेनाय दत्ता, क्षणमात्रेण विसर्जितोऽनेन, गतः कमलामेलोपान्तं, तया च प्रथममेत्र | यिस्नेहसदनं दनुजादिभिरप्यक्षोभ्यसत्त्वनिकेतनं बलदेवो आता, तत्पुत्रश्र निषयसतस्यापि तनूजः संवादिकुमारा-| नारद्मागच्छन्तमवलोक्य विहिताम्युत्यानादिविनयप्रातिपत्तिः, उपविद्यो नारदः, प्रणामपूर्वं भाणितस्तथेत च, तेन

रूपकालितो हार्षिश्राष्ट्रक्षणोपेतः, अपरब नमःसेनः क्षुद्रः शठतानिकेतनं गर्वी मूर्खः सर्वेजनस्य हेण्योऽतिकु- 🔌 · 👸 च जजरुपे-अस्यां मेदिन्यां मया हे आश्चर्ये निरीक्षिते, एकं सागरचन्द्रो निःशेषकलाकलापसंपन्नः सौभाग्य. 🏻 🕯 मिजगाद—नास्मि वेद्यि, अन्ये तु कथयन्ति-नभःसेनेनापमानितो गतः कमलामेलागृहं, तद्त्रे तं विनिन्य सागरचन्द्रे 🖊 च रूपेण वर्णीयेत्वा तत्ताङ्गमाभिळाषिण्या अस्या रूपं चित्रपष्टिकायामालिक्य सागरचन्द्रस्य दर्शितयात्, ततस्त- 🖔 ्र हिषयमनुरागमस्याप्युत्पाचोत्पतित आकारो, तत्यभृत्येव च कमलामेलासागरचन्द्री बभूबतुः परस्पराकाङ्गिणो, ्री तत्यजतुः स्वकीयमीडाादेन्यापारं, जातौ दुस्तहविरहेवेदनादूनमान्तौ, ततश्च सागरचन्द्रावस्थामाकण्ये समागतः 🌡 शम्बकुमारोऽनेकसमाचित्तयाद्वकुमारपरिकारितरतद्दितकं, तदा चासौ पराङ्मुखः कमलामेलामेबैकात्रमनसा ध्याय. बासीव, ततोऽनेन पिहिते तनेने, सागरचन्द्रेणोक्तं—ज्ञाता कमलामेलाऽसि, शम्बेन हासित्येक्तं—नाहं कमला-मेला, किन्तु कमलामेलः, तत्रश्बलेनानेनोक्न-त्वमेव मे कमलद्खलोचनां कमलां मेलयिष्यसीति सत्यप्रतिज्ञो मेवे:, कुमोरैश्च तस्यैवार्थस्य समर्थनार्थं शम्बकुमारो मर्चं पाययित्वा दापितो वार्चे—यथाऽहं परिणाययिष्यामि, मद्ा ||हु|| वसाने च लब्धचेतनेन चिन्तितं—कथमेतऋविष्यति १, यतो—नभःसेनाय द्ताऽसो, पितुभ्यां मयका कथम् । योज्या ||हु|| ||हु|| सागरचन्द्रेण १ दुर्घटं तदिंदं महत् ॥ १ ॥ यदच्यने त्यते स्थानिक व्याप्तिक व्याप्तिक विष्या अनवद्यविद्याबलेन नभःसेनसमीपे रूपान्तरं कमलामेलासन्निमं घृत्वा सुरङ्गयैनामपहत्यानेकविद्याधरस-|| पुरगतामेव तामपहत्योद्वाहितवान, नभःसेनविवाहसमये चानवळोक्यमानायामस्यामपहतेति परिज्ञान-।|| || पुरगतामेव तामपहत्योद्वाहितवान, नभःसेनविवाहसमये चानवळोक्यमानायामस्यामपहतेति परिज्ञान-|| || प्रमुदित्याहः, ततः समुत्यितो बहळकळकळः प्रवृत्ताश्व निरीक्षितुं सर्वत्र कमलामेळां, कथितं च विष्णु-|| || बळदेवयोः, तिरोयुक्तपुर्षेश्व कथिवद्याने विचित्रकीडामिविंचाधरस्त्रणमानेतः ||ॐ||एतदुभ्युपगच्छतः ॥२॥ ततो गतः प्रचुम्नसमीपं, कथितः सवोंऽपि वृत्तान्तः, तेन च दत्ताऽस्मै प्रज्ञती विद्या, इतश्रो-||ॐ|| भयपक्षयोरिप प्रारब्धो विवाहमहः, कृतं वर्णप्रवेशनादि, ततः शम्बेन बहुकुमारोपेतेन सागरचन्द्रमुद्यानं नीत्वा विस्तराश्र सवें कुमाराः सपरिकराः कीडितुमारेमिरे । इतश्र नभःसेनो वैक्षियरूपया कमलामेलया | हितेन गान्धवीववाहमधिकृत्य पारिणायितस्तामसौ, प्रज्ञातिबिचासम्पादितानेकविधमस्यपेयचूष्यलेह्यादिवस्तु-

कर्तुं प्रवृत्तेषु शम्बेन पाद्पतनपूर्वं कथितनिजवृत्तान्तेन क्षामितो विष्णुबेलदेवश्र, ततः शम्बं तिरस्कुत्य सवेलो- 📲 अतिकोपवर्श गतिश्र्व्यन्वेषी च संपन्नो, न लेमेंडित्तर काचद्पकारम्सा कप्तु, ६४ काल । जाति । जाति । जाति । विमल्लकेवलालोकप्रकाशितम्मस्तलोकालोकः सुरासुरनरेन्द्रसंस्तूयमानासमानच्छासिश- । विमल्लकेवलालोकप्रकाशित्यस्य । सुरक्कतासिनवनवसङ्ख्यकनककमलिनिवेशितचरणयुगले याद्वकुलित्को भगवताऽपि प्रारच्या । विद्या । सुरक्कतासिनवनवसङ्ख्यकनककमलिनिवेशितचरणयुगले याद्वकुलित्को भगवताऽपि प्रारच्या । विद्या । विषयाः प्रकाशितं दुर्जयत्वं मोहमहामह्लस्य वाणितो देशसर्वचारिकः । विद्या विषयाः प्रकाशितं दुर्जयत्वं मोहमहामह्लस्य वाणितो देशसर्वचारिकः । विद्या विषयाः प्रकाशितं दुर्जयत्वं मोहमहामह्लस्य वाणितो देशसर्वचारिकः । विद्या विषयाः प्रकाशितं तत्पालनासम्योखापरे देशविरतिस्, अन्येषां तु सम्य-कस्य पश्यत उद्राहितो नभःसेनो विष्णुना कन्यकां, न चासौ व्यमुञ्चत तच्छम्बागरचन्द्रयोरुपरिघादिदं वैरम, अतिकोपवशं गतिश्छद्रान्वेषी च संपन्नो, न लेभेऽवत्तरं काचिद्पकारमसौ कर्त्तुं, एवं काले गच्छति समवससारा-समागत्य प्रारब्धमायोधनं, मुक्ता सरोषमाकृष्टकोद्ण्डदण्डैर्निरन्तरशरनिकरवृष्टिविधाधराणामुपारे, तेष्वपि तदेव ै बृन्द्परिगतेन सह क्रीडन्ती विलोक्य तां निवेदितं जनादेनादियाद्वानां, तैश्र सङ्ग्रामभेरीताडनपूर्वं चतुरङ्बलेन

 $\left\| \frac{\hat{s}}{\hat{s}} \right\|$  सागरचन्द्रशिरिस विरचितवांस्तया कुण्डलिकां, तां च श्मशानज्वलदङ्गारिनकरेण पूरितवान्, ततः स विदिताजनम $-\left\| \frac{\hat{s}}{\hat{s}} \right\|$ ततत्त्वः 'सर्वेः प्रवैक्कतानामिह लभते कर्मणां फलविपाकम् । अपराधेपु गुणेपु च निमित्तमात्रं परो भवति ॥ १ ॥ मा $\left\| \frac{\hat{s}}{\hat{s}} \right\|$ 🎇 निया भावयन्नात्मानं तद्वपरि मनागप्यकुत्रीणो रोपं सम्यगिषपता तां दाघवेदनां कृताऽर्हेदादिनमस्कारः परित्यउथे-🕌 |३|| |७|| क्त्वमात्रलाभ एवाभवत, तदनन्तरं च सागरचन्द्रवजी शेषपर्षद्भिवन्य भुवनवन्तुं स्वस्थानं प्रति गता, सागर-||६|| |४|| || यावन्नगरीसंमुखं चचाल तावदस्य चेतस्यभवद्, यथा-भुवननाथेन संसारनिस्तरणोपायः आनन्तर्येण सबीयरतिरेव || ज [हैं||प्रतिपादिता, देशविरतिरतु परम्परया, तद्यं सवीविरत्यङ्गीकारोऽरमाभिः किं कर्नु पायेते १ किंवा नेति||ज़ि| 🕼 तं बत्तान्तं कथितं नभःसेनस्य, सोऽपि तुष्टिचित्तः समागतस्तं प्रदेशं, हम्चाऽसुं पूर्वरोपप्रज्वालित आद्री मदनमादाय ||४||गाः खेदमिदानीमेतावत्यपि शरीरसङ्क्रेशे । सोढोऽनन्तगुणोऽयं जीय । यतो नरकपतितेन ॥ २ ॥ इत्यादि भाय-||चन्द्रस्तु परमवैराग्यवासनावासितान्तःकरणस्पिकरणशुक्तेन भावेन जिनं प्रणम्याणुजतादिश्रावकधमें च प्रतिपद्य|| 灯

🥉 " घम्ममिणं जाणंता गिहिणोऽवि दढन्वया किमुय साह् १। कमलामेलाहरणे सागरचंदेण एरथुवमा ॥ १॥" 🎢 लक्ष्मीविलासमुकुरः करुणारसाह्येलेंकैः प्रवर्तितपवित्रविचित्रसत्रः । चञ्चललाटतिलको यघुषाङ्गनाया, अङ्गामियो जनपदोऽस्ति जने प्रसिद्धः ॥ १ ॥ अमरावतीति विख्याता, तत्र चम्पाभिधा पुरी । नैव शक्तः सह- (१) सास्यो, वक्कं शेपोऽपि यहुणान् ॥ १ ॥ अपिच—सुवर्णकल्यावलीकलितदेवहम्योकुला, कुलाचलसमोन्नति-तस्यामभूदमळकीर्त्तेळतावितानविस्तारणप्रवणसद्गुणवारिषूरः । राजा प्रतापवसातिदेधिवाहनाष्यः, तस्याभया 🖞 🌡 प्रियतमा रतितुल्यरूपा ॥ ४ ॥ तस्य स्वकीयसम्पत्तिजितपुण्यजनेश्वरः । इभ्योऽभूहृषभदासः, ख्यातः 🥳 कीर्तिगुणैः शुभैः ॥ ५ ॥ प्रेमपात्रं बभूवास्य, भायी राजियलोचना । अहेदासीति विख्याता, सुशीला-दिगुणावाधिः ॥ ६ ॥ तह्रहे सुभगो नाम, महिपीपरिरक्षकः । भद्रकाऽसी गतोऽटव्यामन्यदाऽऽदाय सैरभीः ॥ ७ ॥ 🕌 🖉 हमविकौदारिकशरीरं सममावाविचाछितमानसः संप्रात्तो देवभूयतां, जातो महर्दिको वैमानिकसुरः, अत एवोक्तम् सुद्शेनकथानकमिदानी कथ्यते—

बत्सलः॥ १८॥ निशायां सावशेपायामुत्यायेयाय सत्वरम् । सैरिमीभिः समं यावतं मुनि समुदेशत ॥ १५॥ प्रणणाम ततो भक्त्या, तद्वस्थमहामुनेः । पादौ प्रमोद्जनमाम्बुपूरप्लावितलोचनः ॥ १६ ॥ निषसादान्तिके कामिनीनामुरोजाः, प्रियमीखरूमपीदं यत्र जातं जनानाम् ॥ ८ ॥ एवंविघहेमन्ते नद्यारतीरे निरावरण-||रम् । अद्राक्षीन्मुनिमेकं कायोत्सर्गस्थमथ सुभगः ॥ १० ॥ तं द्रष्ट्वा चिन्तयामास, कथमेप महामुनिः । पतत्येयं-विधे शीते, स्थास्यत्यप्रावृतांशुकः १॥ ११॥ अपिच—अस्मिन् सरितस्तीरे प्रचुरतस्थापदाकुळे भीमे । रजानि-तदा च काले—बहलघुमुणरागो गन्धतैलं सुपकं, ज्वलनशकटिका च प्रोढकापायवस्वम् । सद्पवरकमध्यं। || देशे । अस्तं गच्छति भास्वति सतुषारे बाति वाते च ॥ ९ ॥ निष्पतिकमैश्ररीरं, मेरुस्थिरमम्बुनाथगाम्भी-मेनकापायां कथं गमिष्यत्यसावेकः १ ॥ १२ ॥ इत्यादि चिन्तयनेव, बहुमानपुरस्सरम् । अभिवन्द गतो गेहं, |गृहीत्वा महिषीनिजाः ॥ १३ ॥ कथिबिचामसौ रात्रि, तत्रानैषीत्समुत्सुकः । भूयोऽपि दर्शनाकाङ्क्षी, मुनेरत्यन्त-| न्यक्तमुचारयन्मुनिः । उत्पपात नभः सोऽपि, श्रुत्वा तां ह्वाचिन्तयत् ॥ १८ ॥ नूनमेषा महाविद्या, तेनोचारण-चास्य, तावद्यावाहिनेश्वरः । उज्जगाम तमरतोममपाकुर्विश्वा सह ॥ १७ ॥ अत्रान्तरे—नमेऽहेन्द्रय इति वाचं,

द्दाम्यहम् ॥ २८ ॥ तथा जिनेन्द्रहम्यषु, कारयामि महामहम् । पश्यामि च समं भत्रो, तद्द्धोसनमाश्रिता ॥२९॥ के विद्यों वेदनयाऽऽकान्तः, पञ्चत्वं तत्क्षणाद्रतः ॥ २६ ॥ नमस्कारानुभावेन, तस्येव श्रिष्ठिनस्ततः । अर्हदास्याः समु-सम्विद्ये, भायीयाः कुक्षिकोटरे ॥ २७ ॥ तस्या गर्भप्रभावेन, पञ्चमे मासि गच्छति । दोहदोऽमुचथा दानं दीनादिभ्यो ं, चक्रं, स्वश्रीरस्य तेजसा । रूपेणानन्यतुल्येन, निर्जयन्तं सुरानपि ॥ ३१ ॥ हषीधिक्यरखळदाक्या, गत्या चेटी मात्रतः । अमुष्याः प्रययो तूर्णमाकाशं मुनिसत्तमः ॥ १९ ॥ तत्प्रमृत्येष सुञ्जानो, गच्छंरितष्ठन्ननाकुलः । बहुमाने-श्रेष्ठी तु प्रयामास, तस्या विज्ञाय दोहद्म । संपूर्णिद्नमासाऽसौ, सत्तनूजमजीजनत् ॥ ३० ॥ घोतयन्तं दिशा-कारिका॥ २२॥ बभाण तं पुनः श्रेष्ठी, यदीवं भद्र!ते सदा। एवमेव भवत्वेतन्मङ्गळं परमं हितम्॥२३॥ महिषीचा-रणार्थे स, गतोऽन्येचुः सुरापगाम् । ताश्च तीत्वी परं तीरं, जग्मुश्चारिजिघृक्षया ॥ २८ ॥ ततोऽसी पृष्ठतस्तासां, गन्तु-क्षमः ॥२१॥ व्यचिन्तयत्ततः श्रेष्ठी, धन्योऽयं यस्य निश्चला । [यन्थायम् ७०००] इत्यं जिननमस्कारे, भक्तिः कत्याण-नाध्यतिष्ठरपद्मुचारयन्नद्ः॥ १०॥ श्रेष्ठिनोक्तो न भद्रद्मविधानेन पठ्यते। स उवाच न ताताहं, मोकुं मन्त्रममुं मिच्छनैमस्क्रतिम् । पठनेव द्दौ झम्पामापगातटतो जले ॥ २५ ॥ बभूव कीलकरतत्र, दैवयोगाच तेन सः।

\| चकतुः ॥ ३५ ॥ शुक्कपक्षराशीवायं, कलामिश्रीहमाययौ । तथा बालोऽप्यभूदमें, रतः सर्वज्ञदेशिते ॥ ३६ ॥ 🅍 अत एव—सेसारसागरोत्तारक्रतोदारमहामतिः । सत्तारुण्यमपि प्राप्तो, विषयेषु न सक्तधीः ॥ ३७ ॥ उद्योद्धम-निच्छन्नपि पित्रा परिणायितोऽन्यदा कन्यास् । सागरदत्ततनूजां मनोरमां विजितरतिरूपास् ॥ ३८ ॥ तया सहास्य च । स्वपदे दशैयामास, नृपादीनां सुदर्शनम् ॥ ४१ ॥ स्वयं तथाविधाचार्यसमीपे प्रत्यपद्यत । सर्वे-क़ितोद्यमः । राजानं पुरलेकं च, निजावासमुपानयत् ॥ ४० ॥ विघायोधितसन्मानं, स्वाभिप्रायं निवेद्य |संसारसुखानुभवशालिनः । दिनानि कतिचिज्जम्मुधैमैकामार्थेसेविनः ॥ ३९॥ अन्यदा च पिता तस्य, प्रबच्यार्थ ज्ञासनोहिष्टविषानेनोत्तमं व्रतम् ॥ ४२ ॥ स्वस्थाने स्थापितः पित्रा, सोऽपि लोकस्य संमतः । संजातः स्वगु-||जैथेहा, गुणवान् कस्य न प्रियः १ ॥ ४३ ॥ अन्येचुजीयया सार्छ, स्वप्रसादोपरिस्थितः । सद्धमेगोचरां मोचयामास निःशेषगुप्तिम्यो रुद्धमानवात्॥ ३३॥ दानं प्रदापयामास, दीनादिम्यो यथेप्सितम्। कारयामास जैनन्द्हम्येंष्वष्टाहिकामहम् ॥ ३४ ॥ दोहदादनुमीयास्य, द्रीनं रूपशालिनः । सुद्रीन इति स्यातं, पितरी नाम प्रियंवदा । इभ्यस्य कथयामास, पुत्रोत्पत्तिमानिन्दिताम् ॥ ३२ ॥ ततश्च—पारितेषिकमेतस्यै, दुत्त्वा श्रेष्ठयतितोषतः।

के वान्ती, कुत्रीणः प्रक्रमागताम् ॥ ४४ ॥ दद्ये नभसाऽऽगच्छचारफश्रमणद्यम् । सभायेरतत उत्जाय, यनन्देऽसी हैं सुद्रीनः ॥ ४५ ॥ आनन्द्रजल्यूणीक्षो, भक्तिरोमाञ्चिताङ्गकः । सिद्धान्तायिनाऽपूच्छत्, स्वागतादि तपस्यिने हैं ॥ ४६ ॥ युनः पृष्टे कुतः पूज्याः, यूयमत्र समागताः १ । नन्दीश्वरवरद्वीपादिति तात्रूचतुस्ततः ॥४७ ॥ अष्टाहिकाः थु ॥ ४६ ॥ पुनः पृष्टं कुतः पूज्याः, यूयमत्र समागताः १ । नन्दीक्षरवरद्यीपादिति ताचूचतुस्ततः ॥४७ ॥ अष्टाहिकाः 灯 👸 सुस्तत्र, कृता अत्यन्तसुन्द्राः । जिनाळयेषु नित्येषु, गतं नौ तदिद्दस्या ॥ ४८ ॥ ततः सुदर्शनः प्राह, कीद्रशोऽसौ 🥻 स्वरूपतः। कीद्दशानि च चैत्यानि, वर्णतो मानतोऽपि च १ ॥ ४९ ॥ मुनिभ्यां बमापे—अमुतो जम्बूहीपात्म 🤾 हैं होगे हीपसङ्ख्ययाऽप्टमकः । रक्षात हिगुणहिगुणप्रवृद्धरूवणाम्बुधेः प्रमृति ॥ ५०॥ अत्रीम् हीपसमुद्राः । विकास के वर्तन्ते क्रमेण तेपां च । योऽन्त्यसमुद्रस्तरमास्त सेयो हिगुणविस्तारः ॥ ५१॥ वहनिन्दृब्ध्यनन्द्वयमिट्टते । क्षिप्तमुद्राः अस्वराप्तरःकाळेते । तिसम्जञ्जनिगरयश्चतारे नीखरत्नमयाः ॥ ५२॥ तेपां च प्रत्येकं सिन्त चतस्त्रश्चतार्देशं है वाप्यः । आयामविस्तराभ्यां जम्बूहीपप्रमा विमरुसिर्छाः ॥ ५३॥ (गीतिः ) तह्यहुमध्ये घत्ररोज्ज्यस्तराम्याः । भिक्षाः ॥ ५३॥ (गीतिः ) तह्यहुमध्ये घत्ररोज्ज्यस्ति विद्यापि प्रस्याणि ॥ ५४॥ तिष्ठे चतुर्ध्वञ्जननगेष्ठ पोडशसु दिधिः । विद्यापि प्रस्याणि ॥ ५४॥ तानि चतुर्द्धाराणि प्रत्येकं योजनानि ।

मण्डपाश्चतुभ्योऽपि । स्तम्मावलीविशिष्टासिद्यासिश्चाचित्राच्याः ॥ ६२ ॥ तेभ्योऽप्रतः सुरासुरसत्प्रेक्षणकोचिताश्च तामु जिनेन्द्रप्रतिमा अष्टमहाप्रातिहार्ययुताः ॥ ५९ ॥ अष्टोत्तरशतसङ्ख्या दशान्द्रैवरवणेरत्ननि-वृत्ताः । रमणीया रोमहस्तकघण्टाचुपकरणसंयुक्ताः ॥ ६० ॥ उत्कर्षतः प्रमाणं तासां श्रीनाभिस्-नुना तुल्यम् । वीरजिनेन समानै जघन्यतो मध्यमं चित्रम् ॥ ६१ ॥ जिनभवनद्गारेभ्यः पुरतो मुख-तव्भिमुखाश्च चतुर्दिग्च्यवस्थिता जिनवरप्रतिमाः ॥ ६४ ॥ मणिपीठिकास्थितास्ताः प्रशान्तमुखनथनशोभित-श्रारीराः । स्तूपेभ्योऽपि पुरस्ताद्रमणीयाश्चीत्यवरचुक्षाः ॥ ६५ ॥ मणिपीठिकास्तद्भे तासु महेन्द्रध्वजा अतिरायीचाः । ||तत्सहशाः । प्रेक्षणकमण्डपास्तत्प्ररतः स्तूपाश्च रत्नमयाः ॥ ६३ ॥ श्रीऋषभवद्भमानकचन्द्राननवारिषेणनामानः । पञ्चाशत् । हासततिः शतं च प्रविस्तरोच्चत्वद्धित्वैः ॥ ५६ ॥ उत्तुद्धनारतोरणमन्दिरचूळोचचार्शशिष्वराणि। रमणीयपुष्किरिण्यरतत्पुरतो विमळजळपूर्णोः ॥ ६६ ॥ एवं नन्दीश्वरे वैत्यस्वरूपमुपवण्ये ती । धर्मेलामं प्रदायास्मै. कणत्कलकिङ्किणीकध्वजापङ्किविभूषितान्युचैः ॥ ५७ ॥ रथगजतुरङ्गखचरप्रतिरूपकराजितान्यधिकम् सवींगमनोहर्यालिभक्षिकारम्यरूपाणि ॥ ५८ ॥ तद्रभेगृहरयान्तः प्रवरतरा रत्नपीठिकैकैका

ह हतमुत्पतितो नमः ॥ ६७ ॥ ततः प्रभृति जातोऽसौ, स्थिरचित्तः मुदर्शनः । सुतरां घमकायेष्ठ, जप्राहाभिग्रहं | 🐞 ह 💣 तथा ॥ ६८ ॥ अष्टम्यां च चतुर्देश्यां, पौर्णमास्यां सदेव हि । उदिष्टायां च कर्तेव्यं, पौषघं प्रतिमायुतम् ॥ ६९ ॥ 🅍 💘 तथा—कदा भागवती दीक्षां, प्रतिपद्य निराकुळः । निर्ममो विहरिष्यामीत्यभिलाषपरः स्थितः ॥ ७० ॥ इतः सुद- 🌃

कथं पुत्रसततो भवेत १ ॥ ८५ ॥ देव्योदितं कथं भद्रे ।, भवत्येदमबुध्यत १ । ततोऽसौ कथयामास, स्ववृत्तान्तं 🦓 यथास्थितम् ॥ ८६ ॥ हसित्वाऽभिद्ये राज्ञी, मुग्ये । त्वं वित्रतारिता । स्वदाररतिना तेन, परदारविवर्जिना ॥ ८७ ॥ 🎉 तेन संभाज्या। न सुदर्शनं विनाऽस्याः प्रशोत्पत्तिः कदाचिद्पि ॥ ९१ ॥ तस्माच्छठोत्तरेणैव, त्यां चन्नेऽसौ निरुत्तराम् । निर्जितसुरेन्द्ररामा रमणीयाभरणवेषधरा ॥ ८३ ॥ अभयादेव्या गदितं-जाया सुद्रशैनस्येयं, भद्रें नाम्ना मनोरमा तथाहि—रूपेण सूपेकारातियंथाऽनेन पराजितः । तेजसा च दिवानाथो, वपुःकान्त्या निशाकरः ॥ ८८ ॥ गाम्भी- 🦓 योऽयमङ्गातोऽमुष्या, सोऽनयोरेव प्रत्रकः ॥८४॥ कपिलोवाच नो देवि !, श्रहघेऽहमिदं वचः । यतः सुद्र्यनः षण्ढः, 🕼 येंण चाम्मोधिः, स्थैयेंण गिरिनायकः। तथा कथं त्वयैतस्य, षण्डत्वं वद् किंपतम् १ ॥ ८९ ॥ एषाऽपि या त्वया हुछा, पत्न्येतस्य मनोरमा । नाम्ना न नाम सन्द्रतेगुजैरपि मनोरमा ॥ ९० ॥ परपुरुषगन्धमिच्छति नेयं स्वप्नेत्रपि 😤 तत्राहूतः सुद्र्यनः । कपिळश्च सपत्नीकोऽभयादेवीमनोरमाः ॥ ८० ॥ स्वस्वपरिवारवाहनसमन्विताः सर्वे एव 🕅 संमिलिताः । तत्र सपुत्रां हष्ट्वा मनोरमां कपिलया भणितम् ॥ ८१ ॥ सम्मुखमभयादेव्याः स्वामिनि ! समुपैति | केयमिह देवी । सुरकुमरमिवोत्सङ्गे मुरूपमाबिभ्रती बालम् ॥ ८२ ॥ सच्छत्रचामरादिप्रवरविभूत्यनिवता स्वरूपेण ।

क्षा कुर्वाविधार्थवैदेग्ध्यं, बाह्मणीनां क वा सवेत्त्र १।। ९२।। एवर्मासाषितोवाच, साऽसूयागतमानसा। जाने तवापि पाण्डित्यमेनं का कामयसे यदि ॥ ६३ ॥ साऽब्रवीक्षिजबुद्ध्याऽहं, कामयिष्ये न चेदमुस् । मिरण्यामि तदाऽवत्त्रमं, प्रतिज्ञातमिदं मया । १४ ॥ आकारिता ततो धात्री, स्वावासगतयाऽनया। पाण्डताल्या तद्ये च, स्वासिप्रायः प्रकाशितः ॥ ९५ ॥ तयाऽभाणि । स्वायुव्दे।, न सुन्दरमिदं कृतम्। अविज्ञायेवयत्त्रं, प्रतिज्ञा महती कृता ॥९६॥ स महात्मा यतो वत्ते ।, सन्यते परयो- १ वित्तम्। मातरं वा स्वतासं वा, तम्मुत्रमं कदाश्वस् ॥ ९० ॥ मृहीत्वा सा ततो रज्जं, त्रभाण कुरु पात्रकम् । प्रयोः समे । स्वायामेनसम्ब । येन कदाश्वस् ॥ ९० ॥ ततो ज्ञात्विनिर्वन्धं, सैतस्या अनिवर्तकम् । बमाषे प्रति । यथेवं, १ वित्यामिता धाव्या, गणयन्ती दिनान्यसौ । विविश्तताव्येत्विक्तमः ॥ १॥ अथ । सन्तः सुर्यासि तवेदित्रसे मुदा । पटहं दापयामास्, प्रातरेव महीपतिः ॥ १॥ यथा सान्तःगुरो राजा, मिर्शितः । १ विविश्वयित दण्ड्योऽसौ, दण्डेन महता किछ ॥ १ ॥ ततः सुदर्शनः श्रुत्वा, चिन्तयामास चेतिस । चतुमसिक- । इत्येत्तसक-

मिकत्र, राजाऽऽज्ञाऽन्यत्र दुर्घटम् ॥ ५ ॥ यतो जिनेन्द्रविम्बानां, 'चंतुमीसकपत्रीण । कायी पूजा चतूरूपो; षायैः | थैन त्वमायातस्तते।ऽवादीत्सुद्शैनः । युष्मदाज्ञेह कार्त्तिक्यामुद्यानगमनं प्रति ॥ ९ ॥ अहेत्युजनमस्माकं, कत्तेव्यं || पौषधस्तथा । तद्त्र नापराधो न, उद्यानानागतावपि ॥ १० ॥ राज्ञोकं—िकयतां स्वेच्छया सर्वे, नापराघोऽस्ति ते ||﴿| || कचित्र । ततोऽहैत्सात्रपूजादि, विघायासी प्रयत्नवान् ॥ ११ ॥ चकार पौषधं धन्यः, सर्वेतः स चतुर्विधम् । पतेः ॥ ७ ॥ ततोऽनच्यीण रत्नानि, गृहीत्वाऽसौ सुदर्शनः । दद्शै नृपति तेन, पृष्टस्तुष्टेन सादरम् ॥ ८ ॥ केना-कापि, रहसिं प्रतिमागतम् ॥ १४ ॥ तदा च—विच्छायकमळवदनां विलोक्य नलिनीं गतेऽस्तमिह मित्रे । दिथता वियोगशङ्की विरोति करणस्वरं चक्तः ॥ १५ ॥ अपिच—दिशा प्रतीच्याऽङ्गनयेव तूर्णं, समुद्रपानीय-जिघ्सयाऽत्र । पर्यस्यते सरिमनियनित्रतोऽयं, दिवाकरः कुम्म इवाम्बुराशी ॥ १६ ॥ ततश्र-पूर्वं वस्त्राच्छादितयक्षप्र-शक्त्या च पैाषघः ॥ ६ ॥ न चैतदुत्सवन्ययः, कर्तुं शक्ष्यामि किञ्चन । मोचयामि तदात्मानं, पुरो गत्वा मही-अस्थाद्शोभ्यसत्त्वश्र, प्रतिमां सावैरात्रिकीम् ॥ १२ ॥ इतो देन्या शिरोदुःखन्याजेनान्तःपुरस्थया। प्रोक्ता घात्री ||त्वया मेऽच, मेलनीयः सुदर्शनः ॥ १३ ॥ तह्यापारमथैक्षिष्ट, सा प्रतिपद्य तहचः । ईक्षान्त्रके च तं

तियात्रवेशकरणेन । कञ्जुकिनो विश्वास्य द्विज्ञा वाराः कथिबिद्यि ॥ १७ ॥ देवी यक्षप्रतिमाः किछ पूज्यतीति है तेषु विश्वस्तम् । तिष्ठद्ध समानिन्ये तेनोपायेन सोऽपि तथा ॥ १८ ॥ समर्पितीऽभयादेव्याः, साऽपि तं प्रताः हिथतम् । कमान्तो हावभावाद्यैः, क्षोमयितुं प्रचक्रमे ॥ १९ ॥ स्पर्शोत्धिकृनचुम्बनपरापि न शशाक चलयितुं तं सा । धमेध्यानारूढं महामुनि वीतरागमिव ॥ १२ ॥ अत्रान्तो—क्षोमयितुमसी त्या बलेन न च मया प्रती- कारः । विहितोद्मुष्या इति रूज्यवेश नाशं गता श्यामा ॥ ११ ॥ सर्वामितिष्ठमुमसी त्या बलेन न च मया प्रती- कारः । विहितोद्मुष्या इति रूज्यवेश सविद्यामिति वृद्यामिति विवेश्वाऽद्यमिति विवेशितारिशेख्यम् ॥ १२ ॥ सर्वामितिश्वमां कद्यितोऽपि माहं शयाक भिचाति । अस्यः । विहितोद्मुष्या विवेशितायिरिप यावदसी चचात्र । मावात । शोकः प्रनः प्रमाते मामदुरक्तां समस्य विभी ।॥ २१ ॥ सत्वाद्यपेयतास्युत्यमित च यदा तदाऽद्व रिषेण । क्षितः | द्विद्यासि यत्कारिवेश्यामि ॥ २६ ॥ इतस्रमृपतियान् । तत् ज्ञात्या यथा प्रविधेऽत्र । विद्वानीं निवोशत ॥ २७ ॥ दम्भेन तथा स्वयमेव कर्रदेविज्ञशिरमुद्धित्य । प्रकृतं निर्धेणया यथा प्रविधेऽत

||जार इति ॥ २८ ॥ शब्द्शवणानन्तरमारक्षिजनाः सरोषमायाताः । कासाविति जल्पन्तो, दृद्धशुरतं कुट्यामासुः ||क्ष ॥ २९ ॥ ज्ञातस्तैश्र सुदर्शनोऽयामिति धिक् पृष्टः प्रविष्टः कथं १, न ज्रुते नृपतेर्निवेदितमसौ ज्ञुते पुनः पृच्छतः । । । । । । जानेऽहमुस्थित्य तैरानीतश्र सविस्मयेन पठितं भूपेन वृत्तं नवस ॥ ३० ॥ यदि किराति । । । । । ज्ञुक्कलंक्षन्द्रमाः शीतवार्तियेदि च हिमसमूहं दाहको दाववाहिः । यदि च सुरागिरीन्द्रः कम्पते निष्पकम्पे, नद्य । । । । । यतः-पृष्टोऽसाववुक्कचारुवचनैभूपेन भो । भो । भवान्, वेन्या कि प्रविवेशितोऽन श्यदिवा श्रेष्टिन् । प्रविष्टः स्वयम् । प्राधं ते वचनं स्थियारतु न मया सन्दावमावेदय, प्रचं भद्र । |थ|| तवाभयं खलु मया चेत्तत्यमाभाषसे ॥ ३२ ॥ दण्ड्यन्ते निश्चितं सवें, देवीधात्रीमहळकाः । सत्योक्ताविति |थ| नुष्टेनींतः पुराद्वहिः॥ ३८॥ प्रवाद्य पुरे जातो, राज्ञा नाचिरतं शुभम् । भान्यमत्र विधानेन, नैवंकारी सुदर्शनः॥ संचिन्त्य, मीनमारथाय स रिथतः ॥ ३३ ॥ राज्ञीदितं ततो रोपात, नन्वयं दम्भमाथ्रितः । शूलाये प्रीयतां पशा-|४||॥ ३५ ॥ इतश्र–तं वृत्तान्तं समाकण्यं, वज्रपातोपमं जनात् । भायो मनोरमा तस्य, प्रत्यपानकरोत् बहुन् ॥ ३६ ॥ |४||तदन्ते पुष्पघूपाधैः, पूजां कृत्वाऽहैतः पराम् । कायोत्समें स्थिता भक्त्या, चैत्यवन्दनपूर्वकम् ॥ ३७ ॥ क्षणादास- कम्पेन, तत्प्रणिधानशुव्धितः। तद्मे देवता स्थित्वाऽव्रवीत्कि कियतां तव १ ॥ ३८ ॥ कायोत्सर्गे समुत्सार्ये, सा | १ ॥ विक्रमेन, तत्प्रणिधानशुव्धितः। तद्मे देवता स्थित्वाऽव्यान्तिक श्रियः। तत्तोऽसो देवता शीघं, दर्शनोत्सर्पणप्रिया। १ ॥ श्रुष्टं सिंहासनं चके, गत्वा स्त्नोपशोभितम् ॥ ४० ॥ आरक्षितास्तु तं श्रुद्धा, जन्द्धः सद्भादिभिस्ततः। चके सा | १ ॥ श्रुष्टं सिंहासनं चके, गत्वा स्त्नोपशोभितम् ॥ ४१ ॥ अत्रान्तरे—तथा सुद्धीनं हृष्ट्या, देवरूपोपमं जनाः। धर्मे जयित नाधमे, श्रुष्टं हारकेयूरकुण्डलादिविभाषितम् ॥ ४१ ॥ अत्रान्तरे—तथा सुद्धीनं हृष्ट्या लोकस्य भाषितं तादक्। पश्चात्तापेपगतो व्यत्नि- । १ ॥ १ ॥ आगत्य तत्सभीपं प्रणम्य विनयेन मर्पणां कृत्वा। नगरमहोत्सवपूर्वं महाविभुत्या । १४ ॥ प्रावेशयत्त्वनगरं गजात्समुताये निजग्रहस्यान्तः। सिंहासनोपत्रिशतम्य तं नृपित्वभाणेवम् । 

॥ ५६ ॥ पृष्टा चेटी यथा कोऽसौ, रूपनिजिंतमन्मथः। चेट्या समुद्रद्त्तस्य, पुत्रोऽसाविति भाषितम् ॥ ५७ ॥ राज्ञा न चेयेष कथाञ्चदेषः । संसारगत्तीदिनिवृत्तचेताः, स केवलं स्वं प्रविमोच्य राज्ञः ॥ ५८ ॥ दीनादि-कुतूहलेन पप्रच्छ । निशि चरितं तमुवाच स नृपते ! किमतीतचरितेन ! ॥ ५० ॥ अत्याग्रहेण राज्ञो बभाण नरपातिश्र देन्यां प्रकोपमापन्नः। उपशामितरतेन पुनः संपन्नः आवको राजा ॥ ५३ ॥ राज्यान्द्रेमस्मे वितरीत्रमिष्टं, ॥ ५५ ॥ अन्ये तु चारणश्रमणगमनानन्तरं कपिलावृत्तान्तवजैमेतां कथां कथाञ्चद्न्यथा कथयन्ति, यथाऽऽह ||लोकाय वितीय दानं, विघाप्य पूजां च जिनाल्येषु । स धर्मघोषाभिधसूरिपार्श्वे, जत्राह दीक्षां प्रियया समेतः अयुक्तमेतन्याऽपि ते वचनम् । न विळङ्घ्यमतौ दुनं ब्रहि त्वं सर्वेमविकल्पम् ॥ ५२ ॥ भणितं ततोऽमुना मातस्वं शीघमानय । एनं केनाप्युपायेन, नो चेन्मे नास्ति जीवितम् ॥ ५९ ॥ ततः सा प्रतिपदीवं, वर्य-||आवकः परमः ल्यातः, सञ्ज्ञयाऽसौ सुदर्शनः। ततः सातिशयं देवी, तदुपर्यनुरागिणी ॥ ५८ ॥ स्वधात्रीं प्राह नरनाथ ! देहि यद्यभयम् । घाऱ्या अभयादेन्याः कञ्चुकिनां तदिह कथयामि ॥ ५१ ॥ राजोवाच श्रिष्ठिन् !

ततो देन्यास्तरयाः सर्व निवेदितम् । सामभेदादिना प्रोक्तो, न कथञ्चित्समीहते ॥ ६८ ॥ एतदाकण्ये सा देवी, पिताऽलं महीतले । आश्वासिता कथञ्चिक्त, तालवृन्तानिलादिभिः ॥ ६५ ॥ तया घात्र्या पुनः प्रोक्ता, तिष्ठ पुत्रि । ॥ १५ ॥ तया घात्र्या पुनः प्रोक्ता, तिष्ठ पुत्रि । ॥ १६ ॥ इतः प्रमृति पूर्ववदेव यावद्रतग्रहणिमित । ॥ धुनिर्वृता । कार्त्तिक्यां पौणेमास्यां ते, मेल्यामि न संशयः ॥ ६६ ॥ इतः प्रमृति पूर्ववदेव यावद्रतग्रहणिमित । ॥ इतः प्रमृति पूर्ववदेव यावद्रतग्रहणिमित । ॥ देव । ततः पाटिले-हवानुर्वभूषिता। तत्समीपं यथौ युक्त्या, स्वाशीबीद्युरस्सरम् ॥ ६० ॥ हद्यानन्दकारिण्या, भाष्यां भाषितं मितम् । १ देवीसाषितमेकान्ते, ततः स प्रतिभाषते ॥६१॥ धिग् धिगेतन्न वक्कव्यं, न श्रोतव्यं कदाचन। परस्री सकला बब्यां, राजपत्नी विशेषतः॥६२॥ मया पुनविशेषेण, परदाराभिवर्जनम्। यावज्जीवं गृहीतं हि, तस्मात्कथ्यं न हीद्दशम्॥ ६३ ॥ तयाऽऽगत्य पुत्रस्य, रमशाने पूतनाकुले । उत्पेदे व्यन्तरीत्वेन, तथामृत्युविधानतः ॥ ६८ ॥ स्वापराधमयाद् धात्री, पांण्डता

ततः॥ ७७॥ तस्या अच्युपसगैरस्रुभितस्यास्य केवलं ज्ञानम् । सप्तमदिवसे जातं केवलमहिमा कृतो देवैः॥ ७८॥ मिरोरिव महानिलै: ॥ ७६ ॥ ततो नीत्वा स्मशानेऽसी, विलक्षीभूतया तया । रजन्यामुध्सितो दृष्टो, व्यन्तर्योऽभयया  $\|$ गतक्र शिवं विद्याय निक्रोषकमीमळविल्यम् । सामाथिकाद्चाछितः सर्वांवस्थामु हढाचितः ॥ ८० ॥ इति न $\|rac{R}{2}$ उपशामिता तेन ततो रागादीनां विपाककथनेन । सा व्यन्तरी सगणिका घात्री च विशिष्टचरितेन ॥ ७९ ॥ कालेन | चलति यः स्थिराशयः, समभावाष्टिनशासने रतः। अधिरोहति सहुणावलीं, स शाब्दोऽपि सुदर्शनो यथा। ||जीणेहेवगृहे तत्र, बहिस्तात् स व्यवस्थितः । दृष्टः पिडतया घात्र्या, कथिबिहेवयोगतः ॥ ७३ ॥ कथितो देवद-|| महामुनिस । उपसार्गेतुमारेमे, हावभावैरनेकघा ॥ ७५ ॥ न चास्य चाितं चेतो, वर्धधैर्यशिरोमणेः । तैरनेकैरपि शृद्धं | तायास्तयाऽवक्षिप्तचित्तया । कथाश्वत्स गृहं भिक्षादानन्याजात्प्रवेशितः ॥ ७८ ॥ द्वारं पिघाय गेहस्य, तत्रस्थं तं ॥ १८१ ॥ इति सुद्शैनकथानकं समाप्तम् ॥ गतं गुणदारमघुना यतना निगधते— सुस्ताहुपेसणरओ जयणपरो होइ सत्तीए ॥ ९८ ॥ घम्मज्झाणोवगओं जियकोहाई जिइंदिओं घीरों

कोषप्रमृतयः कषाया उद्यनिरोधोदितचैफत्यापादनाम्यां येन स जितकोधादिः, पुनः कीदृश इत्यहि—जितानीन्द्रि- क्षेयमृतयः कषाया उद्यनिरोधोदित्वैफत्यापादनाम्यां येन स जितकोधादिः, पुनः कीदृश प्रात्यप्रीतिरहित इति भावना, भूयः किषियि। किषियि। विश्वान्य कुष्टिते हित भावना, भूयः किषियि। किषियि। विश्वान्य कुष्टिते हित भावना, भूयः किषियि। किषियि। विश्वान्य कुष्टिते हित साम्यान्य कुष्टिते हित साम्यान्य कुष्टिते हित सम्बन्धि प्रेषणस—आदेशः सुसाधुप्रेषणं तत्र स्तः—आसक्तः सुसाधुप्रेषणस्तः, आचायिदिवैयाद्यन्यः किष्टित तास्प्यं, कः पुनरेवंभूतभुणोपेतो भवति ? इत्यहि— यतनापरः ' प्रस्तावात्तामायिके ग्रुरुज्ञाचालोचन- किष्टित तास्प्यं हितेयाद्वान्यः श्रिति सम्बन्धि हित्यान्य क्ष्या हितेयात्वा । सामध्येन, अथवा कस्यां सत्यामित्याह— श्रिति सामध्ये इत्यक्षराथः, समुदायाथैस्वयं—शक्त्या हेतुभूत्या शक्ते वा सत्यां प्रतिपन्नसामायिको धभैत्यानोपगतादि- किष्टितेषणाविशिष्टो यद्भवति सा सामायिकयतनेति गाथाथः ॥ अतिचारद्वार्त्ताम्—

मणवहकायाणं पुण दुपाणिहाणं विचन्नार् सद्दे।। धमेध्यानम्—आज्ञाचिन्तनादिरूपं तेनोपगतः—संगतो धर्मध्यानोपगतः, तथा जिताः—परिभूताः कोघादयः— मणनइकायाणं पुण दुप्पणिहाणं विवन्नए सङ्गे । सामाइयसइअकरणमणनिहियक्रणमइयारो ॥ ९९ ॥

इत्याह—यत इति शेषो, यतोऽतिचार इति, अयं च प्रत्येकं योज्यते, यथा मनःप्रभृतीनां दुष्प्रणिषानमतिचारः, सामायि-विधेयत्वमुक्तं, दुष्पणिधाने तु का वार्तेत्याह—मनीवचःकायानां दुष्पणिधानं पुनविवजीयेच्छाष्दः, पुनःश्चद्ः प्रागुपात्तोऽप्यत्र योज्यते, भावना तु पातनिकयैव दर्शिता, न चैतदेव विवजेयेत, किन्त्वन्यद्पि, तथा चाह—'सा-तु असमंजसासत्यादिभाषणं, कायदुष्प्रणिघानमप्रत्युपेक्षिताप्रमाजिंतस्थानकायिनेशनं, एतानि च सामायिक-स्थोऽपरित्यजन् सामायिकफलं न लमत एव, यदुक्तम्—" सामाइयंति काउं घरिचेतं जो उ चितए सब्नो । अद्दयस-ट्टोवगओ निरस्थयं तस्स सामइयं ॥ १ ॥ कडसामइओ पुर्न्चि बुद्धीए पेहिऊण भासेज्जा । सङ् निरवज्जं वयणं अन्नह सामाइयं न भवे ॥ २ ॥ अनिरिष्टिख्यापमत्जिय यंडिछे ठाणमाइ सेवंतो । हिंसाभावेऽवि न सो कडसाम-इह यतनापरो धर्मध्यानोपगताादीविशेषणो भवतीति प्राग्भणनेन तत्त्ववृत्या मनःप्रभृतीनां सुप्राणिघानस्य कस्मृत्यकरणमतिचारोऽनवस्थितकरणं चातिचार इति, अनगरिथतकरणमपि सामायिकस्यैय, साम्निध्यादित्येयं योजनेति माइयसइअकरणं गित सामायिकस्मृत्यकरणमनवरिथतकरणं च, चस्य गम्यमानत्वात, ननु कुत एताद्वेवजेयेत् १ गाथार्थः॥ अतिचारपद्भावना चेयं—मनोदुष्प्रणिधानं नाम गृहादिगतसुकृतदुष्कृतिचन्तनारूपं, वागुदुष्प्रणिधानं

अनासेवनं, एतदुकं भवति—प्रबल्प्यमादान्नेवं स्मरति यदुतात्यां वेलायां मया सामायिकं कर्ताव्यं कृतं । वेति, स्मृतिमूलं च मोक्षानुष्ठानमतोऽस्यापि करणे सामायिकमफलमेव, यदुक्तम्—'' न सरह पमायजुतो जो सामह्यं ू इओ पमायाओ ॥ ३ ॥ " तथा 'सामायिकस्मृत्यकरणं " 'सामायिकविषयायाः समृतेः-स्मरणस्याकरणम् " कया उ कायन्त्रं । कयमकयं या तस्त हु कथीप विषत्ं तयं नेयं ॥ १ ॥ " अनवस्थितकरणामिति, अनवस्थितम् । कोऽथैः १—प्रमल्प्रमादादेव तत्कालगृहीतं सामायिकं तत्कालमेव मुञ्चति यथाकथाञ्चहा करोति तदनवस्थितकरणं तद्वि िक्ष्यमाणं सामायिकस्याञ्चान्द्रमेन जनयाते, यथोक्तम्—" काऊण तक्खणं चिय पारेड् करेड् वा जाहिच्छाए इति प्रस्तावाह्यभ्यते, अस्थिरस्वरूपं करणं—विधानं सामाविकस्य, यहाऽनवास्थितस्येति सामायिकस्य विशेषणं ; अणवहिय सामइयं अणायराओ न तं सुद्धं ॥ १ ॥ " गतमातिचारद्वारमधुना भङ्गोऽभिधीयते— हुप्पणिहाणं काउं न देइ मिच्छक्कडाते भावेण । कुणङ् य अहप्पसंगं तस्स फुडं होइ भंगोत्य ॥ १०० ॥ दैष्पणियानं " याग्वार्णितमनोहुष्प्रणियानादि ' कृत्वा " विधाय, सामायिकस्थ ः

मिदं कुतं यत्मामाथिकस्थेन गृहचिन्तादि कुतं " हा दुहु कथं हा दुहु कारियं अणुमयंपि हा दुहु । अंतो अंतो डज्झह झुसिरो व्य दुमो वणद्वेणं ॥ १॥" इत्येवमात्मानं निन्दतीति तात्पर्थम्, अथवा ' मिन्छादुक्कडं '--अनुष्ठान-मेन्छाउक्कडपयक्खरत्थो समासेणं ॥ २ ॥ " ति, 'करोति ' विद्घति 'चः' समुचये 'अतिप्रसङ्' अत्यासिक न ददाति ' न वितरति ' मिच्छुक्कडं ' ति मिथ्यादुष्कृतं ' भावेन ' भावतः संवेगसारं, यथा हा न सुन्दर-图 निर्येक्तिकारगाथाद्दयाद्रमाद्वबोद्धव्यो, यथा " मित्ति मिडमहवत्ते छात्ति य दोसाण छायणे होइ मिति य मेराएँ ठिओ दुत्ति दुगुंछामि अप्पाणं ॥ १ ॥ किति कडं मे पावं डिति य डेवोमि तं उवसमेणं । सपापं पुनः पुनरतिचारकरणेन ' तस्य ' एवंविधस्य प्राणिनः ' स्फुटं ' प्रकटं ' भवति ' संपद्यते ' भङ्गः ' सवैमेवेत्यर्थः ' सावदां ' जावज्ञीं तेसि नमामि भतीय पयकमळं ॥ १०१ ॥ सन्वं चिय सावजं तिविहं तिविहेण विजयं जेहिं अत्र ' सामायिकविषय इति गाथायैः॥ भावनाऽधुना---

भ विजेतं ' परिहतं थै: मुसाधुभिः, कि परिमितमेव कालं १, नेत्याह—'यावञ्जीवं' यावदिति मयीदायां यावज्जीवनं यावज्जीवं, चरमोच्छ्यासं यावदित्यर्थः, तेषां सुविहितानां ' नमाभि ' प्रणिपतामि ' भक्त्या' अन्तःप्रीत्या, म न तूपरोधादिना, बहुमानपुरस्मरमिति योऽर्थः, ' कमकमलं ' पादपङ्कजमिति गाथार्थः ॥ उक्तं सामायिकं नवभेदं, समप्रति देशावकाशिकस्यावसरः, तद्त्येतैरेव नवहारेराभिध्यमिति प्रथमहारेण तावदाह—— देसावगासियं पुण संसेवो जस्स पुन्वगहियस्स । जह विसपन्नगदिटी संखिवई वाइओ कोई ॥ १०२ ॥ पूर्वगृहीतप्राणातिपातादित्रतपिसाणैकदेशो देशस्तस्मिन्नकाशः-अवस्थानं देशावकाशस्तेन निर्वेतं देशा-वकाशिकं, प्रनःशन्दः पूर्वोकापेक्षया, सामायिकं तावत् 'सावज्जजोगविरई' त्यादिगाथया स्वरूपतो निरू-🖟 पितं, देशावकाशिकं तु किंरूपमित्याह—देशावकाशिकं पुनः, स्वरूपेण ज्ञेयमिति शेषः, यत्र किमित्याह—सङ्क्षेपणं सङ्क्षेपः सङ्कोच इतियावत 'यत्र' यस्मिन् 'पूर्वगृहीतस्य ' प्रागुपात्तस्य प्राणातिपातादित्रतस्येत्यथोद्रम्यते, मिति गम्यते 'त्रिविधं , करणकारणानुमतिमेहं 'त्रिविधेन ' मनसा वाचा कायेन, नवविधमिति तात्पर्थे,

राज्ञः समपितवान्, रुष्टो राजा तन्मात्रापणेन, हाङ्किताकारकुशलेन च वैद्येन सरीषं नरेन्द्रमवगम्य |भणितं, यथा—देव | महाविषमेतद्, यवमात्रेणाप्यनेन भारशतानि भवन्ति, यतः शतवेध्येतद्,राज्ञोक्तं—कः प्रत्ययः?, तत्सङ्क्षेपस्येवात्र सूत्रकृता देशावकाशिकत्वविवक्षणात, " सन्ववयाणं संखेवकरणं देसावगासियं " ति वचनप्रा-माण्याद् , अत्रैव निद्रीनमाह—! जह विसपन्नगदिट्टी संखिवई वाइओ कोऽवि " नि यथा यहाहिषं च—गरलं ' पन्न-| गहाष्ट्रश्च ' सपैहक् ते 'सङ्गिपति ' सङ्गोचयति ' वातिकः ' मन्त्रवादी स्थावरजङ्गाविषप्रतिकत्तो ' कोऽपि ' अनि-स्वदेशवर्ति जलयवसादि विनिनाशियेषया निजमण्डले विषकरं पातितवान्, ततश्च कोऽपि पलदशकं कोऽपि पलविंशातिं कोऽपि पलपञ्चाशतं कोऽपि पलशतं विषस्यानीतवान्, अन्यश्च राज्ञ एव वैद्यः स यवमात्रं विषमुपादाय पातितो निश्चेष्टो हस्ती, जातो नीलीरागरिज्ञत इवातिनीलवणेः, भाणितं वैचेन—देव । एष सत्रोंऽपि संपन्नो विषरूपो, देंष्टनामेति गाथार्थः ॥ मावार्थस्तु वृद्धसम्प्रदायाद्वसेयः, स चायस—कश्चिद्राजा प्रतिपक्षमहाबळन्पातिमयेन वैचेनोक्तम्—आनाष्यतां कश्चिन्मुमुर्षुगैजः, ततरतहचनानन्तरमेवानायितो भूपेनैको जराजजेरो रोगाविधुरो महाकरी त्रोटियत्वा तत्पुच्छवाळं दुर्च तत्स्थाने नखात्रेण विषं वालाग्रमात्रं वैद्येन, तत्क्षणमेव समस्तरारीरे संचरितं विषं

महामन्त्रवाधेको निजमित्रमण्डलीपरिवृतः समागतरतं प्रदेशं, परयति च सवैतो निःसञ्चारमेनं, पप्रच्छ च तत्प्रत्य-||क्ष न्तवर्तिनं कमिप लोकं-कि कारणमयं प्रदेश इत्थं निःमंचारो वीक्ष्यते १, तेनोक्तं-अस्त्यत्रेको महाद्यष्टिविषो दन्द-|गारुडमन्त्रः तन्महात्म्यान्निरोधयाम्यहमेतावन्तमस्य हष्टिविषयं, ततो गत्वा सपैसमीपदेशमसौ निरुरोध ताद्विषयं, हाद्शयोजनप्रमाणस्यास्य चकार योजनमात्रां सीमां, ततोऽपि सङ्क्षिप्य परिमितां परिमिततरां तावद् यावद् दृष्टि-संबर्सरो-वर्ष आदि:--पूर्वो यस्य कालावधेः स संवत्सरादिस्तेन गृहीतम्-उपात् संवत्सरादिगृहीतं, आदि-ज्यकः, तहष्टेश्च हाद्या योजनानि विषयः, ततोऽनेन द्वद्ग्धारण्यतुल्ये कृतेऽस्मिन् प्रदेशे मरणभयेन न कोऽपि संचरति, कि बहुना १, चटकादिभिरपि स्वजीवितिरिरक्षिषया परिहृतोऽयं देशः, तैनोक्तं-यधेवं समित मे गुरुपरम्परागत एको शब्दाचतुर्मासिकादिशहः, ' प्रभातसमये ' विभातकाले यद् दिक्परिमाणामिति शेषः, ' पुनगपे ' भूयोऽपि ' संक्षि-समासन्नाङ्गलादिमानामिति, उपनयरतु पूर्ववदेव स्वबुद्ध्या कार्य इति ॥ भेदद्वारे गाथा---संवच्छराइगाहियं पभायसमए पुणोठिव संखिवह । राओ तीपय नियमह भेएण विसिष्टतरमेव ॥ १०३ ॥

पति ' संकोचयति सोऽयं देशावकाशिकभेद इति प्रक्रमः, अस्य चैयं भावना—केनापि श्रावकेण सुगुरुसमीपे कि पर्युषणावि चतुर्मासकावि वा दिक्परिमाणादि गृहितं, तक्ष संशय्योत्थानकाले नमस्काराववाधपूर्वकं यदाऽनुरमृत्य श्री गुन्देवं विचिन्तयाति-आतिपुक्छमिदं न मे प्रतिदिवसमेतावद् विषयीभविष्यति तरमाद्यतनदिवसादे। सङ्कोचयत एको देशावकाशिकभेदः, अन्यश्च भेद एवं—' रात्रो ' रजन्यां स्वापकाले इति तात्पर्यं 'तदिषि कि नियमयित ' यत्प्राति देशावकाशिकभेदः, अन्यश्च भेद एवं—' रात्रो ' रजन्यां स्वापकाले इति तात्पर्यं 'तदिषि कि भियमयित ' यत्प्राति देशावकाशिकभेदः, अन्यश्च भेद एवं—' रात्रो ' रजन्यां स्वापकाले इति तात्पर्यं 'तदिषि कि भेदेन ' पृथिन्यादिगद्द्रा नियतं कृतं तदेव नियन्त्रयित, सङ्क्षिततरं करोतीत्यर्थः, कथं नियमयिति । इत्याद्द श्री किष्यते । एतच्च यथा जायते तथा कथ्यते— कि हैं एकविधं ? स्वयं न करोमीत्याचेकप्रकारं विविधेन ? मनसा वाचा कायेनेत्येवंरूपेण ' सर्वव्रतानां ? सम- हैं स्ताणुबतादिविरतिवेवंरूपेण ' सर्वव्रतानां ? सम- हैं। स्ताणुबतादिविरतिविशेषाणां ' करोति ? विद्धाति ' सङ्गेप' समासं, अन्यमङ्गोपलक्षणं चैतत्, एतदुक्तं भवति—य अहवा जहासमाही गंठीनवकारपरिमाणं ॥ १०४॥

यस्य देशावकाशिकस्य तद् प्रन्थिनमस्कारपरिमाणं, देशावकाशिकं करोतीति सम्बन्धः, साधुपर्युपासनादेवभवना-तत्परिहारार्थं यावदेव प्रनिथवेस्त्राञ्चलादौ बद्ध आस्ते तावदेतत्परिमाणं ममैतावहेशावकाशिकं, नमस्कारपरिमाणामिति |किमित्याह-'अनिवृत्तिप्रत्ययो बहुर्बन्धः'निवर्त्तनं निवृत्तिः-प्रत्याख्यानं न अनिर्वृत्तिः निवृत्तिः सैव प्रत्ययः-कारणं बस्थानच्याख्यानअवणाचुपळक्षणं चैतत्, तात्पयांथैस्त्वयं—यो महाघनाढ्यादिः कोऽप्यात्मनोऽतिन्यातिमाळोच्य यावन्नमस्कारमुचारयामि, उपलक्षणन्याख्यानाच यावत्साधून पर्युपासे इत्यादि, परिमाणं चेति तस्येत्थमपि देशाव-कस्यैतेन भङ्गेन गृहीतत्वात्, अन्यस्य त्वन्यथाऽपीति, 'अथवा ' यहा " यथासमाधि ' समाध्यनतिक्रमेण, शक्त्य-तहिषि न करेह माणं दिया य राओं पमाएणं ॥ १०५ ॥ ' जानतोऽपि ' अवबुध्यमानस्यापि, आस्तामजानतः, 'एवं ' पूर्वोक्तरूपेण देशावकाशिकाकरण इति शेषः, नुछङ्घनेनेति हद्यं, ' प्रन्थिनमस्कारपरिमाणं ' इति प्रन्थिश्च नर्मस्कारश्च प्रन्थिनमस्कारो ताभ्यां परिमाणं—परिमितत्वं जाणंतस्ति एवं अनिवित्तीपचओं बहु बंधो। |काशिकं जायत इति गाथाथैः॥ एतद्करणे दोषमाह—

ति अचोऽची 'ति लोपः, अकरण इत्याध्याहारः, अपिश्चव्द एवार्थे, स च बहुशच्दाद्मे दृश्यः, 'तहवि न करें माणं 'ति, अत्रापि प्राकृते लिङ्कविमक्तियचनानां व्यत्ययो बहुलमिति लक्षणेन 'करिती 'ति दृष्टव्यं, ततश्रायमर्थः—अस्य देशावकाशिकस्याकरणेऽनिवृत्तिप्रत्ययो बहुरेव बन्धः, एवं जानन्ति तथाऽपि दिवा रात्रो वा कदाचिदिति यावन्मानं न कुवेन्ति प्रमादेन हेतुना, ये च जानन्तोऽपि न कुवेन्ति तेनैवाविरतिप्रत्ययेन बन्धेन करोति , न विधने 'मानं , परिमाणं नियतत्वमिति योऽर्थः, 'दिवा ' दिवसे, चराव्दो मिन्नक्रमे, 'रात्रो ' रजन्यां चेत्यत्र योज्यते, केन हेतुना ! इत्याह—' प्रमादेन ' विकथानिद्रादिना, यश्च न करोति तस्यायमेव प्रभूत-कर्मबन्धलक्षणो दारुणो दोष इति प्रकृतद्वारतात्पर्य, यहा जानन्तीति भिन्नमस्येति च, तेन च प्रकृतदेशाव-कर्मबन्धलक्षणो दारुणो दोष इति प्रकृतद्वारतात्पर्य, यहा जानन्तीति भिन्नमस्येति च, तेन च प्रकृतदेशाव-काशिकं संबध्यते, 'अचोऽची 'ति लोपेन च 'जाणंतस्से 'ति रूपं भवति, यथा—''मोनूण पत्तनियरं जडाण नियपरिमलं समप्पंते । सहस्सुम्मूलणदुक्तं वालय । बालोऽसि किं भिणमो ? ॥ १ ॥ " अत्र ' सहस्सुम्मूलण ? किं यस्यासावनिवृत्तिप्रत्ययः ' बहुः ' प्रभूतो ' बन्धः ' कर्मबन्धः, कोऽर्थः ?— ज्ञानबलेन ज्ञानवताऽप्यनङ्गीकृत-प्रत्याख्यानेन कर्मबन्धो न निवारियेतुं शक्यः, यद्यपि चैवं ' तथाऽपि ' कश्चिन्महामोहप्रहगृहीतचित्तवृत्तिः ' न

गिण्हड् पचक्खाणं " इत्यादि शास्त्रान्तरोकेन विधानेन " सङ्गेषं ' संवरणं ' करोति ' विद्धाति ' रजन्यां ' रात्री, चाउम्मासिगऽवहिणा बहुयं गहियं न तस्स संपत्ती। एवं नाउं विहिणा संक्षेवं कुणइ राहेए ॥ १०६॥ चतुणों मासानां समाहारश्रतुमीसं चतुमीसेन निर्वेत्तश्रातुमीसिकः स चासाववधिश्च चातुमीसिकावधिस्तेन बहुकं , प्रचुरं गृहीतं न 'तस्य ' विवक्षितगृहीतस्य बध्यन्त इति दोषद्वारगाथाभावाओं, न चानिवृत्तिप्रत्ययो बन्घोऽसिद्धः, तस्यागमासिद्धत्वातः, तथाहि—अप्रत्या-ख्यानस्य पूर्वभवश्रारीराद्यपि सर्व मुत्कलमेवागमे प्रतिपादितं, यदुक्तम्—" बस्छया य मुक्केछ्या य देहा भवंमि जेऽणंता । तेसिमवोसिरियाणं बंधेणं वेष्पर्शे जीवो ॥ १ ॥ " अत एव च दुष्कृतगर्होयां—" गहिऊणं मुक्काइं जम्मणमरणेमु जाइं देहाइं । पावेमु पसत्ताइं वोसिरियाइं मए ताइं ॥ १ ॥ " इति प्रवेभवशरीरब्युत्सजैनं ' संप्राप्तिः ' सम्यग् लाभः ' एवं ज्ञात्वा ' इत्यमवगम्य विधिना " उवउत्तो गुरुमूले संविग्गो इत्तरं व इयरं वा । ' चातुमोंसिकावधिना ' मासचतुष्टयविहितमयोदया कारितमिति गाथार्थः॥ गुणद्दारे—

अयमत्र भावार्थः—बातुमोसिकमासिकाद्यवाधना यत् कनकधनधान्यादि व्यवहरणीयतया मुत्कलीकुतं तस्य राज्यादे। है छि अयमत्र भावार्थः—बातुमोसिकमासिकाद्यवाधना यत् कनकधनधान्यादि व्यवहरणीयतया मुत्कलीकुतं तस्य राज्यादे। है हि परममित्तावयो। परिहतमकलाकायो भद्राख्या तस्य वरमायो॥१॥तेन च भगवतो महावीरतीर्थक्रतोऽन्तिके परिश्रहप-श्रिविनीततावयो। परिहतमकलाकायो भद्राख्या तस्य वरमायो॥१॥तेन च भगवतो महावीरतीर्थक्रतोऽन्तिके परिश्रहप-श्रिविनीततावयो। परिहतमकलाकायो भद्राख्या तस्य वरमायो॥१॥तेन च भगवतो महावीरतीर्थक्रतोऽन्तिके परिश्रहप-श्रिविनीततावयो। परिहतमकलाकायो भद्राख्या तस्य वरमायो।।।१॥तेन च भगवतो महावीरतीर्थक्रताः षट् च, सवी अप्यष्टाद्या क्षी '' चंपाए कामदेवो पडिमं पडिवण्णु सन्वराईयं। सक्कपसंसा देवोवसम्ग वीरोण परिकहणं ॥ १ ॥ " अस्याश्च भावार्थोः | कथानकेनोपद्द्यते— | कथानकेनोपद्द्यते— | वम्पायां नगयमिधिगतजीवाजीव उपलब्धपुण्यपाप आश्चयसंवरविनिजेराक्रशलो बन्धमोक्षविचारविचक्षणः कोटचो मे घनस्य, हलशतानि पञ्च बोहित्यशतानि पञ्च दशदशसहस्रपरिमाणा दश गोवगीः, शेषं च व्युत्मृष्टं मया दिविधं त्रिविधेन स्वपरिप्रहात्, एवं चैतावत्परिप्रहसमेतः स्थितो विद्यातिवषाणि, केवलमधमीचतुदेर्यादितिथिषु सर्वेदेव विहित-चम्पायां नगयोमधिगतजीवाजीव उपलब्धपुण्यपाप आश्रवसंवर्षिनिर्जराकुरालो बन्धमोक्षविचारविचक्षणः अकृतेन त्वंविरतिप्रत्ययबन्धभावादिति गार्थार्थः ॥ अत्र च कामदेवो ह्छान्तः, तत्कथासिचका चेयमन्यत्र गाथा-

चतुर्विधसवैपौषधो ध्यानाध्ययनानिरत्मानसः सावैरात्रिकीं प्रतिमामभ्यस्यन् आसाञ्चके,अन्यदा च कचिरपवैदिवसे प्रतिमा-| श्रावको नाधुना कश्चिदीस्यते यः सेन्द्रैरपि सुरैध्यानाचलियुतुं न पायैते, अहो! एवं महानुभावाः केचन श्रावका | अ | अपि भवन्ति, अज्ञान्तरे ताहशीं शक्ष्यशंसामुपश्चलैको देवोऽश्चह्यानो विधाय विकरालगजेन्द्ररूपं समाजगाम, ततनुरुदियाय दिवसकरः, सुरस्तु सवैरात्रमुपसम्ये यावन्न राशाक तं शुद्धध्यानप्रबन्धाचलायितुं तावन्निवेद्मागतः 🕅 🅦 तरक्षोभणाय प्रवृत्तोऽनेकप्रकारं दन्तक्षोभदानादिभिरुपसगैथितुं, न च मनागपि चंचाल स महासत्त्वः, ततो स्तावाईकृतघोरराक्षसाकारो विकटाइहासविमोचनावक्षोभितासत्रवर्तिप्राणिसाथौँ विविधविभीषिकादिभिभीषिवितुमु-मक्षमेवं प्रश्नांस, यथा-मो | मोः | सुराः ! श्रुत् जम्बूद्दीपद्किणभरतान्द्रेवर्तिचम्पापुरीवास्तब्यकामदेवसमानः| पचक्रमे, अत्रान्तरे महासत्वस्यास्य तथा निष्कारणधोरीपसगैकरणव्यावृत्ं तं सुराधममवलोक्य कोपेनेव पाटिलि-|| प्रणणाम भावसारं, बभाषे च-धन्यरतं यस्यानलीकगुणसंरतवं सकलमुरसभामध्योपविष्टास्त्रिविष्टपाधिपतिरापि प्रतिपन्नमेनं सीधमेसमामध्यवनी सीधमेन्दः कथाञ्चद्वलोक्यासाधारणतद्वणातुरागरञ्जितमनाः सकलमुरसमूहस-

एगमुहुनं दिवसं राई पंचाहमेव पक्लं वा ॥ वयमिह थारेउ दढं जावहयं उच्छहे कालं ॥ १०७॥ एकं च तन्मुहूनीं च एकमुहूनीं, हे बटिके यावदित्यर्थः, 'दिवसं' चतुष्प्रहरप्रमाणं दिनं 'रात्रिं' चतुष्प्रहरा-जिनेश्वेरण तु–तत्सत्को रात्रिवृत्तान्तः, साध्वादिभ्यः पुरोऽखिलः। प्रकाशितरततरतेऽपि, सद्ध्याने जज्ञिरे स्थिराः ॥ १ ॥ कालान्तरे च–श्रावकधर्ममपेतकळङ्कं, तीर्थकृता गदितं परिपाल्य । भक्तिनिवृत्तिसमाहितचित्तः, सत्तम-देवमवं प्रतिपेदे ॥ र ॥ सौधमेदेवलोकप्रवरिवमानेऽरुणप्रभाभिष्ये । द्यतरायुरजानि देवस्ततभ्ष्युतः सेत्स्यति • 🎉 विद्धाति, ततस्तदीयातिशायिसवैगुणातुरञ्जितः स सुपर्वा भूयो भूयोऽभित्रन्य तं गतः स्वर्गे, कामदेवोऽपि पारियत्वा श्रेष्टिन् ! बहिरुचाने समवसृतो जिनवरो वीरः ॥ १ ॥ तच्छुत्वाऽसौ तस्मै हष्टमनाः पारितोषिकं द्त्या। अगमत्सम-वसृतिसुवं कृतार्थमभिमन्यमानः स्वम् ॥ २ ॥ त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य विधिवद्भिवन्ध च भगवन्तमुपविवेशोभितदेशे, कायोत्सर्ग प्रयातः स्वगृहं, तत्र चाकथयद्स्य कोऽपि यथा-भगवांस्त्रिलोकबन्धः सुरासुरप्रणतपादनालिनयुगः। विदेहे॥ ३॥ यतनाऽधुनोच्यते—

सम्बन्धः 🞼 शिकग्रहणं प्रत्युत्सहेत, कोऽर्थः १—यावत्काला जीवस्यैतद्वहणे वीयोंह्यासशिकस्तावत्कालमेव मुह्ततिदेवसादिकमेत-' उत्सहित ' उत्साहं कुर्यात, देशावकाशिकग्रहणं प्रतीति शेषः। प्रकृतभावना चेयं-यावन्तमेव कालं देशावका-तित आनयने प्रयोग एकोऽतिचारो, डितीयः प्रेषणे प्रयोग इति, अनयोश्चानयने प्रयोगस्तावद्यम्—विवक्षितक्षेत्र-बहिवींतैनः सचित्तादिद्रज्यस्य विवाक्षितक्षेत्र एवानयने-प्रापणे प्रयोगः, स्वयं गमने व्रतमङ्गमयाद्ग्यस्य संदेशका-|सिकामेव रजनी ' पञ्चाहमेव ' पञ्चाहोरात्राण्येव ' पक्षं वा ' पञ्चद्रारात्रिन्दिवानि वा ' व्रतं ' नियमं ' इह ' ' प्रेषणे ' इति च सप्तम्यन्तं 'अपि चे 'ति समुचये, प्रयोजनं प्रयोगः, स च ह्योरप्यानयनप्रेषणयोः प्रत्येकं संबध्यते, ' आणयणि ' ति आनयने सप्तम्येकवचनान्तं पदं, अथवा 'आणयण ' ति सूत्रत्वाह्यससप्तम्येकवचनो निदेशः, लोके ' घारयतु ' बिभतु पालयतियावत् ' हढं ' अत्यर्थं ' जावइ्यं ' ति यावन्मात्रं कालमिति |ऋयो भूयः कुर्यात, न त्वालस्यं विद्ध्यादिति, एषैवास्य यतनेति गाथार्थः॥ अतिचाराः सम्प्रत्यस्य-आणयाणी पेसणेऽवि य पओग तह सहरूवनाए य ॥ निहपोग्गळपक्खेनो पंचइयारे परिहरेजा ॥ १०८ ॥

हरं जिणवरमंदिरं च पाडेवाज्जिऊण पोसाहिओ। बहिया पोग्गलखेवेहिं कुणइ सणणं स लोगस्स ॥ ", एवं च रोज्रे दृश्यः, ततो न केवलमेतेऽतिचाराः, बहिः पुद्रलप्रक्षेपश्च, बहिः—विवाक्षितक्षेत्राह्याद्यभूमौ प्रयोजनभावे पर-प्रबोधनाय पुद्रलानां—लेष्ड्याकरादीनां प्रक्षेपणं—प्रेरणं बहिः पुद्रलप्रक्षेपः स च, संभवी चायं, यदुक्तं—" सुण्ण-मञ्जिति सङ्ख्या, अतिचारान् परिहरेत, प्रस्तावाहेशावकाशिकस्यातिकमविशेषान् परित्यजेद्, यतो देशावकाशिकमे-संभवः-स्वबुद्धिस्वीकृतक्षेत्रात् परतः स्थितमाकारणीयं कञ्चन नरं व्रतमङ्गभयादाह्वातुमशक्तुवन् यदा काशितादि-के दिना त्वयेदमानेयामित्येवं व्यापारणमानयनप्रयोगः, प्रेष्यत इति प्रेषणः, ' कुत्यल्युटो बहुल ' मिति वचनात्कमीण ह्युटि प्रेष्य उच्यते, तास्मिन् प्रयोगः—तिहिषयं व्यापारणं, गृहीतिदिक्परिमाणादृध्वं स्वयं गमने व्रतमङ्गमयादन्य-श्बद्शाशणस्वकीयरूपसंद्रशीनव्याजेन तमाकारयति तदा व्रतसापेक्षत्वाच्छब्द्पाती रूपपातश्वातिचाराविति, चका-रूपं च-आकृतिः स्वश्रीरस्य शब्दरूपे तयोः पातनं पातो-विवक्षितक्षेत्रबहिःस्थिताकारणीयस्य श्रोत्रे हष्टी च निवेशनं शब्दरूपपातः, पातशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धेन शब्द्पातरूपपातनामकी हावतिचारावेती, अनयोश्रेवं प्रस्थापने प्रेषणप्रयोग इत्यर्थः, 'तह 'ति यथा प्राक्तनावतिचारौ तथा शब्दरूपपातः, शब्दश्च-काशितादिः स्वकीयो

\_

कश्रिद्धिशेषः, प्रत्युत गुणः ख्वयंगमने, ईयांपथविशुद्धः, परस्य पुनरनिपुणत्वात्तद्विशुद्धिरेव, इह च आंद्यह्यमन्युत्प-तद्रथमभिग्रह्यते--मा भूद् बहिर्गमनागमनन्यापारजानितः प्राण्युपमदं इति, स च स्वयं कृतोऽन्येन वा कारित इति फले न 'सवैत्रतानां ' रथूलप्राणातिपातविरमणादीनां 'निवृत्ति ' सङ्गपनियमलक्षणां 'दिवसं ' दिनं सकल-मिति शेषः 'कृत्वा ' विघाय 'तत्क्षणादेव ' सपचेव ' आकृष्टिक्या ' उपेत्यकरणेन ' अङं ' सर्वनाशं निरपेक्षः 'सवैथा 'सवैप्रकारेण, बताविगमं प्रतीत्येति गम्यते, 'करोति 'विद्धाति, अयमञ भावार्थः-प्राणातिपाताविरम-णादीनि पूर्व यानि वतानि स्वीकृतानि तेषामेव कदाचित्पृथिन्यादिखननादिनिवृत्या सङ्क्षेपं दिवसप्रमाणं विधाय जनयति तत्कालमेवोपेत्यकारेण पृथिच्यादिविनाशप्रवृत्ती देशावकाशिकव्रतस्य सवैव्रतसङ्सेपरूपस्य भद्भे |अबुद्धित्वेन सहसाकारादिना वा, अन्त्यत्रयं तु व्याजपरस्यातिचारतां यातीति गाथार्थः ॥ भङ्गद्वारामितः--सन्वन्याण निवित्ति दियहं काऊण तक्खणा चेन । आउदियाएँ भंगं निरवेक्खो सन्बहा कुणइ ॥ १०९॥ तिनिरपेक्षत्वादिति गाथार्थः॥ भावनाद्यारे गाथा-

'सर्वात् ' अशेषात् ' चः ' पूरणे ' सर्वसङ्गैः ' निष्विल्सम्बन्धैः अन्तरङ्गैः बहिरङ्गैमेमत्वधनधान्यादि-भिर्वर्जिता—रहिताः सर्वेसङ्गवर्जितास्तात् ' साधूत् ' भावयतीत् मोक्षार्थसाधनपरानित्यर्थः ' नमस्येत ' नमस्कु-योत, यैः कि क्रतमित्याह—सन्यैः—अनुकूलैः, प्राणिष्यिति गम्यते, यैः ' सर्व ' समस्तं ' सावधं ' सपापमनुष्ठान-मिति शेषः ' सर्वेथा ' सर्वेप्रकारेण ' त्यक्तं ' मुक्तमिति गाथार्थः ॥ उक्तं हितीयशिक्षात्रतं, सामप्रतं तृतीयमभि-सन्बेहि जोहि सन्बं साब्ज्जं सन्बहा चत्तं ॥ ११० ॥ सब्बे य सब्बसंगेहिं बिष्णि साहुणो नमिसिष्णा।

पोसह उववासो उण आहाराईनियन्णं जं च। कायन्वो सो नियमा अट्टमिमाईसु पन्वेसु ॥ १११ ॥ ' युष पुष्टो ' इत्यस्य धातोः पोषः-पुष्टिः प्रकमाद्यमेस्य तं घत्ते-करोतीति पोषधः-पर्वेदिनानुष्टेयं धर्मकर्म धातव्यं, तद्वि नवद्वारमित्यतः प्रथमद्वारेण तावदाह-

तस्मिन् स एवोपवसनमुपवासः पौषघोपवासः, पुनःशब्दो देशावकाशिकादस्य विशेषोपदर्शनार्थः, ततोऽयमर्थः—

पीत्यनुक्तार्थसमुचयार्थः, ' कर्तन्यः ' विघेयः स ' नियमात् ' नियंमेन ' अष्टम्यादिषु पर्वेसु ' अष्टमीचतुदैश्यादि-ष्र्तमगतिथिषु, यदुक्तं—" पौसह उववासो उण अद्दमिचउहसीसु जम्मादिणे । नाणे निन्नाणे चाउमास अद्दाहि णकदिनाघाहिकासु वा, एतेपु च दिनेषु सुश्रावकस्य जिनपूजातपोऽनुष्ठानविशेषोद्यमो भाणित एव, यदाह धर्मदास-तचत, तत स इत्यर्थः, चशब्दो न केवलमाहरादीनां चतुर्णो निवत्ते पौषधोपवासः, किन्तु तदन्यतमनिवत्तेनेऽ-पञ्जुसणे ॥ १ ॥ " ' अद्वाहिंगत्ते अष्टाहिकाश्रेत्राश्वयुङ्मासानध्यायदिनेष्वष्टमीप्रभृतयो याः कियन्ते तासु कत्या-गणिः-" संवन्छर चाउम्मासिएसु अद्वाहियासु य तिहीसु । सन्वायरेण लग्गइ जिणवरपूया तव गुणेसु ॥ १ ॥ » देशावकाशिकं तावत्प्रागुक्तरूपं, पौषघोपवासस्तु कीदृश इत्याह्य-पौषघोपवासः पुनराहारादिनिवर्तनं यचेति, आहारः अश्नपानसाधस्वाधभेदाचतुर्विधः स आदियेषां देहसत्कारादीनां ते तथा तेषां निवर्तनं—नियमनमाहारादिनिवर्तनं िन, यहा चकारोऽयं मिन्नक्रमस्ततः कर्तेन्यः स चेत्यत्र योज्यः, शेषं पूर्वमिवेति गाथार्थः ॥ मेद्दारमधुना--एकेको चिय द्विहो देसे सब य नायन्वो ॥ ११२ ॥ आहारदेहसक्कार्षेभऽवावारपोसहो चउहा

 विद्वाति तदा तत्फलेन वंच्यते, यतः सवेतोऽच्यापारणैषधिकः सावद्यव्यापारगहितो ध्यानाध्ययनादिविश्यस्व्यापारः । ैं वैषयं करोति स सामायिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः क्षेषयं करोति स नियमात्सामायिकं करोति, यदि न ि क्रिस क्रमादिनियमेन भेष्ठनामेवनं, सर्वत्र तहोगतं यावहवाच्येगाळनं, चरमस्तु हेशत एकतारस्य कर्त्यापि । । \* वर्णकविलेपनपुष्पगन्धवितिष्टवत्नामरणादेः रागीरमत्कारस्य गगबुद्ध्या परिहारः, ब्रह्मचर्त्रजीषधो देशे दिवैव गत्रावेव |६ है चतुर्विधाहाएनिरोधेन चतुर्थतपः, देहसत्कारपोषधोऽपि देशविषयोऽखानपोषधापिः सर्वविषयस्तु सर्वस्थेत खानोद्यनेन- । आहारश्च प्रायुक्तो देहमत्कारश्च-ज्ञारीरभूषा जहा च-जहाचर्व भवावारंति भवनोऽनीगति होते अन्यापारश्च- |थै| म् म्यामित्याह—' होसे मान्ने यांचि हेशानिषयः मनीनिषयआ, तत्र हेशानिषय आहामपैषय एकभनतादिः, मनीनिषयस्ति । ैं इति, पौषधक्रान्द्रस्याहारगदिपदेः प्रत्येकं सम्बन्धाद्, एकेकोऽपि चाहारपोषधादिः 'हितिधः' हिमेदो ज्ञातन्य इति सम्बन्धः, । भू नोबधः, स 'चतुर्दो' जतुर्भिः प्रक्रोस्थतुर्भेद इत्यर्थः, तयथा—आहारवीष्वा देहसत्कारनीषयो जलाच्येनीषयो ि ाहिक हिन्द्र हिन्द्र स्थात है हिन्द्र हिन्द्

इमा भणिया॥ १॥ चंदवर्डिसय संखो, सुदंसणो कामदेव अभओ य। एगागिणो य एए पोसहसालासु सुन्बंति॥श॥ आव-||ध्र | वावस्थानमुचितं नान्यत्र, तत्कथिमिद्मुक्तं ' जिणभवणगओ ' इत्यादि, सत्यं, जिनभवनाचभावे पौषधशालाव-||﴿ अञ्चावारामि पोसहिओ ॥ १ ॥ " ननु पौषधशालायाः पौषधार्थमेन विधीयमानत्वारपौषधिकस्य पौषधशालायामे-|एतच पौषधवतं यः सामायिकमिव दिविषत्रिविधेनेत्येवं प्रतिपचते तस्य पौषधेनेव सामायिकार्थप्राप्तेनीत्यन्तं | रयकचूण्यों तु सामान्येनेवोक्तं, यथा—''चैत्यगृहे वा साधुमूले वा पौषघशालायां वा'' उम्मुक्तमणिसुवणों व्यपगतमालावणं-| स्वरूपेणैव भवति, यदुक्तं-" सावज्जजोगविरओ झाणञ्झयणंमि निचलो घणियं। जिणभवणगओ चिट्ठह, स्थानमनुज्ञातं, यदुक्तं-" चेइयसाहुअभावे भिण्णा भणिया घरस्स एगंते । एगस्त सिम्बस्स य पोसहसाला | कविलेपनप्रहरणः, तत्र च कृते पठयति गुणति पुरतक वा वाचयति धर्मध्यानं वा ध्यायति, यथैतान् साधुगुणानहमसमधों सामायिकविधानं फलवत्, केवलं पैषधसामायिकलक्षणं बतह्यं मया प्रतिपन्नमिति भावनाविशेषात्फलवद्पीति ||मन्दमाग्यो घारयितुमित्यादि विभाषेति, अतः प्रवचनगाम्भीर्थमेव पर्योत्योच्यं, न स्वमनीषिकया काप्याग्रहो विघेय इति,  विरातिफलं नाऊणं भोगसुहासाउ बहुविहं हुक्खं । साहुसुहकोउएण य पिंडपुण्णं ( चउठिवहं ) पोसहं कुणह् ॥ १९३ ॥ विरते:-नियमस्य फलं कार्थं विरतिफलं-कर्मानाश्रवादिरूपं, यदुक्तं-'संयमे अनिण्हयफले' संयमोऽनाश्रवफल

'बहुविधं' नानाप्रकारं शरीरमानसादिभेदं 'दुःखं' असातीदयरूपं, कपिल्ज्ञाह्मणस्येवासन्तोषप्रत्ययं-"जहा लामो तहा इति ' ज्ञात्वा ' अवबुध्य, तथा भोगसुखस्याशा भोगसुखाशा तस्या भोगसुखाशातः–कामभोगसीख्यवाञ्छातो

नैव देवराजस्य । यत्मुखमिहैव साघोलेंकव्यापाररहितस्य ॥ १ ॥ " इत्येवंरूपं तत्र कीतुकं-कुतूहलमभिलाष

इति तात्पर्थ तेन च 'चतुर्विधं ' प्रामुक्ताहारपौषधादिमेदेन चतुरूपं ' पौषधं ' प्राङ्गिनिर्णातराब्दार्थं ' करोति '

निवंत्यति, अनेन चैतेस्त्रिभिः कारणैः पौषधं जायत इति पर्यायत आवेदितामिति गाथार्थः ॥ दोषद्यारमितः—

कारणान्तरेण चेत्याह—" साधुमुखकौतुकेन च " साघूनां—त्रतिनां मुखं साधुमुखं यथा—नैवास्ति राजराजस्य तसुखं

लोमो, लामा लोमो पवड्डहे । दोमासक्यं कज्जं, कोडीएवि न निष्टियं ॥ १ ॥ " इत्याचुत्तराध्ययनोक्तं ज्ञात्येति

वत्ते, ततः किमित्याह—चतुर्विधं पौषयं करोतीति चरमपादेन सम्बन्धः, न केवलमेतद्वयं ज्ञात्वेदं करोति, किन्तु

' भग्नं ' विनाशितं सन्तं गुरुसमीपे न प्रकटयन्तीत्यर्थः, चकारान्मूलत एव पीषधमत्यन्तविषयाभिलाषुकतया ये न | ग्रह्णनित यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्ते किमित्याह—' भ्रमन्ति ' पर्यटन्ति ' भवसागरे ' संसारसमुद्रे ' भीमे ' रीद्रे, प्रकु-मञ्जन्ति ' विनाश-तसमुदायार्थश्चायं-ये पौषधं विघाय भञ्जान्त भमं च गुरोने कथयन्ति मूलतो न कुर्वन्ति वा तेषां संसारसागरपरि-कुत्वा ' विरच्य ' चइ्य ' त्ति उद्रोजिताः 'च्याविताः' त्याजिता वा पौषघपरिणामादिति शेषः, कैः १—' परीषहैः ' भिनिर्जरणार्थं परिषेढन्याः परीषहारतैः—क्षुचुष्णामल्भीप्रभृतिभिरिति हद्यं, सिमित्याह्—' मञ्जनित ' विनाश-यिन पौषधमिति प्राकृपदे—( प्रन्थायं ७५०० ) नैव संबध्यते, न केवलं ये भंझान्ते, नालोचयन्ति च भन्नामिति, च्ताविधमपीति विशिनष्टि जे पोसहं तु काउं चह्या य परीसहेहि भंजांति । नालोयंति य भग्गं भमंति भवसायरे भीमे ॥ ११४ ॥ विशेषणे . आणंदो जणमणाणंदो ॥ ११५ ॥ धीरा य सित्मंता पोसहनिरया लहंति परमगइं। ' ये ' इत्यनिदिष्टनामानः आवकाः ' पौषधं ' प्रागुक्तरूपं ' तुः ' अमणळक्षणो दोष इति गाथाथं:॥ गुणस्तेतत्करणे—

इहेव जंबुद्दीवे र मारहे वासे अस्थि सावत्थी नाम नयरी, जीए-दोसायरो मयंको छुहसुसियाई घराइ 🎉 विहवीणं । जिणमंदिरेसु दीसंति सावया न उण अन्नत्य ॥ १ ॥ अविय-सुरसेणालंकरिया जीसे कृत्रावि देवरा-🖔 गतिः—गम्यमानत्वात्परमगतिः—सुदेवत्वलक्षणा तां परमगति, अनन्तरफलापेक्षया चेदमुच्यते, परम्परया तु परम- 🕅 |चोक्तम्-' उववाओ सावयाणं उक्नोसेणं तु अच्चुओ जाव । " परम्परया तु जिनधर्मों मोक्षफळ एवेत्यत्राविगानमे-|बेति, ' दृष्टान्तः ' निद्रोनं ' इह ' अस्मिन्नथें ' राङ्घनामा श्रावकः, तथा ' आनन्दः ' आनन्दामिघः 🕌  $||ar{b}||$  श्रमणोपासकश्च, चस्य गम्यमानत्वात, कीहशः सः ! इत्याह-जना-लोकारतेषां मनांसि तान्यानन्द्यति तदानन्दहे $-||ar{b}||$ गति-मोक्षलक्षणामपीति, आगमासिङं चैतद्, यतो देशविरतश्रावकस्योत्कर्षेणाच्युतान्त एवोत्पादोऽभिहितः, तथा यन्य । वरमत्तवारणाई विष्म्रवणाईव भवणाई ॥ र ॥ लोओऽवि जत्थ द्विस्बन्नमंदिरं विणयकेलिपमयवणं । | कि | तुत्वाद्या जनमनआनन्द इति गाथासङ्क्षेपार्थः, विस्तरार्थस्तु कथानकाभ्यामवसेयः, ते चेमे— | हहेव जंबुद्दीवे २ मारहे वासे अत्थि सावत्थी नाम नयरी, जीए—दोसायरो मयंको छुद्दर

🎉 जोबासिया भारिया, तीए समं तिवग्गसारं जीवलोयसुहमणुहवंतरस तरस वइकंतो कोइ कालो, अत्थि य तीए \iint 🖄 | संखनामोत्ति ॥ ५ ॥ तस्स य सरयपुणिणमासिणीनिसानाहजोण्हापवाहविमलसीलाहरणा आहरणविष्फूरियाणेय- $\|x\|$  स्यणािकरणसंताणिविच्छुरियदिसामंटला दिसामंडलप्पिस्ररूवाइगुणसमुद्याणंदियलोयणुप्पला उप्पला नाम समन $\|x\|$ |पीईठाणं नीसेससावगगुणसमणिणओ पोक्खळी नाम सावओ, तीसिं च परोप्परं परमपीईसंजुयाणं कयाइ बंघमी-क्षी गामाणुगामं विहारक्कमेण विहरंतो भगवं महावीरतित्ययरो, रइए सुरेहिं दिन्यसमवसरणे उविदे तिलोय-।|﴿  $\| \hat{\theta} \|$  चेव सावत्थीए पुरीए वत्थव्यो सयगोत्ति बीयनामो तरहेव संखस्स समाणघणकणयाड्विह्यो साहिभ्मिओन्ति परम- $\| \hat{\theta} \|$ ||तीसे चेव नयरीए उत्तरपुरिथमे दिसीमाए कोइयाभिहाणे चेइए समोसहो अण्णया साहुसहस्सपरिवारो||अ ||निह्निंगे परसंतोसभायणं घम्मसद्दालू ॥ ३॥ तत्थासि पउरपुरलोयसम्मओ सयविमुक्कमइविह्नो । विह्नोहामियघणओ||﴿﴿ || नयविणयगुणाण कुलभवणं ॥ ४ ॥ जीवाइपयत्थविक जिणसासणगाढभांतिअणुरत्तो । नीसेसकलाकुसले सुसावओ | ||क्लांचेतावावडाणं क्याइ संसारसरूववियारखाणं क्याइ दाणाइचडङभेयधम्मकम्मासेवणखाणं वर्चतेसु दिवसेसु महाशिष्टसम्दएणं समागया भ | बंधुभि निविद्वास जहासुई सयलपरिमासु विण्णाततव्बङ्यरा

जयस्मि जीवाण किं च विहवेणं। कलहोयकणयरयणोहमाइबहुरू नसारेण १॥७॥ किं वा सिणेहघणनिन्मरेहिं सयणेहिं करस व, न बह्वहा होज्ज मणहरा एत्थ । अण्णायमन्चुघाडी सन्बहरा जइ न हु पडेज्जा ॥ २ ॥ किंच-पज्जालियसिहिसिहाडोवभीसणे सणिसणंतअसिपचे । निवडंतकुंतमोग्गरितसुलबाणोहदुहजणए ॥ ३ ॥ पर-माहाभियमुरकयवेडिंक्यमीमरूवतासणर् । अंधारियदिसियके कज्जलकालेण तिमिरेण ॥ ४ ॥ पसरंत-नेरइय करुणाविरसा बोहसंजाणियउन्बेए ॥ ५॥ एयारिसंमि नरए मणहर-हयसरीर आविय-निवडंताणं पियाहि रुइराहिं । रणझिणरनेउराहिं रसणारवमुहळगमणाहिं ॥ ६ ॥ किं कीरइ परिताणं १ दाराइं तह्य मिताइं। अजोह तं सरीरं विज्जुविलासो व्य अइचहुलं ॥ १ ॥ तहा-विसया विज्जुच्छडाडोबचंचलं, न विवेड्जणाणं जणेड् मणंपि आसाबंधं, अविय-जस्स कएण घणाड् दोवि संखसयगनामधेया साबया, एत्थंतरांमि पत्थ्रया परमेसरेण घम्मकहा, मो मो जाणा । जस्स निमिन् अज्जेह इह संसारे सावयेतवित्थरं वित्थारेह बहुपावकारणे आरंभेह मित्तनाइसयणसंबंधिलोयाण विविहोवयारे अवयारेह परिणयणाइविचित्तसवववहारे तीप द्राभिगंधे वससोणियपवहजायां चेक् बहु वंदणविडियाए

मरणदुक्खेंहिं । तवियाण नत्थि सरणं जियाण घणदारमाईहिं ॥ ९ ॥ तहा हि—जइया गरुयायवसिल्ळपूरसीयाइ- $||y|^g$ अत्थि वित्यस्विदुक्खाणं ॥ १२ ॥ एवं नाऊण जणा करेह घम्मंमि चेत्र सुपयनं । मरणंमि समाविद्ध जेण न 👭 सरियासहस्साणं ॥ १५ ॥ नहु कोवि वछहो इह नवि वेसो विज्जुविलासियसमाए । अण्णुण्णपुरिससेवणपराए वेसाएँ | जणियदुक्खेहिं । तिरियभवंमि किल्डिस्संति पाणिणो तड्य किं ताणं १ ॥१०॥ एवं मणुयभवंमिवि मन्छियमायंगङुंब-माईणं । उत्तमजाइमएणं कुलेसु जायंण अहमेसु॥११॥ दालिहरोगदोहग्गसोगजरमरणवेयणत्ताणं। कत्तोऽवि परत्ताणं न ॥ १७॥ जेहिं जिया करणरिज विजियं सयलंपि तेहि तेलोकं । इंदियनिग्गहणे चिय ता जइयन्त्रं जयत्थीहि परिदेवणं कुणह ॥ १३ ॥ अविय--पाणवहाईदोसाण कारणं हाँति एत्थ जीवाणं । अत्थो कामो य तहा तो ते वज्जेह पुरिसत्ये ॥ १४ ॥ जओ--पाणिवहेणं लच्छी समज्जिया जेहि ते हु दुक्खाणं । जाया भायणामेह जलनिहि व्य व सिरीए ॥ १६ ॥ दंसियकुडिलगईहिं कत्तो सोक्लं भवे सुहत्थीए । मोगेहिं भुयंगेहि व चित्तवियारस्त हेऊहिं १ मित्तकलिएहिं !। अहवा बाहुबलेणं अरिबल्भुयद्प्पद्लणेणं ॥ ८ ॥ जह नरए तह तिरियत्तणेऽवि विविह्जम्म-॥ १८ ॥ ईदियवसगा प्रारेसा वसवती होति सयळळोयस्स । आसापासऽववद्धा सहिति तहऽणेगदुक्खाइं ॥ १९ ॥ कड्यावि इडजोगे जंपि सुहं तंपि विसयतिसियाणं। न जणड् तानि पडरांति सुमिणसंजाणियसंगं व ॥ २०॥ इय॥ भाषि ऊणं भयवओ वयणं संबुद्धा बहवे पाणिणो, पडिवण्णा केहिवि सन्वविरई, अण्णेहि पुण देससंजमो, अवरेहि सम्म- 🖑 रिद्धीणं बुज्झियमसारयं तह्य विसयसोक्खरस । गोतूण इमे जुत्तं करेह ता घम्मपुरिसत्थे ॥ २९ ॥ एवं निसामि-||ए| मंलनं, जहा अन्न साहूणं पिक्खयं, परं अम्हेहिं पोसहवयं न गहियं, तेण विउलं असणपाणखाइमसाइमं करावेऊण तुन्मेहिं चेव सह अन्न मोयणं कायन्त्रं, ततो सयगेण भणियं-जइ एवं ता मम चेव गेहे तुन्मे एह जेण अहमेव साहिग्मियवन्छछं करेभि; पिडवण्णं संखेण, गया सयं सयमावासं, गंतूण पक्लनंधी एयंमि य दिणे अण्णयावि अम्हे पोसहकरणपुन्नं पोसहसालाए चिंहामो, ता अज्जंपि मए सविसेस- ||घम्माणुद्वाणपरेण एगागिणा गहियपोसहेण पोसहसालाए ठायन्वं, ततो पुन्छिया उप्पला, तीषुवि भणियं—सामि ! | अम्माणुडाणपरण रूपात करमुक्कमणिसुवण्णवत्थालंकाराइवित्थरो गओ पोसहसालं, पर्डिवडिजऊण चडाव्येहं सन्व-| हमं चेव जुनं, तओ सो उम्मुक्कमणिसुवण्णवत्थालंकाराइवित्थरो गओ पोसहसालं पासइ समागयं संखं तस्सेव गिहं | हमं चेव जुनं, तओ सो उम्मुक्कमणिसुवण्णवत्थालंका मंखो भोयणसमए जाए जाव न पासइ समागयं संखं तस्सेव गिहं | पोसहं चिट्टइ पसत्थञ्झाणोवगओ । इओ य सयगो भोयणसमए जाए जाव न पासइ समागयं संखं तस्सेव गिहं पत्तो ताव तओ उप्पलं भणइ—मुस्साविए! किंह गओ संबो १, तीए भणियं—पोसहसालाए, तओ सोऽवि पत्तो भोयणं, संखस्स विचित्तघम्मवावारपरायणस्सऽइक्वी वासरो, एत्थंतरामि अत्थगिरिसिहरावळंबी संबुत्तो दिवस-्रातुनमहुन नार्थना । वर्षां । वर्षां । वर्षां । वर्षां । वर्षां निर्माणको । वर्षां निरम् । वर्षां निर्माणको । वर्षां निरम् । वर्षा हैं। पत्तो ताव तआ उप्पल मणइ—सुरस्मावर : फोट गया राजा :, या आहें गया उपाय हिस्साविध्यं आलोइय गम-हैं। तिहें, दिहो मुणिव्य पसत्थब्झाणोवगओं संखों, पविद्वो निसीहियापुरस्सरं पडिक्कमणं इरियाविध्यं आलोइय गम-हैं। |यरो, तओ कि होइउं पवतं भुयणे १, अविय—अलिणो निबद्धराया मोतुं मठलंतकमलसंडाइं । वर्ज्ञाति वियसियं एवं काउं पडिवण्णसन्वपोसहस्त, तओ नाऊण तन्बङ्यरं गओ इमो सिगिहं, समं अण्णेहिं साहिमिषुहिं भुतो कुमुयमहव मिलणा न थिरपेम्मा ॥ १॥ अरयं व सप्पहे दृष्पणेन्व दिष्टि खिवंति रिविधिबे । बह्वहघरूसुयाओ || णागमणाए निमंतेइ बंदिऊण, जहा एह तुब्मे अइक्कमेइ मीयणवेला, तओ संखेण भणियं—न मे कप्पइ अज्ज

सहिति ॥ ३ ॥ आसक्रविद्धसंकारविह्नचनिहिन्नयणवन्ताइं। जायाइं गुरूयडञ्वेयभायणं चंक्कमिहुणाइं॥ ८ ॥ एकं स्मास्य मुण्यास्तामे निह्मणसोहोवि सयस्भ्यणस्त । तिन्छदण्णोणणाहियपवेसणस्यं च विरहमया ॥ ५ ॥ नासिय- कं निस्तितमो विहण्णसोहोवि सयस्भ्यणस्स । सुरोवि जाइ अत्यं अवरेसुं का थिरन्तासा १ ॥ ६ ॥ अह विष्युरंज- विनिस्तितमो विहण्णसोहोवि सयस्भ्यणस्स । सुरोवि जाइ अत्यं अवरेसुं का थिरनासा १ ॥ ६ ॥ अह विष्युरंज- विनिस्तित्तमे विह्मिरंति । कह थिरराओ कीरउ संझार हहरस्वाय् १ ॥ ८ ॥ संझासहीविओय दिसाण कि वयणाइ निम्मलाईपि । सोएणव सामाइं क्याइं अद्वहस्रतिमिरेण ॥ ९ ॥ नील्पड्लायणुसारओ स्रोति सुरिहकुसुमेसु । कि वयणाइ निम्मलाईपि । सोएणव सामाइं क्याइं अद्वहस्रतिमिरेण ॥ ९ ॥ नील्पभेत्रण य चंदो वम्महर्ज्ञामिरेयकस्त्रोत । १ ॥ वणमेत्रण य चंदो वम्महर्ज्ञामिरेयकस्त्रोत । १ ॥ वणमेत्रण य चंदो वम्महर्ज्ञामिरेयकस्त्रोत । विक्रियसेस्याविद्योत सख्यरो न खल्ड सन्वोऽवि ॥ १२ ॥ तह निम्मस्यावि किरणा सिस्स विरहद्याण तहणीणं । कि सिहाइ अहव सन्वत्यदेववंदणाइआवस्स्यिकच्चे । यहाइ अहव सन्वत्यदेववंदणाइआवस्स्यिकच्चे काऊण जामिणीजामदुगं जाव सन्धायं सुदक्खजागिरेयं वि सहंति ॥ ३ ॥ आसन्नाविरहसंकारविहुत्तानिहित्तनयणवत्ताइं । जायाइं गुरुयउन्वेयभायणं चंक्नामिहुणाइं ॥ ४ ॥ एकं

वंदिओ भावसारं, थोंडं च पवनों, अविय—जय सयलभुवणबंघव ! जय करणामयरसोहसरिणाह !। जय जागरमाणो इमं चितिउं पयत्तो—जाए पभायसमए जाव न गंतूण वंदिओ वीरो । ताव न पोसहमेयं पारेउं कप्पत् मंद्रमंद्रसंचारी रयणिसमयसमाळग्गगाढमुरयसंगामसमकिळंतकामिणीतेयसळिळावहारी पसरिओ सिसिरपहाओ पंचसमियाइउवउत्तो गओ भगवओ महावीरस्स वंदणत्थं कोह्रयचेइयं संखसावओ, दिहो तिलोयबंघ सिद्धार्यनगहिवतिसलोदेवीण कयहरिस १ ॥ १ ॥ जय जम्मण्हवणचालियसुरगिरिकयगरुयहरिचमक्कार ! । सुरवरपु िछयस दसत्थावित्थारकहियपरमत्थ ! । जय य मारुओ, एयंमि अंतरे विहियपाहाउयसंझावरसओं निग्गंतूण पोसहसालाओ जहा महामुणी तहा तिपयाहिणापुन्नं मड्झ ॥ १ ॥ इत्थं च पसत्थझाणोवगयरस कमेण वोलीणा रयणी, परिगलियतारतारयनियरक्रसमसमिष्टिरस 🖔 🗎 तुंगगयणंगणतरुस्स परिपक्कफलं पित्र पन्छिमदिसादीहसाहाए लेबिउं पवित्तं सिसिमंडलं, समुछसिया पुन्नदिसाए अरुणच्छाया, तरणिकिरणसंफासवियसमाणकमलमउलमालामयरंद्।बैदुसंदोहावहाराणुसारलग्गचंचरीयक्राडियभीउब्ब पयङ्जलबाहवाहवूरिज्जमाणलोयणेण पप्फुछवयणकमलेण य बालकालम्।डेप्पहारअवहारियमुरद्प्प १ ॥ २ ॥ जय पमोयभरानेब्भरवाए यद

कि चत्तसयळमंसारसंग! संगहियपन्वज्ज १ ॥ ३ ॥ जय कुवियसुराहिवमुक्कवज्जासंगभीयचमरकथरक्ख १ । जय जियसंग-भू पुच्छा गोयमसामिस्स कड्विहा भंते!। जागरिया पन्नता!, तिविहं तं आह तित्ययरो ॥ ५ ॥ बुद्धाबुद्धसुद्धत्त् । भू । धुद्धाबुद्धसुद्धत्त्त्त्त्रा । भू । बुद्धाबुद्धसुद्धत्त्त्त्त्रा । भू भएणं तत्य बुद्धजागरिया। जा केवलस्स सयउवउत्तमावस्स होइ ठिई ॥ ६ ॥ बीया मिच्छादिडीणऽबुद्धतत्त्त्त्रा । क्ष

आनन्दकथानकं तु—अस्थि इहेव भरहवासे वासवपुरं पिव विब्हमणसंतोसजणयं जणयाइविणयप्पहा-ठियनाणाइगुणसुसाहुजणज्झाणकुंतग्गिभण्णमयणदंसणुप्पन्तसोयभरविहुररइपलानाणुकारिसु-पुन्छंतद्वाइ आइयंति तहा । एयत्थो अद्वपए उतररूवे पगेण्हंति ॥ ९ ॥ पासिणाइं प्रन्छिओ जाण साह् इं जिण-लाहलन्द्रपांसां क्षेमुष्टववहारववहरंताविद्यतां-| नाह ! इमो । पन्त्रहाहि किं संखो अगारवासं परिचइउं ? ॥ १९ ॥ तित्थयरोण य भणियं—गोयम ! न पन्त्रइस्तइ विशे महावीरो । वज्ञांति तओ गेहं वंदितु पुणीवि जिणचंदं ॥ १० ॥ गोयमसामीवि पुणो भणइ जिणं वंदिऊण केवलमेसो पभूयवरिसाई । पालियसावगषम्मो, संपत्ते कालमासंमि ॥ १२ ॥ कालं काउं विहिणा, सोहम्मे होइउं म्मिन्तापरा तओ तेऽवि । भीयमणा तं सोउं खामंति पुणो पुणो संखं ॥ ८ ॥ एगद्वा पासिणाइं जेव सुरतेण । तत्तो चुओ समाणो महाविदेहांमि सिज्झिहिइ ॥ १३ ॥ शङ्ककथानकं समाप्तम् ॥ वाणियगामं पमचाणं । निदाविमोक्खणा तड्य होड् पुण सम्मादेट्ठीणं ॥ ७ ॥ पयाणसमुवांज्जयासमूह्तपवराकित्तिवित्थरालंकरियपउरवाणियं <u>न्यमाणभवणवावीविहारिहारिहं ससारसाइसउणसंघायकयकोलाहर</u>ू णपउरजणाहिष्टियं

कि गाहावई परिवसइ,—तस्स य हिरण्णकोडी चत्तारि कलंतरंमि वहाति । चत्तारि निहाणगया, चत्तारि प्रवित्थरपउता ॥ १ ॥ चत्तारि य गोवग्गा वग्गे वग्गे य दसदससहस्सा । सो चेव पुच्छणिज्ञो लिस्यलावण्णाइगुणाल-यजिणिद्महापिडमापयङ्गिरणमालाहि सुररायघणुहसहस्समंजुयं व रविरहतुरंगमग्गावहारितुंगदेवहरयसिहरसंठियवि. चित्तरयणनिरसरंतमऊहसंघाएहिं, अथि य—जत्थ नितासुबि रमणीयरमणिआभरणमणिहयतमासु । विहडंति न दिण-बुद्धीए गेहवावीसु चक्काइं ॥ १॥ तत्थासि निसियकरालकरवालप्हारपहयवहारिवारणघडाकुंभयडुच्छालेयबहल-तर्गणन्य सरीरिदेचयाए चंद्रोन्य सोमत्तेणं जलहिन्य गंभीरभावेण सेलेसोन्य यवंव कणयसिलाविणिमियाजिणभवणभितिपसरंतपहाजालेण हरिसहलं(सद्धणुं) व इंदनीलमहानीलमरगयाइमणिघाडि-भूमिमंडलप्पसिद्धमाहप्पसनुसामंतापराजिओ जियसनू नाम नरवई, ण्णसोहग्गाइगुणसमुद्यधारिणी घारिणी नाम तरस महादेवी, तत्थेव पहाणरूवलावण्णसोहग्गाइगुणसमुद्यधारिणी घारिणी नाम तरस महादेवी, अपरिभियचायभोयविलासप्पमृहगुणजणियसयलजणाणंदो आणंदो जणस्स अपरिमवणिज्ञो खलवग्गस्स अचिणिज्ञो कियलीलावहंनयणनीलुप्पलाणं मुत्ताहलचित्रसंगामभूमिमंडलो य वेसमणोव्य घणेणं थरत्तमुणेण माणणिज्जो सयलतेउरपहाणा

सिवाणंदा, आसि पियाऽणुवमलायण्णा ॥ ५ ॥ निम्मलसीलाहरणा असारिसरूवा गुणगणोवेया । सद्धम्मकम्म-थुन्वमाणी पसरियपहाणसुक्कज्झाणहन्ववाहनिदङ्कपायकम्मसमुब्भू-विविहजणवरुसु भविय-गोरिब्ब तिउरदृहणस्त । नामेण कोइ काले। इओ य तस्सेव नयरस्स उत्तरपुरिथमे दिसीमाए अशि दूइपलासं नाम चेइयं, तत्थरणाया जिणचळण-निम्मळजळोहनिद्योयपावमळा ॥ ६ ॥ तीए सह पंचप्पयारं मणुयळोयसारं तस्स विसयसहमणुहवंतस्स अइ्छतो समुद्धिऊणासणाञ जिणाभिमुहो जणस्त कजेस बहुएसु ॥ २ ॥ सो चैव मेटिभूओ पमाणभूओ य तुंबभूओ य । निययकुडुंबस्ति पुन्वामासी पियंवओ समागया अणुसरिक्ज तियं, एत्यंतर्गम वद्याविओ तित्रिउचचरपुरिसेहिं जियसनू राया, सो य तक्खणांभि वियासयंतो सहावेण चेव जो-करणापहाणहियओ, क़्देवपूयणरओ परोवयारी कइरस्त्वो ॥ ४ ॥ तस्त य रंभठ्य सुराहिवस्त लोयपउमसंडे समागओ महावीरतित्ययरो, आणंदिया तन्नयरनिवासिणो यकेवलण्णाणो सुरक्यकणयमयनवनवसंखकमल्विणिवेसियपायपंकेहहो सहामद्भा सुरासुरसिद्धगंधन्यजक्खाइदेवनिकायनायगेहि म्जावद्वावओं तह य ॥ ३ ॥ अविय ार्यमांचेजायदेहबहलपुलउब्मेओ

नमें भगवओं महावीरसामिषायाणंति भणंतो घरणिनमियजाणुत्तिमंगो पणमिऊण भयवंते पुणो ठाऊण है । स्थांमें सीहासणे दाविऊण वद्यावयपुरिसरस दीणाराणं अद्यतेरस छक्खे काराविऊण नियपुराओं आरच्म जाव दूइ- के पछासचेइयं मयरंदगंधलुद्धालिमालामणोहारिसङ्कारबहिरियदिसाविवरं कुसुमोवयारं निम्माविऊण उद्धपसरंतरयणाकिर- कि णावलीभासुराओं दुंगतोरणमालाओं घराविऊण मणिकणयकलहोयमयाइं विविहमंगलकलसे विरयाविऊण ठाणवाः कि णावलीभासुराओं दुंगतोरणमालाओं घराविऊण मणिकणयकलहोयमयाइं विविहमंगलकलसे विरयाविऊण ठाणवाः कि पारयणों, पचो समोसरणभूमिं, जीए गयणयलविमलकालिहिसलासंचयरइयमाजोयणपरिमंडलं विरायए पडमराय- कि मणिमंडियं कोहिमुच्छंगं, अविय—विउणियदिणयरिकरणाइं जत्थ रह्याइं देवनिवहेण । रेहंति रयणकंचणरूपय-🧖 पायारवलयाई ॥ १ ॥ चंचरियकलयलारवमुहलो भवियाण दूरसरियाणं । हकारणुञ्जुओ इव सुररहओ जत्य कंकेछी 🅍 हैं।॥ २ ॥ रइयं च तस्स मूले सोहड् करजालबद्धपरिवेसं। जत्य बहुवण्णरुड्फइररयणसीहासणचउक्कं ॥ ३ ॥ हि प्रायणंगणंमि जयदुंदुहीओ नवजलयगहिरनायाओ। जत्यऽइभत्तीए पवाइयाओ तुट्टेहिं तियसेहिं॥ ४ ॥ पिसुणियति- ﴿ अणासपहत्तणाइं घरियाद्र जिणवरस्मवरिं। तिणिण य सियायवत्ताइं जत्य रेहेति दिव्वाइं ॥ ५ ॥ इय कित्तियं च कीरउ यणासुपहुत्तणाइं घरियाइ जिणवरस्सुवरिं । तिण्णि य सियायवत्ताइं जत्य रेहाति दिन्बाइं ॥५॥ इय कित्तियं च कीरउ

नो मुणइ। जागरमाणोऽवि जणो समोत्थओ मोहनिहाए॥२॥ विहडंति घणाइं सुसंचियाइं विहडंति कंघवा निद्धा। विहडइ सञ्वं असंपि मोतुमेक्कं जए घम्मं ॥३॥ सोचिय सासयकज्जरस साहओ बीयमंकुररसेव। दोसा पाणिवहाई तदुवरमे सन्त्रसंवरणं ॥ ५ ॥ तिम य न कम्मबंधो होइ नवो जं च पुन्वबद्दिति । तं सुद्धझा-व्णणणयं समवसरणभूमीए १। रइज्ज जं सयं चिय अमराविहु विम्हयं पत्ता ॥६॥ तओ तं दहुण परमविम्हओ कुछलो-आणंदगाहावईवि महया विभूईए संमागओ भगवओं वंदणविध्याए, वंदिजण भयवंतं निविद्रो जहोइ-यद्भाणंमि, तयणंतरं च सिवपुरीपयष्ट्रमवियलोयमग्गप्यासणत्यं ताडावियपयाणमंगलपडहसदाणुकारिणा भयवया धम्मदेसणा, अविय——चह्ऊण मोहिनिहं सासयकञ्जूजाया णतवभावणाहिं नासेंद्र सन्वंपि ॥ ६ ॥ एवं च-सासयकजं मोक्खो सोऽवि य जीवस्स चेव पज्जाओ । नीसेसकमम-जणा ! होह । घडिया छलेण आउयदलरस तुट्टंति खंडाइं ॥ १ ॥ हेयाहेयियागं अगम्मगम्माइं जेण निन्नासियसयलदुहो संपाइयसीक्खसंघाओ ॥ ४ ॥ तहाहि—दोसीवरमसरूवो धम्मो जीवस्स चेव एस गुणो |यणेण पविसिक्जण तयन्भंतरं कयजिणपयक्षिषणातिषुण राइणा पणमिओ भायसारं तित्थयरी. पारहा सरेव महरगंभीरेण

विगमे नियरूवाबाट्ट्रेयसरूवो ॥ ७ ॥ नियरूवं पुण जीवस्सऽणंतनाणं चऽणंतसोक्खं च । विस्थिमणंतं दंसणमणंतयं विगमे नियरूवाबाट्ट्रेयसरूवो ॥ ७ ॥ नियरूवं पुण जीवस्सऽणंतनाणं चऽणंतसोक्खं च । विस्थिमणंतं दंसणमणंतयं न उ अभावो तं ॥ ८ ॥ जाइया य अहक्खायं, सन्वविसुदं खु सन्वसंवरणं। तह्या सासयसोक्खो होही मोक्खो न संदेहो ॥ १० ॥ ता सन्वसंवर्ग चिय समुज्जमं कुणह मो जणा । मोनुं। संसारवित्थरममुं निरयाइटुहोहसंज- णयं ॥ ११ ॥ एवं निसामिज्ञण संबुद्धा बहवे पाणिणो, जाया सन्वसंवरसमुज्जया, तओ पणामपुन्वं मत्थए अंजिंति कि जं । ११ ॥ एवं निसामिज्ञण संबुद्धा वहवे पाणिणो, जाया सन्वसंवरसमुज्जया, तओ पणामपुन्वं मत्थए अंजिंति कि अम्हासिसस्स भवे १ ॥ १२ ॥ भयव्या भणियं—जो सन्वसंवरं न होज्ज सामत्थी। कि तस्स परिताणं हवेज्ज विज्ञा । बारसविहपं- विज्ञा विच्याचिताणं। नरयाइटुग्गईवा- कि सापुन्वयाह गिहधम्मरूवं तु ॥ १३ ॥ सो चेव सन्वसंवरहेजवि हवेज्ज पयिसं पत्तो । जत्तो सासयसुक्खं लहेज्ज कि रणंति जं सीऽवि सुसमत्थो ॥ १४ ॥ सो चेव सन्वसंवरहेजवि हवेज्ज पयिसं पत्तो । जत्तो सासयसुक्खं लहेज्ज 🗞 भणियं—अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पिडवंधं करेहि, तओ दुविहं तिविहेण पचक्तायाई थूलपाणाइवायथूल-ं मोक्खं निरासंसो ॥ १५ ॥ आणंदेण मणियं—जइ एवं ता अहं तुम्हमंतिए इमं चेव देससंवरं पवज्जामि, भयवया रणंभि जं सोऽवि सुसमत्थो ॥ १८ ॥ सो चेव सन्वसंवरहेऊवि हवेज्ज पयरिसं पत्तो । जत्तो सासयसुक्षं लहेज्ज

अत्ताणं बहु मन्नमाणो गओ नियगेहं, माहियं सिवाणंदाए जहा पिडविष्जिओ अष्ण मे भयवओ महावीर-| मुसावायथूलाद्तादाणाइं, पवण्णो सदारसंतोसं, सदारेऽवि सिवाणंदं मोत्तुं अण्णस्स कओ जावज्जीवं परिहारों, \iint बोहित्याणं इचेमवाइ मोतुं अण्णरस जावज्जीवं नियमो, एवं पंचाणुन्वयाइं पिडविज्जिऊण गहियाइं सत्त सिक्लान्याइं 🎼 मह्यारद्वाणाइं, अण्णेऽनि तित्थयरप्पणीयधम्मसंपन्तीष् 🕅 हियमिन्छापरिमाणं जहा दुवाळस कोडीओ हिरण्णस्स चत्तालीस सहस्सा गोवग्गाणं पंच २ सयाइं हलसगड-तिलोयबन्धुपायमूले घम्मदेसणासुणणपुन्वं सावगाघम्मो, पणमिऊण जिणं गया नियावासंभि । इत्थंतरंभि गोयमसामिणा अभिवंदिऊण तित्येसरं भणिअं, जहा—आणंदे समणोवासए इहेव भवे तुम्ह समीवे पिंडविज्ञिही साहुधम्मं १, भयवया भाणियं—न, किंतु इमेण चेव मम समीवे पत्तेण समणोवासगपिरयाएण वीसं जहासत्तीए, परियाणियाइं सन्बेसिंपि वयाणं सम्मत्तमूलाण दुविहपरिण्णाएवि अभिग्गहा, तओ वंदिऊण मावसारं तित्थयरं विचित्ता अन्मवगया

बास्ताणि चिहित्ता समाहीए काळमासे काळं काउं सोहम्मकप्पवित्यक्ष्णविमाणे चउपलिओवमाऊ देवो होही,तओ चुओ भि महाविदेहे सिज्झिही।इओ य-आणंद्सावयस्स सिवाणंदाए सावियाए सिद्धे सावगधम्माबाहाए बुहजणपसंसिणिज्जं विस् महाविदेहे सिज्झिही। इओ य-आणंद्सावयस्स सिवाणंदाए सावित्र स्थणेए चित्र मंग्रे सावगधम्माबाहाए बुहजणपसंसिणिज्जं विस् व्यहहमणुहवंतस्स अहंकेताई चोहस वास्ताः, व्यस्त स्था स्थाप्त स जहा मम जेहुपुतांमे ॥१॥ खिविष् कुर्डुबभारं पोसहसालाए ठाइउं जुन्। कोछायसिन्नियेसे सनाइगिह्मज्झरह्याए॥२॥तओ ||﴿ पभायसमए काऊण सन्त्रीपे जहानितियं तस्सेव वाणियगामस्स नाइदूरे उत्तरपुरिन्छमदिसावित्तिकोछागसिन्नेसवा-||﴿ भणेइ आणंदो । भयवमणुम्माह्ह ममं जेण वंदामि ते पाए ॥५॥ तं मोउं वंदावह सिम्वं तत्थेव गोयमी गंतुं। वंदिता

तुम्हं च स पमाणं ॥८॥ तओ भिक्खानियतेण पुन्छिओ गोयमसामिणा महावीरो—भयवं ! ओहिण्णाणपरिमाणे कि तुन्झ एत्थ अइयारो । गोयम ! जाओ विवरीयओहिपरिमाणकहणेण ॥ १ ॥ तो तक्खणंमि आणंद्खामणं विप्पाहिवतीएँ जायाए ॥ ७ ॥ भाणेयं आणंदेणं गोयम ! पुच्छेज्ज जिणवरं वीरं । मा कुण विप्पाहिवात्ति अम्हं आणंदो असब्भूयवाज्ञात्ती मं खामेट ! अहं वा आणंदं खामेमि !, परमेसरेण भणियं-खामसु गंतुं आणंद्सावयं शक्ति:-सामध्ये तस्या अनतिकमो यथाशक्तितेन, किमित्याह-'तपः' अनशनादिरूपं 'करोति' निवेत्तेयति, 'तुः' एतच विस्तरत आणंदो पुच्छड़ ओही गिहत्थरस ॥६॥ किं जायइ एमाणो ! भणइ तओ गोयमो हवह किं तु । नहु एमाणो ताहे, पूरणे, भावार्थस्त्वयम्-बह्वी स्तोका वा यावती तपःकरणे शिकस्तस्या अनुछङ्घनेनानशनायामाम्लादि विद्घाति, कुणइ गोयमो गंतुं । आणंदोऽविह विहियाणसणो पत्तो सुरावासं ॥ २॥ आनन्दकथानकं समाप्तं, जहसनीए उत्वं करेड णहाणाइ परिमियं चेच। दिय बंभयारि रिंत मियं च वावारसंखेवं ॥ १६॥ 🏄 | उपासकद्शाङ्गे ॥ अधुनाऽस्यैव ब्रतस्य यतनोच्यते —

्री तथा 'स्नानं' शौनं तदादिर्थस्य विलेपनादेस्तत्त्मानादि तच 'पारीमेतं' पारिमाणवत् करोति, चकाराघतनया च मूत्रेक्षण- 🔻 जलगालनादिलक्षणया, यहुक्तं—" भुमीपेहणजल्छाणणाइ जयणा उ होउ पहाणांमि।" एवकारोऽवधारणेऽपरिमितादि ्र व्यवच्छेदार्थः, तथा 'दिवा' दिवसे बहाचारी 'रात्रो' रजन्यां ' मितं च ' साङ्कितं च प्रहरादिमानेन गण्डपीलापूतिनि. ﴿ क्माश्चनमिबाम्बह्मासेवनं करोतीति प्रस्तावाद्रम्यते, तथा न्यापारा—गृहहट्टादिसत्काश्रेष्टाविशेषाः तेषां सह्सेपणं सङ्केपः—समासरतं करोतीति वर्चते, इह च ' जहसत्तीए उ तवं करेड ' इत्यनेनाहारपौषधस्य ' ण्हाणाइं परिभियं हैं चेवे ' त्यनेन च शारीरसत्कारपोषधस्य ' दिय बंभयारि रात्ते मियं चा' नेन हु बहाचर्यपोषधस्य ' बावारसंखेच ?. मेतेन चान्यापारपोषघरच यतना प्रतिपादिता, इयं च पौषघेऽग्रहीतेऽपि गाथानिहिंधनिधना वर्तमानस्य मवतीति संस्तीयेते--स्वापार्थमास्तीयेत इति संस्तारः स च स्थणिडलानिं च--कायिकोचारभूमयः संस्तारस्थािव्हलं, संथार थंडिलेऽवि य अप्पिडिलेहापमाज्निए दो दो । सम्मं च अण्युपालजमह्यारे पंच वजेजा ॥ ११७ ॥

| श्रुपेक्षदुष्प्रमार्जितेऽपीति द्रष्टव्यं, संस्तारपदं च शय्यापदोपळक्षणं, तेन शय्या—वसतिः संस्तारकश्र यत्र सुप्यते | श्रुपेक्षदुष्प्रमार्जितेऽपीति द्रष्टितायहस्तमात्रः संस्तारकस्तिसम् हयेऽपि अप्रत्युपेक्षे दुष्प्रत्युपेक्षे वा सित निपद- | श्रुपेक्षित्रा प्रकोऽतिचारः, अप्रमाजितदुष्प्रमाजिते वाऽस्मिन्नेव द्वितीयः, स्थणिडलेऽप्येवं हावित्वारों, सवेऽपि | श्रुपेक्षित्राश्रक्तां वाइत्रित्रमात्रेतं व वह्याञ्चलेत्रात्रेतं यञ्चक्षषाऽद्वितिसिक्षितादि कियते, दुष्प्रमाजितं च वह्याञ्चलादिना न्यूनाधिकमानेव | श्रुपेक्षित्रं बहिःस्थणिडलभूसङ्ख्या च चतुर्विश्वत्यिक्षित्रहस्रमङ्करोऽपि १०२१, तथा चोक्तम—' अणवायमसं- | श्रुपेक्षित्र १ । समे ३ अच्झिसिरे ४ यावि, अचिरकालक्यंमि य ५ ॥ १॥ विच्छिण्णे ६ दूरमोगाहे | श्रुपेक्षित्र । नमपाणवीयगक्ति । अन्याप्ति । अन्याप्ति । अन्याप्ति । । । । विच्छिण्णे ६ दूरमोगाहे | श्रुपेक्षित्र । । नमपाणवीयगक्ति । अन्याप्ति । । । । । विच्छण्णे ६ दूरमोगाहे | श्रुपेक्षित्र । । नमपाणवीयगक्ति । । । ७, नासण्णे ८ बिलविष्प् ९ । तसपाणबीयरहिष् १०, उचाराईणि वोसिरे॥ २ ॥ " एतैश्र दशभिः पैदेरेकादिसंयोः 🕌 |समाहारवादेकवचनं तरिमन् संस्तारस्थण्डिले, 'अपिचे ' त्यनेन पीठकाचपि सूच्यते, तत्र किमित्याह—अप्रत्यु-ु | ७, नासण्ण ८ बिल्वाज्जिए ९ । तसपाणबायराहुए १०, उचाराहाण वाासर॥ २ ॥ " एतश्च द्शाभः पद्रकााद्सयाः | ॥ गेन यथोक्ता सङ्ख्या पूर्यते, तदुक्तम्—' एक्कगदुर्गातेगचउरो पंचगछरसत्त्यअहनवद्सगं । संयोगा कायव्वा दसाहि

्री सहस्तो चउन्नीसो ॥ १ ॥ " ति, तथा ' सम्यक् ' अनैपर्शत्येन ' अनतुपालनं ' अकरणं, तच पञ्चमोऽतिचारः, दुष्पमिज्ञयसेज्ञासंथारषु २ अप्पिङ्लेहियदुप्पिङ्लेहियड्मारणास्वणाङ्लेहियदुप्पिङ्लेहियदेसेज्ञासंथारषु १ अपमिज्ञय-वणभुमी ४ पोसहोववासस्स सम्मं अपणुपाल्लणयिन्, " इह च वृद्धोक्ता सामाचारी—कृतपीषधो नाप्रत्युपेक्षितं हुष्प-संरतारकं प्रत्युपेक्षते, अन्यथाऽतिचारः स्यात, दुभेवस्तं वा भूम्यां संरतृणाति, कार्यिकाभूभेश्वागतः पुनरिपि सनेतोऽन्यापारपेषध्य एव मवन्ति, पञ्चमस्त्याहारपेषधादीनां मनेलान्ति, एते च चत्वारोऽतिचाराः भू संस्तारक प्रत्युपक्षत, अन्यशाऽातचारः स्वाप्त, इन् "ज्ञान्त, अनेवासकीति, अतिचारता वाद्यानां चतुर्णाः है प्रतीतेव, पञ्चमस्य तुपद्दर्यते—क्रुतपीवधोऽस्थिरचितः सन्नाहोरे तावत्सवैमाहारं तहेशं वा प्रार्थयते, हिती. है 🛦 इमे पंच अइयाग जाणियन्त्रा न समायारेयन्त्रा, तंजहा—अप्पिडलेहियदुप्पिडलेहियसेन्जासंथारए १ अपमन्त्रिय. 🤻 चकारस्य सम्यगनतुपालनं चेत्यत्र व्यवहितसम्बन्धाद्, एतानतिचारात् पञ्च ' वर्जयेत ' परिहरेत, पौषधत्रतस्येति अस्ताबाद् गम्यते। न च स्वमनीषिकया न्याख्याता एते, यहुक्तं नियुक्तिकृता—'' पोसहोयवासस्स समणोवासएणं

या वसे वाऽऽत्मार्थमाद्रं कारयति, रारीरसत्कारे रारीर् हर्नयति दृष्ट्रिके केशान् रोमाणि वा श्रद्धाराभि-

परीषहदारुणास्तैरुपसर्गपरीषहदारुणैः, कैरेतैरिति चेदाह—' अतिक्रमादिभिदेषिः' अतिकमः आदिरेषां व्यतिक्रमाति-चारानाचाराणां ते तथा तैदांषे:-दूषणैः, इह चीपसर्गपरीषहेषु सत्सु येऽतिक्रमाद्यो भगनित ते तहारुणाः, तैः किमित्याह- 🛛 🖞 शब्दादीन् वाऽभिलवति, बसचर्यपौषधः कदा पूर्णों भविष्यति, त्याजिता ब्रह्मचर्येणेति वा चिन्तयति, अन्यापारि 🛮 उपसगोश्र-दिन्याद्यः षोड्य परीपहाश्र-शुदाद्यो हाविंशातिरुपसगैपरीषहास्तैदीरुणाः-रौद्रा ये ते उपसगै-सावचानि न्यापारयति, कृतमकृतं वा चिन्तयतीत्येवं पञ्चातिचारविशुद्धोऽयमनुपाळनीय इति गाथाभावार्थैः॥ प्रायेण संस्थापयति, दाहे वा श्रीरं सिखति, बह्मचयें त्वैहलें किकान् पारलें किकान् वा भोगान् प्रार्थयते, 'नारायेत ' अंशयेत पीषधं ' खलुः ' अवधारणे, नाश्येदेवेत्यत्र योडयः, न केवलमुपसर्गपरीषहदारुणेः, कर्मों-||दयैर्गे-ज्ञानावरणाघुदयरूपैर्गेऽतिकमादिभिः, वाराब्दोऽत्राध्याहायैः, अतिकमादिस्वरूपं चाघाकमीङ्गीकृत्येद्दशमा-उवसग्गपरीसहदारुणेहिं कम्मोदएहिं नासेना। रयणं न पोसहं खळ अहक्तमाईहिं दोसेहिं॥ ११८॥ मङ्गहारमितोऽभिधीयते—

भार उपवर्णितं, यथा—" आहाकम्मनिमंतण पडिसुणमाणस्तऽइक्कमो होइ। पयमेयाइ बङ्क्कम गहिए तहप्यरो गतिए हैं आहाकम्मनिमंतण पडिसुणमाणस्तऽइक्कमो होइ। पयमेयाइ बङ्क्कम गहिए तहप्यरो गतिर हैं ॥ १ ॥ " किमिव नाश्योद्देश्याह—' रत्नमिव ' विन्तामण्यादिपदार्थिमव, अयमत्र भावार्थः—यथा कश्चित प्रमादे । अस्ति निव्यात्तार्थिस——

उग्गं तप्तित्तं, मरीरसक्तारवित्ता निवं, मरीरसक्कारविष्या निवं।

तथा 'श्रीरसत्कारविता नित्यं श्रीरस्य—देहस्य सत्कारो—रागचुद्ध्याऽभ्यञ्चनस्नानाङ्गरागादिरतेन विज्ञातः । अस्ति ' उम्भं गादं ' तय्यत्ते ' क्र्येन्ति ' तपः ' मातोपवासादि ये तान्नमस्यामीति सम्बन्धः, यत्तदोः शेषातः । अस्ति ' उम्भं गादं ' तय्यत्ते ' क्र्येन्ति ' तपः ' मातोपवासादि ये तान्नमस्यामीति सम्बन्धः, यत्तदोः शेषातः । वित्यं ' सदा यावञ्जीवमित्यर्थः, तथा ' निव्योपाराः ' सावय्वच्यापारहिताः, ' तह ' ति स्वेपदेषु योज्यते । विन्यः । वित्यं ' सदा यावञ्जीवमित्यर्थः, तथा ' निव्योपाराः ये प्रवित्यान्य वित्यान् । यतित् ' व्यतिन् ' वसस्यामि ' नमस्क- वित्ये ते ब्रह्मचारिणः अत्र प्राक्नतित्वदिमित्त्र्येः, ये एवंविष्यारतान् ' यतित् ' व्यतिन् ' नमस्क-

वौषधवस्त्रपात्रादिग्रहः, कर्मधारयसमासश्चात्रैवं-कल्प्यानि च तान्यन्नपानानि च कल्प्यान्नपानानि न्याया-ज्ञानद्शेनचारित्रेमेंकिं साधयन्तीति साधवो--यतयस्तेभ्यः साधुभ्यो यत् 'दानं' वितरणम्, अत्र " छद्वित्रि-मतीऍ मण्णइ चउरथी " इत्यनेन चतुर्थी, केषां सम्बन्धि दानमित्याह—' न्यायागतकरप्यान्नपानां ' न्यायेन-वाणिक्कलादिनात्या, नतु क्षत्रखननाचपन्यायेन, आगतानि—उपाजितानि न्यायागतानि करुप्यानि--यतिजनो-| चितानि, न त्वाघाकमीदिदुष्टतयाऽयोग्यानि, अन्नपानानि—आहारपानीयानि, बहुवचनेन चादिश्चव्देने गतानि च तानि करुप्यान्नपानानि च तानि तथा तेषां यहानं, तात्किमित्याह—ज्ञानादिगुणसमन्वितास्तिथि-पवीदिनिरपेक्षमेव मोजनकालोपस्थाय्यतिथिः, तथा चोक्क्म—" तिथिपवेर्त्सवाः सर्वे, त्यक्का येन महात्मना । रीमि, अत्र चाहारपौषधादीनां चतुर्णामिप चतुर्भिनिशिषणैरुयतपश्चरणादिभिः क्रमेण भावना दृश्येति गाथार्थेः। उक्तं तृतीयं शिक्षात्रतं, साम्प्रतं चतुर्थव्रतस्यावसरः, तत्रापि प्रथमद्वारस्येत्यतस्तत्ताबदुच्यते— सो अतिहिसंविभागो सद्वासकारकमप्तहिओ ॥ १२०॥ साहुणं जं दाणं नायागयकपमञ्जपाणाणं।

🚁 मितिथि तं विज्ञानीयाच्छेषमभ्यागतं विद्वः ॥ १ ॥ " तस्य संविभजनं संविभागः-पुरःपश्चात्कमोदिद्षेष- 🛂 💹 सत्कारः-पाद्प्रमाजीनासनप्रदानवन्द्नादिष्ठ्जा कमो-यद्यत्रोद्नादि प्रथमं दीयते तद्रुपः, श्रद्धादिपदानां च त्रयाणां डन्हः ततस्तैः सहितो—युक्तः श्रद्धासत्कारकमसाहितः, एतस्य च गाथासूत्रस्यायं भावार्थः—इह यहाप्यनेकधा ्र गहितिपण्डादिदानमतिथिसंविभागः, स कीदृक्षः १, उच्यते—' श्रद्धासत्कारक्रमसहितः' श्रद्धा—भक्तिबहुमानरूपा मिर्वादितम् ॥ १ ॥ " तथाऽपि धमार्थि यहानं तद्वपोऽयमतिथिसंविभागोऽनेन साचितो, यतस्ताह्यक्षणमिदं—' यत् 🗽 कु स्वयमदुः।खितं स्वान्न च परदुःखे निमित्तभूतमपि ो केवलमुपत्रहकरं, धर्मकृते तद् भवेहेयम् ॥ १ ॥ ग अयं च । |कृ यद्यपि शावकेण सदा कतेव्य एव, यदुक्तं—" पहिंदिणं भत्तपाणेणं, ओसहेण तहेव य । अणुग्गहेह मे भयवं । दानमिशिहतं विदाते, यदुक्तम् "-आदानगर्वेत्तङ्ग्रहभयानुकम्पात्रकम्पात्रपोपकारैः स्याद् । दानं धर्माधमािभयेश्य दराधा मुनि- । ें बंदिय सयं च वियरड् अहवा अर्णं दत्रावेह् ॥ १ ॥ ठियओ चिहुए तात्र, जात्र सठ्तं पयिन्छयं । पुणोऽवि वंदणं 🖟 रियसे । उजोऽवि वंदणं 🖟 न्तरस् गच्छणया ठियस्त तह पञ्जवासणा भणिया। गच्छंताणुन्ययण् | 🖄 सावओ ड निमंतए॥ १॥" गृहप्रविष्टे च साथावयं विधियैथा—" गिहमागयस्त साहुस्त आसणं नियमसो उ दायन्त्रं ।

|| षज्यश्यासंस्तारः, एते पंच पूर्वकाम्यां सह सप्त भवन्ति, एते चाशनाद्यः किमित्याह—अतिथिसंविभागे मेदाः, ||हुँ| ||तत्रातिथिनीम सर्वारम्भनिवृत्यादिगुणप्रधानं पात्रं, यहुक्तं—" सर्वारम्भनिवृत्तस्तु, स्वाध्यायध्यानतत्परः । विरतः | क् 🖁 | तथाशब्दो मेदान्तरसमुचये, तान्येवाह—' वस्त्रपात्रभैषजश्य्यासंस्तारः ' इति, तत्र वस्तं—वासः कापोसिकादि पात्रम्- | 🥦 अलान्यादि भैषजं-त्रिकटुकादि शच्या-वसतिः संस्तारः--कम्बन्यादिलक्षणः, एतेषां च शच्यान्तानां इन्हे ||संस्तारकशब्देन मध्यपदलोपी तृतीयातत्प्ररुषः, स चैवं—बस्त्रपात्रभैषज्यशासः सहितः संस्तारः बस्त्रपात्रभै-||﴿ ||सर्वेपापेन्यो, दान्तात्मा ह्यातिथिभेवेत् ॥ १ ॥ " तस्मै संविभागो—घर्मार्थमशनादिदानं तथोक्तम्—" संयमगुण-||थ्रु 🏽 एसो सुस्सूमणाविणओ ॥ ३ ॥ " त्ये, तथाऽपि पौषधोपवासपारणकेऽवश्यं साधुसंभवेऽमुं कृत्वा भोक्तन्यम् अन्यद्ग अस्यत इति असनं—ओदनादि पीयत इति पानं—क्षीराश्रायणसौवीरकद्राक्षापानकादि, एती ही भेदी, 🖁 त्विनियम इति दर्शनार्थं पौषधानन्तरमभिहित इति गाथार्थः ॥ मेदोऽघुनाऽस्योन्यते — अतिहीण संविभागे भेषा अह एवमाईया ॥ १२१ ॥ असणं पाणं तह वत्थपत्तमेसज्जसेजसंथारो ।

बुक्तेम्यः षह्जीवनिकायरक्षणपरेभ्यः । पञ्चन्द्रियविरतेभ्यः समितेम्यः पञ्चसमितिषु च ॥ १ ॥ समतृणमणिमुक्तेभ्यो क्षे व्यानं दीयते सुपानेभ्यः । अक्षयमतुल्यमन्तं, तद्यानं मवित धर्माय ॥ २ ॥ " नन्त्रत्र को हेतुः यदेशिवधानेभ्यो दियमानं दानमक्ष्यादिगुणविशिष्टं भवति १, व्रमो, विधिविशेषाद्र्ञ्यविशेषाद्यतिशेषात्रातिशेषात्र मित्रेष्ट्रपतं के दियमानं दानमक्ष्यादिगुणम्भिक्तेन्वस्त्रत्यायम् अन्यथा—"दंसणनाणचिर्तं, तवविणयं जत्य जत्ति । १ ॥ " इत्येतत्कर्यमाय्योक्तं विघटेत, निह्न तत्र जिन्मणीतदर्शनादिगुणममुदायवरपात्रपत्रेत्र सफले- विद्यामान्द्रानस्य वात्रे । इति वचनाच्यासंभवभाविगुणप्रजाऽपि फलविशेपहेतुभेवत्येव, ततश्च व्यद्वक्तं व्यद्वकं व्यवद्वकं व्यद्वकं व्यवद्वकं व्यवद्यव्यव्यवद्वकं व्यवद्वकं व्यवद

सुखा वा--मुखहेतुः ' भवति ' जायते, क सति १-' अद्तेऽपि ' अवितीणेऽपि, आहारादाविति शेषः, केषामित्याह—||ध्री कुरङ्गवाजीणंश्रेष्ठवादीनां कुरङ्गश्च-हरिणो वरजीणंश्रेष्ठी च—प्रघानपुरातनवणिङ्मुख्यः तावादी येपां ते तथा तेषां, अस्मिन् लोके प्रवचने वा, कस्य ?—' निरन्तरायस्य ' अप्रत्यहस्य, ' दानबुद्धिः ' वितरणमतिः ' शुभा ' पुण्या अयमत्र भावार्थः--यद्यपि तथात्रिधसामस्यमावात्कथञ्चित्साक्षाद्दानं न संपन्नं तथाऽपीहलेकिकं पारलेकिकं च ' शुत्वा ' आकण्ये, उपत्रक्षणं चैतव् हट्टेत्यस्य, किम् १-फलं-साध्यं स्वर्गापवर्गादिक्ष्पं क १--' इह ' फलमिह निरंतरायस्म दाणबुद्धी सुहा होइ ॥ १२२ ॥ सोऊण आदिणोिन हु, कुरंगवरजुण्णसेहिमाईणं।

||समागतस्तं तथाऽवस्थमवलोक्य मून्छेया पतितो घरणीतले, प्रत्यागतचेतनश्च कियत्याऽपि वेलया महान्तमुन्य

|तावत्कथनीयं यावत्कौशाम्बवने वासुदेवो जराकुमारिक्षेत्तपुतािंडतः कथाशेषतां गतो बलदेवश्र सरसो जलमादाय

विस्तरार्थैः कथानकाभ्यामवसेयः, तत्र कुरङ्गकथानकमनथद्ण्डवते यरपुरा वासुदेवचरितमुपवार्णितं तत्सर्वमेव

||दानफलं श्रुत्वा दृष्ट्या वा निरन्तरायस्य प्राणिनो दानबुन्धिजांयत एवेति गाथासमासार्थः ॥

| सिंहनादं येनायं मदीयभ्राता विनिपातितः स यदि सत्यमेत्र सुभटसतदा ददातु मम दर्शनं, न खद्ध सुप्ते प्रमन्ते | क्वाह्मेर्क वा प्रहरन्ति धीराः, तच्चनं प्ररुषाधमः कश्चिदसावित्येवमुच्चान्देन प्रतिपादयन् समन्ततो दिश्यावाद्योक्त्यन् | क्वाह्मेर्क तत्याश्चेवित्तदेशं पुनः समागतो गोविन्दसमीपं, गाहमोहान्छादितविकेन्छोचनः प्रवृत्त्य प्रत्येति— | क्वाह्मेर्क तत्याश्चेवित्तदेशं पुनः समागतो गोविन्दसमीपं, गाहमोहान्छादितविकेन्छोचनः प्रवृत्त्य प्रतित्ते | क्वाह्मेर्क प्रतित्वेत्ते | क्वाह्मेर्क प्रतित्वेत्ते | क्वाह्मेर्क प्रवृत्त्यादे प्रत्येतित सन्ध्यासमये, रजनी चेयं बहलान्यकारा क्रूरश्चापदसङ्गल्यायास्त्र्यं | क्वाह्मेर्वित्तामनावित्यादि प्रत्येतितावन्तः स्क्वेतिः समुद्रतो दिनकरः, तथाऽपि यात्रचोत्तिक्रान्तिः श्वान्दिः समागित्रते प्रवृत्तिवान्ता क्वाह्मेर्वात्ताः समानाः, ततो यः सिद्धायेनामा सारायः पूर्वगृत्वित्ता दिनिकरः सोऽविधिज्ञानेनावन्नेक्य | क्वाह्मेर्वे विद्येत्वेत्ता व्यत्वेत्ते तत्यतिबोधनाय समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिनित्र व्यत्वेतम् विद्यम् वल्देवं तत्यतिबोधनाय समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिनित्र वात्ते वात्रित्ते प्रदेशं, देवमायया दिन्निक्ते वात्रतिविद्यात्ते समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिनित्र वात्ते वात्रतिविद्यात्ते समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिन्ति वात्रदेवस्य प्रतिविद्यात्ते समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिन्ति वात्रदेवस्य प्रतिविद्यात्ते समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिन्नित वात्रदेवस्य प्रतिविद्यात्ते समागतरतं प्रदेशं, देवमायया विद्येत्ते वात्रतिविद्यात्ते समागतरम् विद्येतं दिवस्य शेभ्य उत्तरम्महारथः, स च समभूमिमनुप्राप्तो गतः शतखण्डतां, ततरतं संघातुमिच्छन् सिद्धार्थदेवो भणितो

कादिभ्ये भक्तपानप्राप्ती प्राणयापनां करोति, अन्यदा मासपारणकदिने भिक्षार्थं नगरमेकं प्रविष्टे तास्मिनेका कामिनी तस्य प्रबच्या, तामादाय तुङ्गिकागिरिशिखरे घोरतपश्चरणं कर्तुमारन्यः, एष प्रायेण च मासान्मातानुणकाष्ठहार-स इदानीं युद्धं विनेव मृतो यदा जीविष्यति तदा रथोऽपि प्रगुणो भविष्यतीत्यादिद्दछान्तैः प्रत्यानीतचेतनो बलदेवेन—मो मुग्धपुरुष ! यः तव रथो गिरिगह्नराणि विलङ्घ्यास्मिन् समे पथि शतलण्डीभृतः स कथमेष| सत्कारमस्य, अत्रान्तरे भगवता अरिष्ठनेमिना विज्ञाय बल्ड्वेस्य प्रव्यासमयं प्रेषितो विद्याघरश्रवणो, द्ता तेन समुपारूढपौढपौबना पानीयादानायावटतटिनिकटवर्त्तिनी तद्रुपातिशयसमाक्षिप्तमनस्कतया समासन्नवातिनं स्वबाल-सोपालम्मं निमेत्स्य विरूक्षाक्षरैयोहिता यतिबोधं त्याजिता श्वासावशेषं गर्भरूपं, अयं च कमपि रुद्रन्तमजानती घटककर्णआन्त्या तह्रळक एव समाधाय रज्जुं कूपे प्रक्षेप्तमारब्धा, समीपवर्तिना हाधिगोचरचारी बळदेवमुनेः, विषण्ण एष मनसा--हा धिग् विरूपं मे रूपं यदित्थं देवेन स्वरूपमुपद्द्यं प्राग्रुतान्तकथनपूर्वकं प्रतिबोधितो बलदेवस्त्याजितो हारिकलेवरं, कारितो नदीह्यपुलिने त्वया सन्धीयमानोऽपि प्रगुणो भविष्यति १, देवेनोक्तं—य एष तव आता अनेकेपु युद्धरातेषु युध्यमानो न मृतः चान्येन

खीणां मोहहेतुतयाऽसमझसकारियतु, तिदिदानीं ममेदमेवोत्तिं याहेजनारण्यावस्थानामिति |® हरुणात्रकात क्षाजनाकुलेषु यामनगरादिवासेमस्थानेष्वाहाराथमपि मया न प्रवेष्टन्यमिति घोराभित्रहं गृहीत्वा |ङ्क ्री तत एव स्थानाद्तुपात्ताभिक्ष एव विनिवृत्यानेकशक्ष्याक्ष्यकरकुरङ्गाद्दीविविधस्थापद्दिनकेतनं वनं विवेश, 👸 | सुगोच तत्पार्श्वम, आपि च-गच्छति गच्छाति तिष्ठाति नाझा।ति चाझाति सुनिन्द्रे । मक्तिपरितः स मृगो | अ | मुगोच तत्पार्श्वम, आपि च-गच्छिति गच्छाति तिष्ठाति चाझा।ति चाझाति मुनीन्द्रे । मक्तिपरितः स मृगो | अ | निजमित्रे सुहिदिबाच्याजः ॥ १ ॥ अन्येयुश्च तस्यामेवाटच्यां नृपादेशेन गन्त्रीसमन्वित उपाचीदात्तसंब्रच्कः प्रासा-| प्रहरहयादेवसे तस्यैवाद्रीच्छनस्य तरोश्चायायासुपविश्य प्रारच्यायां तछोकैभाँजनवेत्रायां समायाते तस्मिन् महा-| कोऽपि कदाचिद्ध्याहारो, जायते तेन प्राण्यापना, एवं च गच्छत्म केप्रुचिह्नियसेपु तस्य निव्योजप्रश्तमधनस्य | अ | महामुनेरुद्दीक्षणेन प्रपेदिरे वनचरा अपि वहवो भद्रकभावादिगुणसन्तति, न केवले नरास्तियंबोऽपि, एकश्च ्री तत्रस्थस्य चामुष्य कदाचिहिनद्शकात्कदाचिहिनपञ्चद्शकादेवमादिन्यवघानेन तन्मार्गागन्तुसार्थादिभ्यः संपद्यते हष्टमात्रमपि

मुनिराहारार्थी समाजगामाभ्यणीमत्यतिशायिना बहुमानेन समुन्निन्नसवोङ्गबहलपुलककण्टिकतकायः समुत्यायो-रूपो य: संजातसमग्रसामग्रीक एवमेनं महातपस्विनं ग्रतिलामग्रितुमुचतः, अहं तु तिर्यग्जातिः उपारूढगाढ-मक्तिकोऽपि किं करोमि १, न खल्वपुण्यमाजां वेश्मसु पतान्ति वसुबृष्टयः, एवं चिन्तियितुं प्रवृत्तः, तावद्काण्डप्र-वेलायां प्रगुणीकृतेषूचितद्रब्येषु तिरस्कृताचिन्तामण्यादिमाहात्म्यो वनविहारिहरिणकैरप्येवमाराध्यमानो महा-चितद्र व्यहस्तो यावतं प्रतिलाभयितुं समारेभे, सौऽपि द्व्यापधुयोगं दातुमारब्धः, सारङ्गकोऽपि पुण्यभागेष मनुष्य-चण्डपवनानेकविघपरावत्तेनाभिष्टेहत्कटत्कारभञ्यमानः सोऽब्धिच्छन्नः पाद्पो भवितन्यतावशेन निपतितस्तेषामेव स्थ-मुनै मासीपवासपारणके तं देशं समाविशन्तमालोक्य भिक्षानिमिनं तत्पुष्ठलये चागते भक्तिभरावनम्रशिरिस प्रमो-ड़ेन परिपुन्छयमाने हरिणशिशुके परमश्रद्धया धन्योऽहम् अहो ! यस्य ममारिमन्नपि निर्जनारण्ये समापन्नायामाहार-कारादीनां त्रयाणासुपरि, तद्मिघातेन प्राप्तास्त्रयोऽपि पञ्चत्वं गता ब्रह्मलोकदेवलोकं दानपात्रसावातुमोदनाध्यव-सानमाहात्म्यैः, उक्तञ्च—" कर्तुः स्वयं कारियतुः परेण, चित्तेन तुष्टस्य तथाऽनुमन्तुः । साहाय्यकर्तुश्च शुभाशुभेषु, त्रस्यं फलं तत्वविदो वदन्ति ॥ १ ॥ " तथा धर्मेदासगणिनाऽप्युक्तम्–" अप्पहियमायरंतो अणुमोयंतो य सीग्गई छहड़ । रहकार दाणमणुमीयओ मिगो जह य बलदेनो ॥ १ ॥ "

| विपुण्यप्राग्मारवशवशीभूतप्रबल्धप्रचुरशञ्जुसामन्त्रथेटको नाम परम्थावको राजा, तस्य सकलान्तःपुरप्रधाना पद्मा- 🦓 🌶 वती देवी, तथा सह त्रिवर्गसारं विषयसु—[अं० ८०००] खमनुभवतोऽतिगच्छत्स केषुचिहिनेषु भगवान् महावीरस्तीर्थ- 🕯 वरजीणैश्रिष्ठिकथानकं चैवस्-वैशाल्यां नगर्यामार्यसङ्ख्याजितोजितातिविशदकीर्त्तिविश्तरो विस्तरदृतिशा-, करइछद्मस्थपर्यायवन्तीं निकषा वर्षासमयं समाययौ तत्र विहारक्रमेण, प्रारेभे चातुर्मासिकक्षपणं, प्रतिमान्यवास्थितञ्च ,/ चतुष्णथे दृहशे, जीर्णश्रेष्ठिना, स च श्रेष्ठिपद्च्यावितस्तदा हृष्टा त्रिलोकनायकमतीव मुमुदे, बहुमानपुरस्तरं च चिन्तित-/| वान्-सोऽयं सिद्धार्थकुलतिलको महामुनिर्महावीरो यस्यानन्त्युणमणोपार्जितोजितकीर्तिः शरदाकाशशाङ्करश्मिजालनि-

/ मेंला सुधेव धवलीकरोत्यरोषाद्दाभमत्तीः, अतो धन्या वयं येषामेष परमेश्वरो हाष्ट्रगोचरचारी संबुत्तो, न हातुपार्जितप्रचुर-』 पुण्यानामावासेषु प्ररोहान्ति कल्पमहीरुहाः, तिदेदानीं शोभनतरं भवति ययस्महहेऽस्य पारणकं संपथते, ततो महतीं वेलां पर्युपास्य मगवन्तं गतो गृहं,तत्रापि मोजनवेळायामुपवेष्टुमना मोजनाय चिन्तितवान्—यचेतास्मिन् काले कथमपि पस्मेश्वर: \* समायाति। मिक्षार्थं महेहे, मया समो नापरस्तदा पुण्यैः॥१॥ (गीतिः)" एवं च प्रतिदिवसोपचीयमानश्रद्धाविशेषस्य

| 🌡 निजगाद—चत्वारो मासा अस्य जीणेश्रेष्ठिनो भगवत्पारणकं कारयतः, अतुदिनप्रवर्द्धमानशुभपरिणामेन चानेनोपार्जितं | किरन्तरायमाचरतोऽत्रुदिनं जिनवन्दनाष्टुपचारमुपरचयतोऽनेकप्रकारं मुनिनाथदानमनोरथावळी समाजगाम कार्त्तिक-| पोर्णिमासीदिनं, समुश्थितः प्रातरेव, गतो भगवतो वन्दनाथै, ववन्दे भावसारं, विज्ञातवांश्च यथा—स्वामिनः पारण-🖐 कश्चितरतन्त्रिमन्त्रणाय यावज्जगाम कियन्तमपि भूभागं तावज्जलभारमेदुरोदराम्भोधरमघुरतारगर्जितमिव शुश्राय

```
नागासरा इव कहुतुबदाणआ भाह ससार ॥ ४५२ ॥

' साधूनां ' तपस्विनां ' वरं ' प्रधानं द्रव्यक्षेत्रकालप्रस्तावाद्यातुरूत्येण ' दानं ' विश्राणनं ' न ददाति '

नो वितरति, तृष्णाद्यभिभूतो य इति शेषः ' अथ ददाति कथमपि ' अथो प्रयच्छति कथिविद तद ' अमनोजं '

अनतुकूलं, यदात्मनोऽनथेहेतुतया अनुपयोगि, न रोचत इति भावः, स किमित्याह—ं नागश्रीरिव ' सोमजाह्मण- के

पत्नीव ' कटुतुम्बदानतः ' कटुकालाबुफलवितरणतो ' भ्रमति ' पर्यटिति ' संसारे ' भव इति गाथाऽक्षराथेः ॥

भावार्थः कथानकगम्यः, तच्चेदम—जंबूहीवे र भारहत्वेत्तस्स मिद्धिमे खंडे । चंपा नामेण पुरी सुपसिद्धा अल्यन-

पत्निव ॥ १ ॥ तत्थ चउद्दसविज्ञाठाणविक भावरा परिवसीति । सोमे य सोमद्ते य सोमभूई य वरित पा कि

श्रि पत्निव ॥ १ ॥ तत्थ चउद्दसविज्ञाठाणविक भावरा परिवसीति । सज्ञा अनण्णसमरूत्रकंतिलायन्नकिआओ ॥ ३ ॥

भावार्थः कथानकमिरी जक्खासिरी तोसि तिण्हिव कमेणं । भज्जा अनण्णसमरूत्रकंतिलायनकिलेआओ ॥ ३ ॥

भावार्थः कथानकमिरी जक्खासिरी तोसि तिण्हिव कमेणं । भज्जा अनण्णसमरूत्रकंतिलायनकिलेआओ ॥ ३ ॥
यथाउनयोः कुरङ्गजीपिश्रेष्ठिनोद्दोनपरिणामः समजानि तथा दानफलमेहिकामुष्मिकं सत्कीर्त्तिस्वर्गापवर्गादि श्रुत्वा दृष्ट्य
                                                                                                                चान्यस्याप्यतिथिसंविभागाध्यवसायो जायत इति ॥ सम्प्रत्येतद्करणेऽविधिकरणे वा दोषद्वारम्—
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        नागसिरी इव कहुतुंबदाणओं भमइ संसारे ॥ १२३॥
                                                                                                                                                                                                                    साहूण वरं दाणं न देइ अह देइ कहानि अमणुण्णं।
```

खमणपारणए । तस्सेव तयं दिण्णं तेणवि तं गहियमविकर्पं ॥ ७ ॥ पत्तो य नियं ठाणं तं दंसइ घम्मघोसस्- अ रीणं । निययगुरूणं तेहिवि नायं कहियं च तस्स तओ ॥ ८ ॥ थंडिलभुवमणुपत्तो निसिरइ तस्सेक्काबिंदुयं अ जाव । ता तम्मंधागयलम्मकीखिया मरणमावण्णा ॥ ९ ॥ ताहे पभूयजीवोवघायहेउत्ति तं कलेऊणं ॥ यारियरस तहा गहियाणसणो समाहीए ॥ ११ ॥ समसज्ञमित्तभावो कालगओ सुरवरो समुप्पण्णो । तेत्तीस- सार्गाराज सन्बहुमहाविमाणंमि ॥ १२ ॥ सूरीहिवि उवउत्तेहिं जाणियं सेससाहुमाईणं । सिइं विसिड्डनाणेहिं विडियं तरस सन्वापि ॥ १३ ॥ तंपि य परंपराए निसुयं विप्पेहिं तेहि नागसिरी । निद्धाङिया गिहाओ पावा शिसि- अ अण्णंमि दिणे तिण्हंपि ताण भद्राण सपरिवाराणं । नागसिरीए रसवहे आढता भोषणनिमित्तं ॥ ४ ॥ तत्थ य अलाबुमेगं पक्कं खंडाइसारदन्त्रेहिं। तं ताव परिकल्यं जाऽऽसायइ ताव विसतुंबं ॥ ५ ॥ हा १ कहमेयं बहुप-बरदन्यसंभारसंचियामियाणि । बाहिं परिचहरसं ! एवं परिचितियं तीए ॥ ६ ॥ दिहो गेहपविहो घम्मरुई मास-

णइ॥ १५॥ दिनसेसु केतिएसुवि सोल्स रोगा य तीउँ संजाया। कासाई कोढंता दुव्यिसहा तिन्यवियणाए | अ ॥ १६॥ तेहिं परिपीढिया दीण दुम्मणा आउथक्खए मिरेंडं। छहीए प्रदमीए नेरइयतेण उपन्ता॥ १७॥ वाबीस अंगेन्वणमुवारं ॥ २१ ॥ जिणक्तसत्थवाहमुएण सा सागरेण परिणीया। वेषुड् तीष्ट्र फार्स सो सिंबलिकंटयाणं कि व ॥ २२ ॥ सपणीयगयो पन्छा सुहष्पमुनं चङ्जु तं झात्ते । सेज्ञंतरं उनगओ तत्थिवि पत्ता तहा चत्ता ॥ २३ ॥ कि मण्ड् ताय ! अवि जल्भियज्ञलणज्ञालाक्त्वानुष्टेणे । जिणक्त उत्रात्म्द्रो तेणिवे अंबादिओ पुत्तो ॥ २४ ॥ सो अर्डेनिरिष्ण तयं सागरद्त्तेण कहिनि निसुयं च । सिण्या धूया वन्छे ! अण्णस्त तुमं पयिच्छरसं ॥ २६ ॥ अर्चेत सामगाई अहाउयं पालेऊण मन्छभवे । यसिउं पत्ता सत्तममहीऍ तेतीस अयराज ॥ १८ ॥ तत्तो प्रमीवि मीण-चणेण होजज सत्थवाहहया। नेरइएसुप्पणणा सत्तमपुढवीऍ तह चेच ॥ १९ ॥ एवं परंपराए एकेकमहीऍ बुन्ति बाह्यसागरद्वस्त मज्जाए ॥ २१ ॥ महाए सा धूया जाया सुक्रमात्थ्यांते नामेणं । सुक्रमालपाणिपाया संपत्ता 🖟 बाराउ। गोसाळगोञ्च मासेओ युणो अणंतं च संसारं ॥२०॥ संपत्ता मणुयतं जंबूदीवरस चेच भरहांमे। चंपाषु सह्य-

क्षित्र व गिहे वीसत्था सामुरंमि मा जासी। अण्णंमि दिणे दिट्टो सागरदनेण दमगेगो ॥ २७ ॥ ण्हायविक्षित- विस्त तथं समप्पए तस्स मण्ड् य होहेसा। दिण्णा मए नियमुया हुउई पियपण्ड्णी होही ॥ २८ ॥ अञ्चुवगमा कि य सा तेण जाव नीया य वासमवर्णामि । मुची य तीष् कांसं वेयङ् करवन्तकासं व ॥ २९ ॥ व- विह्युण तं गओ सो तम्रेलीए पसाहियं पिउणो। आसासिया य तेणं भणिया वच्छोऽन्नज्ञमंनीम ॥ ३० ॥ विद्युण तं गओ सो तम्रेलीए पसाहियं पिउणो। आसासिया य तेणं भणिया वच्छोऽन्नज्ञमंनीम ॥ ३० ॥ विद्युण तं विद्युण साहुणोओं तीष्ट्रं गिर्मा महणीत्रो समागया सिन्तक्रञ्जेणं ॥ ३१ ॥ हु ॥ हु ॥ विद्युण पिड्छामित्रा वेरग्गयया य पुच्छ्डे पच्छा। हाणाइ ताहिं कहिए गया य स्वणीइ तहाणं ॥ ३६ ॥ दिहा महन्तरा विद्युण य तीष्ट्रं मण्ड वेदिज्ञणेसा। तुमर्उणुण्णावाहं छ्डे छहेण चिहामि ॥ ३६ ॥ चेपाष्ट् पुरीष्ट्रं विह्युमिमागरसरदूर- कि सामंते। सूरामिमुहाऽऽयावणनिस्या गुरुकम्मखयहेठ ॥ ३० ॥ मयहित्याए भणियं नेयं अज्ञाण विहियमिह किंतु।

एगो य पुप्मपूरं सिरंमि तीसे कुणइ रहरं ॥ ४१ ॥ एगो घोयइ पाए उच्छंगगयं घरेइ एगो तं । देविन्य दिन्य-जइ तुह इच्छा ता निययउवस्तयस्तेय मन्झ गया ॥ ३८ ॥ आयावस्र जहसत्तीऍ तीए सम्मं न सहहियमेयं एसा पुरा विहियसुक्या । सेविज्जइ जा एवं सुचरियतवस्त जइ अत्थि किंपि फलमहुणा । ता एवमण्णजम्मे कुणइ य जहामिरुइयं सा तीएँ निवारियावि दुढं ॥ ३९ ॥ अह अन्नया कयाई सुभूमिमागंमि केऽवि जणा। दिट्ठा गणियाँए समं ळळमाणा देवद्ताए॥ ४०॥ अवि य-एगो घरेइ छत्तं एगो विरएइ लीलाय सा ठिया तीएँ सचिवया ॥ ४२ ॥ तं दहुँ सा चिंतइ घन्ना बहुचादुरएहिं पुरिसेहिं॥ ४३॥ मज्झं इमस्स

होहं पंचण्ह दइयाऽहं ॥ ४४ ॥ एवं विहियनियाणा कम्मोद्यओ सरीरबाउसिया । चिहित्तु कंपि कालं मया गया बीय-कप्पंमि ॥४५॥ देवी नवपल्यियाऊ होउं तत्तो चुया ठिइखएणं । पंचालजणवएसुं कंपिछपुरांमि नयरांमि ॥ ४६॥ दुवयन-रिंदरम सुया चुलणीद्इयाएँ गन्भसंभूया । जाया विसिहरूवाइसंपया दोवहै नामं ॥४७॥ तीसे सयंवरामंडवो य कारा-गले सिनिडं डिम्बत्ता तीएँ वरमाला ॥ ४९ ॥ पडुपवणवसेणेसा पिडया पंचण्ह पंडुपुत्ताणं । डविरे च समुग्घुडं, सरेहि विओ विभूईए। मिलिया अणेगकोडी तत्य नारेंदाण विविहाणं ॥४८॥ सा पंडवाण मंचं संपत्ताण अह सयंवरे तंमि। पत्थस्स

पंचण्ह भजेसा ॥ ५० ॥ विचंमि विवाहमहूसवंमि ते पंडवा विभूईए । संमाणिय दुवएणं संपत्ता हिस्थागपुरं भी ॥ ५१॥ सा दोवईवि तेसिं पंचण्ह निययजीवियाओवि । अइवह्यह्याण भुंजङ् तेहि समं तत्य विसयमुहं ॥ ५२॥ एवं विकेतमुं विस्ताना हिस्याना हिस्यान हिस्याना हिस्यान हिस्यान हिस्याहि ह्याहि ह्याहि

ं चिंतइ मणंमि ॥ ६२॥ कह तीएँ समं संगो मह होही हुं समस्थि मह देशे। पुञ्जभवसंगओ तं तवेण आराहिउं झानि॥ ६३॥ भे पेतिमितीषूं पासं जेण तमाणेइ सो तओ तेण। तह चेव कथं देवोऽवि आगओ तं गहेऊणं॥ ६॥। मिहउज्जाणे धरिउं तं साहह के पउसनाहनस्वहणो। गंतूण सोऽवि पेच्छह सुपसत्थं तत्य तं नािं ॥ ६५॥ सुहनिहाउँ पमुत्तं पेच्छंति किंपि सुमिणमञ्जनं। पउसनाहनस्वहणो। गंतूण सोऽवि पेच्छह सुपसत्थं तत्य त्यां । ॥ ६६॥ नािरमणमोहणेहिं महुरेहिं पिएहिं सरस्व्वयणेहिं। अह सुता कि जागरिया निवेण सा पउसनाहेणं॥ ६०॥ मणिया य मए सुंदरि। तमाणिया पुर्थ सरहलेत्ताओ। धायइ- कि बांते दीवे नयरिष्टे अवरक्ता । ६८॥ ता तुह नारयक्यगुण्युईर्ष्ट् मं इच्छ सुयण्। अणुरत्तं। जेण जियस्थेय- कि सांर सुंदरि। अणुहवासि विसयसुंह ॥ ६८॥ तीए मणियं सुपुरिस! जं मणिहिंसि तं अवरस काहामि। जइ छण्हं सि मासाणं मञ्जीस न कोऽवि मह एही।॥ ७०॥ एवं होउत्ति गओ तं वयणं मिन्रकण तेणेसा। पिक्खता कन्नते- कि उर्धि । ता माहह मउडभूसिओ नारओ पत्तो ॥ ७३ ॥ काहियं च तेण घायइसंडे नयरीऍ अवरकंकाए । दिहा पंडवभज्जा रुय-उरंमि जाया तबरया य ॥ ७१ ॥ इस्रो य-रयणिविरामंमि जुहिहिलोऽवि जा पेन्छई न तं देवि । ता साहइ कुंतीए साऽवि गया कण्हपासंमि ॥ ७२ ॥ साहइ तं बुचंतं एत्थंतरयंभि गयणमग्गेणं । कत्तोऽवि झत्ति जड-

| माणी पउमनाहिगेहे ॥ ७४ ॥ तो अड्टमेण तवसा सुद्धियदेवं बसीकरेऊणं । पंडवरहोहें पंचाहें सह पत्तो तत्य है । एह्वचिओ ॥ ७५ ॥ चंपगनामुऊजाणे ठिविऊण रहे य दाहगं दूयं । पेसेइ तस्त पासं गओ य सो भणइ अविसंक शिक्षा ॥ ७६ ॥ एखागओ महप्पा कण्हो छवणोयिहें समुत्तारिउं। तो अप्पसु दुवयसुयं, होसु व अह जुञ्झसज्जोत्ति ॥ ७७ ॥ ॥ भी भणइ न जाणेऽहं कण्हो घवलो व कोऽवि इह पत्तो । अत्यवहद्वापुँ दुयं तरिऊणं लवणजलनाहं ॥ ७८ ॥ ॥ ॥ वापुरओ ता गंतुं पभणमु जह आगओ तहा वच । मा होसु पयंगो पठमनाहकोविग्गिजालाए ॥ ७९ ॥ तेणिव शिक्षा भूमीष् पूर्ष मंखं । सहेण तस्स टिलेयं किपि बलं पठमनाहस्स ॥ ८१ ॥ तो आरोवइ चावं टेकारेणं इसरस संखुहियं। ॥ ॥ भी भी परे ॥ तो आरोवइ चावं टेकारेणं इसरस संखुहियं। ॥ ॥ ॥ ॥ चिसितु अवरकंकं घणकणजविग्धिषणाइसंपुण्णं । रोहग- श्री सरणं उनेहि तं इत्थिरूनेणं॥ ८५॥ मं पुरओ काऊणं हिस्सि तं चिय करेड् सो तत्थो। गहिऊण दोवड् अह सडजं नाउं ठिओ इओ वासुदेवोऽवि ॥ ८३ ॥ तो नार्रासेहरूवं काऊणं पायदहरसरेणं । पाडेइ अवरकंकं सगोतुरद्वालपायारं ॥ ८८ ॥ तो भयभीओ सरणं समागओ दोवईए पउमनिवो । तीयिव भिणयं

हरीवि वियरेइ से अभयं॥ ८६ ॥ एवं कथकिको पंडवाण समप्पिक्षण नियमहाणें । जंबुद्दीवाभिमुहं तहेव चिलेओं हैं हरीहि ॥ ८७ ॥ इओ य—घायहसंडपुरियम भरहन्द्र चंपनयरिवरथव्ये । तत्थासि वासुदेवो कविले नामेण के विक्खाओं ॥ ८८ ॥ मुणेसुच्वओं य अरहा समोसदो तह्य तस्स नयरीए । पवरिम पुक्षभहीम चेह्रए जहजण- विक्खाओं ॥ ८८ ॥ सो कविल्वामुदेवो सुणमाणें तस्स अंतिए धमां । सुणिउं कण्हावूरियसंखर्धाणे पुच्छेह जिणिदं सिमेओ ॥ ८९ ॥ सो कविल्वामुदेवो सुणमाणें तस्स अंतिए धमां । सुणिउं कण्हावूरियसंखर्धाणे पुच्छेह जिणिदं सिमेओ ॥ ८९ ॥ स्था वासुदेवोऽयं ॥ ९८ ॥ हर्ह दोवहकडांमें सिरियउमनाहरायाणं । जिणिउं गहिउं च तयं चिलेओं सहाणमेताहे ॥ ९२ ॥ हरिसेण हैं पच्चा हर्ह दोवहकडांमें सिरियउमनाहरायाणं । जिणिउं गहिउं च तयं चिलेओं सहाणमेताहे ॥ ९२ ॥ हरिसेण हैं जिय भुओऽवि समाणमिस्सिमिह अह्यं। तो बेह जिणो उत्तिमपुरिसाण न होह मेलवो ॥ ९१ ॥ एवं मणिओऽवि के मत्योचे वेरोण रहेण जाव उयहितइं । कविले जा कण्होऽविह पचो लब्गोयहीमञ्झं॥ ९६ ॥ अवचेते घर्याचेवे के वेरोण रहेण जाव उयहितइं । कविले जा कण्होऽविह पचो लब्गोयहीमञ्झं॥ ९६ ॥ पच्छाहितो चिलेओं पत्तो कविन दें कविलेण पूरिओं संखो। कण्हेणऽवि कयमेवं निसुओं य परोप्तरं सहो ॥ ९७ ॥ पच्छाहितो चिलेओं पत्तो कविन दें

च लग्गा बायाइ सुयाए त तारउ॥ ४ ॥ पत्तां य मन्झमाग पारसतां चिताई नियमणांमें । कह पंडवीहें एसा हैं। बाहाहिं महाणई तिथा ॥ ५ ॥ गंगादेवीवि तयं वियाणिउं देइ थाषमेयरस । बाविहुजीयणाई, लेघिय पत्तां तड़े कि तिराहें ॥ ६ ॥ पुच्छइ य पंडुपुत्ते तुब्भेहिं कहं इसा समुत्तिण्णां १ । तेऽविय भणांति नावाएं पोसिया कि न सा 🞉 || समायाओ । इयरोऽवि तरियजलही, लवणाहियसुद्धियसुरस्स ॥ ९९ ॥ पासंभि वचमाणी पभणइ मो 🗓 | हैं | जो य अवरकंकपुरि । दहूण तहापडियं निष्ठाडियपउमनाहनिवं ॥ ९८ ॥ ठिविउं तरसेव सुयं रउजे चंपाउरि | हैं | पंडवा | वयह तुन्मे । उत्तरह ताव गंगं जाव अहं सुद्धियं पासे ॥ १०० ॥ तो ते सयमुत्तारिं पेसंति न मह-कि महानइं गंगं। तरिही भुयाहि! कि वा नवत्ति एयं परिक्खामी॥ र ॥ एत्थंतरंभि सुद्धियसुरंतियं गंतुमागओ कण्हो। गंगातडंमि चिद्वइ पत्शेयमाणो खणं नावं॥ ३॥ जावागया न नावा तावेगभुयाऍ सारही तुरए। घेतुं रहं 🎇 महस्स तं नाव । बेंति य परोप्परममी पेन्छामु परक्कमं हरिणो ॥ १ ॥ बाबिद्वेजीयणाइं वित्यिक्तं च लग्गो बीयाइ सुयाएं तं तरिउं ॥ ४ ॥ पत्तो य मञ्झभागं परिसंतो चिंतई नियमणीम । कहं पंडवेहि एसा

मब्झं ! ॥ ७ ॥ तेयाहु तुह परिक्खत्थमेव तो रूसिऊण कण्हेणं । निविश्तया आणता सयं तु पत्तो य बारवहं 📳 🖁 🛙 । ८ ॥ तेऽविय पंडुरस तयं, कहंति गंतूण हत्थिणागपुरं । तेणवि कुंतीष् पुचहाणमणुजाइओ कण्हो ॥ ९ ॥ 🆄 तो तस्स अणुमहेष् अदिइसेवाष्ट्र दाहिणादिसाष्ट्र। पंदुमहुरं निवेसिय नगरिं लीलाष्ट्र तस्थ दिया ॥ १० ॥ तस्थऽ- कंकाण यऽरिं दोबहदेवीष्ट्र अववडसेवाष्ट्र वाहिणादिसाष्ट्र। पंदुसेवाणे पुचो कह्याणगुणरासी ॥ १२ ॥ सो जोन्वणमणु- पूर्वो कसेण वावत्तरीकलाकुसले । थेरा य तस्थ केई समोसहा अण्णादेयहंसि ॥ १२ ॥ सो वावहदेवीवि समं तिहिं चिय सोऊणं पंदुसेणं निवेसिऊणं विणिक्खंता ॥ १३ ॥ दोबहदेवीवि समं तिहिं चिय कि सोऊणं पंदुसेणं निवेसिऊणं विणिक्खंता ॥ १३ ॥ दोबहदेवीवि समं तिहिं चिय कि सिऊणं पंदुसेणं निवेसिऊणं विणिक्खंता ॥ १३ ॥ दोबहदेवीवि समं तिहिं चिय कि सिऊणं निवेसिऊणं विणिक्कंता ॥ १३ ॥ इंबहदेवीवि समं तिहिं चिय कि सिङ्क्षणं विश्वसेष्ट्र अहिंग ॥ १५ ॥ व्हायकपंत्र निमोजणो इओ य पत्तो सुरहिनसंत्रीस । तव्वदं कि सितानिय देहं विह्मायोस विश्वसेष्ट्र सिक्क्षणं निवेसिक्त सिक्क्षणं निवेसिक्त सिक्क्षणं निवेसिक्त सिक्क्षणं । १० ॥ पत्ता य हत्थकपं नयरं सिक्क्षाए परियंद्धार य । निसुणंति सिद्ध- कि प्रमणं जिणस्स उद्धितसंत्रीस ॥ १८ ॥ विहिच्तमस्ताणा नीहरिंदे तो इमाओ नयराओ । आर्क्डा सेनुकं विवेद्धार कि विदेसिक्त ॥ १० ॥ देवनेणं दससागराउया बंभलोयकप्तंति । उववण्णा ताओं नुया महाविदेहिति । तेहिंपि। पंडुसुएहिं अहिया संपुण्णा चोह्तति पुन्या ॥ १५ ॥ छड्डमद्समदुवाल्ताङ्विविहेहिं तवविसेसिहिं। ते संताविय देहं विहरंति महिं सह गुरूहिं॥ १६ ॥ विहरंतो नेमिजिणो इओ य पत्तो सुरद्वविसयिमि । तन्त्रंद-

||﴿||सिन्झिहिई ॥ २१ ॥ एवं संखेवेणं चिरियं इह दोवईंएं अक्लायं। नायाधम्मकहाओ वित्थरओ जाणियन्त्रंति ||﴿ जं जोग्गं थेवंपि हु तं तेसि देति धम्मसन्द्राए। कथपुण्णसालिभहो व सावगा ते सुही होंति॥ १२४॥ यद् 'योग्यं' उचितं मुनीनामिति गम्यते 'स्तोकमपि' स्वरूपमपि तत्त 'तेम्यः' मुनिम्यः ' ददिति' प्रय-|कै||=छन्ति य इति गम्यते, किमुपरोधादिना १, नेत्याह— धर्मश्रद्ध्या ' दुर्गतिप्रमृतजन्तूनां धारणात् मुगतिस्थापनाच 🎇 ||। १ || " तास्मन् अद्धा-ानजाामळापा वनत्रका प्रमा साम्या ।। १ || कृतपुण्यशालिमद्राविवेति ||४ ||अद्धायुक्तेन शुद्धमनसा च | सत्कृत्य च दातव्यं, दानं पूतात्मना सन्ध्यः || १ || कृतपुण्यशालिमद्राविवेति ||४ ||४|||हिष्टान्तमूचा, 'श्रावकाः ' शाद्धारते ' सुखिनः ' सातमाजो ' मवन्ति ' जायन्त इति, तात्पर्यार्थरत्वयं—ये सुभिक्षिडु-

ततस्तदुपरमे दिवाकरास्तंगमने भुवनप्रकाशहेतुः किरणसम्पदिव क्षयमुपेयाय सकळळ६मीः, पद्मश्रीस्तु 🖁 धनवसुश्रेष्ठिनः पद्मश्रीभायीया वसुद्त्तनामा युत्रोऽभवत्, तरिंमश्र जातमात्र एव घनवसुश्रेष्ठी पत्रत्वमुपजगाम, विजयपुराभिधानपत्तने विजयसेननरपती नीत्या कोशकोष्ठागारादिसंपत्समुङं सप्ताङ्गं राज्यमनुपालयति | 🕌 ह्य ततस्तदुपरम ।द्वाकरास्तरामन सुवनभकाशहतुः ।करणतम्पाद्व प्रापनुपनान विदेशगमनमेवोचितं ह्य परिस्हानिमागताऽऽत्मनो निर्वाहं तत्रापश्यन्ती वसुद्तततनूजमुपादाय धनमानविगमे विदेशगमनमेवोचितं भी मिस्रादिकालमार्गेत्रामादिसेत्रग्लाननीरोगाद्यवस्थायोग्यं स्तोकमपि देयवस्तु सुसाधुजनाय श्रद्धापुलिकततनवः म्यन्छन्ति ते स्वर्गापवर्गाचनुपमसुखमाजो भवन्तीति गाथासङ्क्षेपार्थः ॥ विस्तरार्थः कथानकाभ्यामवसेयः, तयोश्राचं तावदिदम—

हैं | समये समायातो, गृहमुपविद्यों भोजनाय, भृत्या भाजनं पायसस्य समर्पितं जनन्या, अत्रान्तरे समाययो स एव मासपारणके | च प्रातरेव भणितो वसुद्तः-वत्स ! अच त्वयोग्यां क्षेरेयीं कारियाम्यतः शीघमेनागन्तव्यं भवता, ततोऽसौ प्रहरदय- | 🗐 🖔 प्रदीयतां पायसं, सा च संस्मृत्य निजभर्तकालं पश्य दुर्वासविधिविलासितं धनवसुश्रेष्ठिनः पुत्रो भूत्वा कथमेप \iint 🎳 वत्सकांश्वारियत्वा यावद् गृहमायाति स्म तावदद्शै गृहे गृहे पायसं संस्कियमाणं, ययाचे च मातरं-अस्त । ममाय

(ह) मिनेरह्णिति संपत्यते, ततो भूयो दत्तिभागो, हत्ताचाग्यल्पमेतत न पर्याद्या भविष्यति, यदि चैतस्य मध्ये- । । अ ||हूँ | उत्यरकदमं पतिष्यति तदैतद्वि विनङ्ध्यति, क्रियद्दा महामुनिरमी प्वीटेष्यति १, तत्परियुक्तिमेव प्रयन्छामीति पर्या-||ग्रू॥| | है| होन्यता पुनः क्षित्तमशेषमेव तत्त मुनिपाने, गते मुनिस्तकूहीत्वा, तस्य च मात्रा दत्तमन्यत्पायमं, मुक्तं यथेन्छं, हिंगे। है| कि जिन्यता पुनः क्षित्तमशेषमेव तत्त मुनिपाने, मितित्यतावशेन जाता तत्र दिने दृष्टिः, तत्रयाच गतानि दिशे। हिंगे। है| मोजनावसाने गती बत्तन्वारणायाटन्यां, मितित्यतावशेन जाता तत्र दिने दृष्टिः, तत्रयाच गतानि दिशे। हिंगे। है| 🎉 वत्सरूपािण, तानि च मीलयतोऽस्यास्तं गते। दिनकरः, संपन्ना तमःपटलालक्ष्यमाणनिम्नोन्नतिभागनया दुःसञ्जारा 🛚 । अहें विभावरी, स्थमितानि प्रस्ताराणि, ततोऽसी प्राकारमिनिकोणमाश्रित्य स्थितो नगरहार एव, कियत्यां च बेलायामस्य ||॥ | कायेनोपादाय पायसस्यालं प्रतिलामयित्या तित्रभागेन मुनिप्रङ्वमचिति चेतासि, यथा—अतिस्तोकमेतत, नानेन ||॥ | अ | पुण्यभाजनता यग्रहशी सामग्री संपन्ना, यत उक्ते—" केषाजित्तित्तावित्तं भवति भवित त्यां दानगोग्यं न पात्रं, पात्र | | अ | | अ | | अ | | अ | | अ | | अ | | अ | | अ | | अ | | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | ॥ | पूर्वहरो महामितिः, प्रविष्टः कथाञ्चनदीयमेव वेश्म, विलोकितो वसुदनेन समुखेसितमकिना, नूनं ममाप्यसित काचित्। | | || (क) निमे उमयमीप न तद् दुर्ठमं यत्तमम्प्रम् ॥ १॥ » इत्यादि निन्तयता श्रद्धातिश्यसंपत्रबहुरुपुरुकजात्रकाङ्गित्।

| क्री||तिष्टेयोगासिहिष्णुत्र स्थितस्तद्गृह एव तया सह कामभोगासक्तान्तःकरणः प्रतिद्विसमप्टोत्तरशतसंख्यदीनारकान् | क्री||मात्रा प्रेष्यमाणान् प्रयच्छन्, तदीयकुटिन्या भाटीमूल्यं सततं निजगृहायातभोगाद्गीपयोगेन निन्ये द्वादश वर्षाणि, तदा | क्री

🞳 🗡 पड़ोषसमये च निर्गत्य निजगृहान्नगरबहिस्तादावासितस्य सार्थस्यासन्नायां देवकुलिकायां स्वभायीप्रस्तारितखद्वायां सुतः । हैं कहाचिद्धाकान्तरीभूती तरियतरों, न ज्ञातो तेन, तद्रायों च कान्तिमती तथेव प्रेषितवती दीनारादि, गतेषु च के कहाचिद्धान हुं कहान्या कि कहाचिद्दिन प्रकानित्त के कार्मित कार्माम स्वाभरणं, दृष्ट्या माध्यसेनायाः कृष्टिन्या कि केषुचिद्दिनेषु निष्ठां गते वित्तज्ञातिरमेषुळोठनीकणकत्मतित्वा प्रमुभेक्त्या स्वाभरणमित्र प्रहितं, यज्ञानक्षित्र माध्या पतित्रतात्वमतुपाळ्यन्त्या पत्युभेक्त्या स्वाभरणमित्र प्रहितं, यथा-अहो महासती सा यया पतित्रतात्वमतुपाळ्यन्त्या पत्युभेक्त्या स्वाभरणमित्र प्रहितं, प्रशानक्षित्र स्वकीयद्रमाधोत्तर-🖁 🗎 कतवान् महान्तं चित्तखेदं, स्थिला च कतिचिदिनानि कान्तिमत्याः कृतगभीधानः प्रवृत्तः पोतवाणिनिभः सह परकूलं गन्ते, 🔋 🎳 चायं मुनिरिव निष्कञ्चनः, तात्कमनेन १, ततस्तस्या अनिच्छन्त्या एव तयाऽसावपमानितः, अन्ये तु वद्नित-मधं पाययित्या-🕮 ऽज्ञातचर्यया निष्काशितो, गतः स्वगृहमभ्युत्यितः स्वमायेया कृतचळनक्षाळनादिव्यापारश्च ज्ञातवान् पित्रोमरेणवृत्तान्तं, ||| न त्यमित्रा वैशिकाचारस्य, यतो वेश्यानामृजुसूत्रनयमतीनामिबातीतानागतत्यागेन बत्तमान एवाद्ररः, सम्प्रति |उँ||तत्यब्यतामसी, तयोक्तं—अम्ब ! एतत्प्रसादेन बहुद्रव्यं मीलितमस्माभिः, तन्न युक्त एतत्यागः, तयोक्तं—पुत्रि ! हि। शतेन तरपूजिया तस्या एव संप्रेष्येदमुक्ता तया माघवसेना—वत्से ! रसत्यक्तयावकतुल्य एष कृतपुण्यकः सम्प्रति,

हतश्र तत्रैव राजग्रहे नगरे स्रानामा श्रेष्ठी भार्याचतुष्टयसमन्वितां स्वमातरं मुक्त्वाऽऽस्मना वाणिज्यबुद्ध्या दिग्यात्रां है जगाम, स च तत्रैव कथिबद्धारोमे, लेखबद्धात्ती च प्रहिता तत्मातुः केनाचित, तयाऽप्येकान्ते ज्ञापिता निजवधूनां, हि स्थणार्थ च प्रका, वया—य्यमपुत्रास्ततो द्रव्यं राजकुले यास्यति अतः प्रवेश्यतां कश्चिद्वन्योऽपि पुत्रोत्पाचितिमितं द्रव्य- स्थणार्थ च पुरुषः, तामिभीणितम्—अस्व | नास्माकं कुल्वधूनामिद्मुचितं, तयोदितं—न जानीथ य्यम, अत्रस्था- हि मितप्रवृत्ती न स्मृतिशास्त्रे द्राव उत्तान्य विधायते ॥ १ ॥ ग इति, किश्च- फे कुन्या युधिशिरो धमेण वायुना भीम इन्द्रणार्जेन उत्पा- हि मितप्रवृत्ती न स्मृतिशास्त्रे द्राव द्राव क्षिक्य प्रवित ग इत्यादिलेकश्चीते, न चासावकुलीनेति, तस्माद्वसरायातं कचेव्यमिद्मिपं, इत्येवं श्रश्चवनमुपश्चरय प्रतिपन्न हि सामिः, यतः— एकं तावदनादिसंमृतिगतैरम्यरतमेतरसव, जीवेवेषियेकं सुखं गुरुजनस्याज्ञाऽपि छन्धाऽत्र चेत । ह जातस्तिहें महोत्सवः समिधिको निन्दिस्याणामथो, न्यायः सैष पयोऽन्तिके किल धृतो यञ्जूणमाजहे । ह स्थाविकं कृतपुण्यकं, तथैवोत्पाट्य निन्दुः स्वरहं, प्रासादमारोप्य प्रवृत्ता रावित्ता, अन्तरान्तरा च बभणुर्थ्या— ह विक्षायेश्वा— ह स्थाविकं कृतपुण्यकं, तथैवोत्पाट्य निन्दुः प्रवरहं, प्रासादमारोप्य प्रवृत्ता रावित्ता, अन्तरान्तरा च बभणुर्थ्या—

किमिदमहष्टाश्रुतानमुभूतपूर्वकं वैशिकमिति चिन्तयम् शून्यहुङ्कारादिप्रदानेन यज्ञवति तज्ञवतु, पश्यामि तावरकार्यपरि-न युक्त एतत्यागः, यदि च भवत्या निर्धन्यस्तदा किमपि संबलकमेतद्याग्यं दत्योत्मुजामः, तयोदितम्-एयमस्तु, ततः पुक्त एतत्यागः, याद् च मवत्या निषम्यतत् । कमाप लष्णकम्याप्याम्य प्राप्ताम्यः, प्राप्तामः, प संजाताश्र तासी चतसृणामिष पुत्राः, अत्रान्तरे पुनरेकान्ते घृत्वा निगाइताः श्वष्ठवा वध्वो, यथा संपन्ना भवतीनां क बहोः कालादागतोऽसि क स्थित एतावन्तं कालं ! किमनुभूतमस्माद्वरहे भवता सुखं दुःखं वा ! सोऽपि कुतपुण्यकः पुत्राः सिन्धा समीहितद्रव्यरक्षा तिन्नष्काश्यतामसौ, किमनेन परपुरुषेण धृतेन १, ताभिरूचे-एताबन्तं कालं घृत्वा

| साथे तथैव सद्वायां शायिनमुच्छिषिकविनिवेशितसंबळकप्रसेविकं मदिरामदापहृतचेतनं नीत्वा मुमुचुस्तास्तस्यामेव श्री | देवछुळिकायां कृतयुण्यकं, कियत्यारि वेळ्या प्रत्यायातचैतन्यः कि स्वप्नोऽयमुत सत्यमिदामित्यादि चिन्तयन् विदि- श्री | तिकाम उत्पाद्य तक्ष्मां स्वायां स्वन्यां तं प्रदेशं गृहीत्वा तामुच्छिषिकात् संबलकस्थ- | किकाम उत्पाद्य सद्वां नीतोऽसावनुपह्ताकुलाबण्यानुमीयमानविविधिल्ञासान्त्रमननतौत्थ्यः कर्षस्करतूरिकादि- | किकाम उत्पाद्य सद्वां नीतोऽसावनुपह्ताकुलाबण्यानुमीयमानविविधिल्ञासान्त्रमननतौत्थ्यः कर्षस्करतूरिकादि- | किकाम उत्पाद्यः, पारितोऽस्य पादयोजेनन्या, करिते च—त्वत्तनपाद्यः, सानाद्यिक्षाया मध्याद्वा एको मोदकः, किमिणतं- | अध्वानश्च विधित्रमाया प्रवास्त्रमात्राया प्रवास्त्रमात्रमे मणिमेकं, गृहीत्वा गतो लेखशाल्यायां, दर्शितोऽन्यलेखशात्रिकानां, तेमिणतं- | अध्वाव कन्दुकापणे क्षित्यते तदा प्रायतेऽमीष्टमस्थं, ततः कृति तेन तथेव, इतश्च कान्तिमत्या यावि मोदका ज्यापार- | अधित्रमात्वायाद्यिण्यकः-किमेते चौरसयेनेवे मणयः कृताः १, तेनोदितम—एवं, | अन्येद्धश्च श्रीणिकराजसात्कः सेचनकक्किय पानीयपानायावतीणैः सरोवरं, जलमध्यप्रविधे गृहीतरतन्तुकेन जलञ-

है अहो ! बुद्धिकींशलं विषक्पत्त्याः येन वयमि जिताः, ततः कारितं देवकुलं विधापिता तत्र यथाऽत्रस्थितकुतपुण्य- श्र क करूपा हेप्यमयी प्रतिमा, ज्ञापितं पटहकदापनेन नगरे, यथा याः काश्चिद्त्र नगरे पुरन्ध्यः सन्ति ताभिः समागत्या-ततः कथितो मूलत आरम्य सवौँ निजवृत्तान्तः, केवलं न जानामि तहहिनिर्गमप्रवेशं, ततोऽभयकुमारेण विन्तितं-क चैतान्यसंभाज्यरत्नानि विटिषतानि १, तेनाभाणि—यदि सत्यमापुच्छ्यते तदा राजगृहादन्यत्र नाहं कापि गतः, हैं त्वां नृपः, तेनोक्तं—यादे सत्यं पृच्छिमि तदा छतपुण्यकपुत्रात्, तत आह्वायितः छतपुण्यको, द्ता सममर्द्धराज्य-। अयाऽस्य दुहिता, कालेन चामाषितोऽभयकुमारेण करिमश्चित्कथाप्रसङ्गे कृतपुण्यको, यथा—केषु देशेषु तं पर्यटितः १, 🦣 भाण्डागारमीश्वरश्रेष्ठिग्हं वा विमुच्येह्मारानानामन्यत्र संभवः, तासत्यमावेद्यताम्, अन्यथा महानिग्रहेण निग्रहीष्यति अ उनगडनायाला मिला प्रदेशा १, ततोऽभयकुमारेण प्रतिपादितोऽयं—कुतस्तेऽसी मणिः१, न सद्ध राजकुल-जातिकस्य कन्दुकपुत्रस्य दुहिता प्रदेशा १, ततोऽभयकुमारेण प्रतिपादितोऽयं—कुतस्तेऽसी मणिः१, न सद्ध राजकुल-न्तुना, न शक्यते मोचियते, ज्ञापितोऽयमधोऽभयकुमारस्य, तेनापि दापितः पटहको, यथा य एनं करिणं तन्तुकात ह मोचयति तस्य राजाऽऽसीयां दुहितरं राज्यान्देलक्ष्म्या सह प्रयच्छति, ततो निराम्योद्घोषणामेतां तेन कन्दुकेन छत-ह पुण्यकपुत्रादाप्तेन जलकान्तमणिना मोचितो हस्ती, गतो नृपसमीपं, राज्ञा उ भिणतोऽमयकुमारः—कथमस्य नीच-

थै पत् १, ततो मगवता कथितोऽस्य पुवैमवः, तत्र च—अन्तारितं क्षेरेयीदानं मागत्रयेण यद्काषींद् । अध्यवसाय- उचितभूमिकोपविष्टः शुश्राव परमगुरुदेशनां, कथान्तरे च ललाटतटविनिवेशितकरकमलकुड्मलो व्यजिज्ञपदि-अ मयकुमारः—स्वामित् ! किमनेन कृतपुण्यकेन पूर्वभवे कुतं यद्नुभावाद्नतरा स्तोककालविच्छिन्नभोगो भोगानवा-अ ं। सममभयकुमारकृतपुण्यकादिभिरवाप्तक्षायिकसम्यक् त्यप्रमुखगुणश्रेणिः श्रोणिको, वन्दितवात् भक्तिमारं त्रिलोकबन्धुम्, समवसरणं, निविष्टस्तत्र पूर्वाभिमुखो ज्ञातकुलतिलकः, उद्यानपालकाद्वगततदागमनो वन्द्नाय समाजगाम है केनापि यथा, प्रियाऽहमालिकिता बुद्धा ॥ २ ॥ निर्मच्छन्त्याश्च गृहायथा बसूबुमेनोरमाः शकुनाः । वामाक्षिरफुर-है जादि च यथा तथा ज्ञातमय मया ॥ ३ ॥ नूनं प्रियेण सार्व्ह भवता मम द्रशैनं तदेतन्मे । संजातम- ध केवल्ज्ज्ञानसम्पदं भुवनत्रयातिशायिनीमनुभवत् समवससार गुणशिलक्ष्वेत्ये भगवात् महावीरः, विराचितं हेवैः 🎢 महमवते।ऽतिचंकाम कियानपि कालः । अन्यदा च मुरविसरसंपूर्यमानचरणकमले।ऽतुपमां घातिकमेक्षयाविभूत-🎉 जनमान्तरप्रद्तमहामुनिदानानुभावेषात्तप्रकृष्टपुण्यसंभारसंपद्यमानानवद्यत्रिवर्गसारं बुद्धजनप्रशंसनीयं जीवलोकमुख-भू मृतवर्षणामिव पुण्येजैल्डधरामावे॥ ४ ॥ ततोऽसाविष प्रतिगृहीता तेन, तत्प्रमृति च सप्तमिभायीभिः सह

कियात्यपि काले समाजग्मुस्तन्नगं कम्बल्सिस्तानां विक्रयाय देशान्तरीया वणिजः, प्रविविध्यर्नेपतिगेहम्, आभाषिताः | कि मृत्यमेकैककम्बल्स्तम्य १, तैरवादि--दीनास्ळक्षं, ततो महावित्या न गृही- | श्रीणकराजेन, यथा-मो मद्राः | कि मृत्यमेकैककम्बल्स्तनस्य १, तैरवादि--दीनास्ळक्षं, ततो महावित्या न गृही- | श्रीणकराजेन ते द्वान्तिस्य यथा गृह्यतं मद्योग्यमेक कम्बल्स्तं, ततः प्रेषितः श्रीणेकेन तेषां वणिजा- अत्रान्तिर समुपतस्यो चेह्नणा श्रीणकस्य यथा गृह्यतां मचान्यमेक कम्बल्स्तं, ततः प्रेषितः श्रीणेकेन तेषां वणिजा- अत्रान्तिर समुपतस्यो न प्रहान स्वाणि मुद्दा सवाणि मुद्दा सवाणि गृहीतानि, ततो मद्रासमीपे प्रहितो मद्रप्यस्तद्र्यं, तथा च न्यगादि, यथा-विहितानि काणिक्पत्त्यापि मूत्वा सवाणि गृहीतानि, ततो मद्रासमीपे प्रहितो मद्रप्यस्तद्र्यं, तथा च न्यगादि, यथा-विहितानि काणिक्पत्त्यापि मूत्वा सवाणि गृहीतानि, ततो मद्रासमीपे प्रहितो मद्रप्यस्तद्र्यं, तथा च न्यगादि, यथा-विहितानि क्षितान्तेकैकसंख्यया स्ववधूनामतो यदि प्रयोजनं तदा भ भवसेहेन च तनयस्याचिन्त्यपुण्यशक्तेश्व । आगत्यागत्यामी देवश्वकेऽस्य सान्निध्यम् ॥ १० ॥ तथाहि—यदस्य हात्रिशत्सङ्ख्यभायोसमन्वितस्योपयोग्यं प्रवरवह्नाभरणादि साराहारताम्बूलादि च तत्सवेमनुदिवसं संपादितवान्, 🏽 एवं च सकललोकातिशायिमहिस्रोऽमुष्यातिरमणीयसुरिनिर्मितद्वात्रिशच्छय्यास्वभिरममाणस्य स्विप्राभिः सहातिगते

अ अदो यस्यैतावती समृष्टिः, वयं च घन्या यहागरिनासिनः स्वसम्पद्धरीकृतवैश्रमणा एवंविघा वाणिजः, तदन-| कीडन् सह स्विप्यामिः नापि सूर्योचन्द्रमसौ विलोक्यति, तद् यदीह्यते शालिभद्रस्य द्रशंनं देवेन तिक्यतामेतद्-| गृहागमनेन प्रसादः, एवमास्त्वत्येम्युपगते राज्ञा भूयोऽप्यबीभणद् भद्रा-यधेवं यावद्हं प्रगुणयामि गृहादि तावन्नो-|| त्सुकेन भाव्यं गृहागमनं प्रति स्वामिना, ततः कारितो भद्रया स्वभवनादारभ्य नरेंद्रमन्दिरसिंहद्वारं यावदेवाङ्गयस्ना-| त्सुकेन भाव्यं गृहागमनं प्रति स्वामिना, ततः कारितो भद्या स्वभवनादारभ्य नरेंद्रमन्दिरसिंहद्यारं यावदेवाङ्गयसा• दिभिः स्थानस्थानद्तानेकप्रकाररत्नहारेदिंग्योह्योनः, पदे पदे प्रारब्धानि विचित्रनाटकादिप्रेक्षणकानि, पश्चादाका-स्वीकियन्तामपराणि पुरातनानि, ततो गत्वा तेन निवेदितं तत्सकलमेव श्रेणिकस्य, सोऽवोचद्—द्रष्टच्योऽसौ शालि-|रितो नुपितः, 'समागन्तुं प्रवृत्तः सान्तःपुरपरिजनः सकलसामग्र्या, प्राप्तो दिन्यदेवांशुकोछोत्वलम्बमानरत्नावचूल-|शोमां वीक्षमाणः प्रमद्मरिनेभरः शालिभद्रभवनं, कृतोिचतविनयप्रतिपत्तिनिवेशितः तिहासने, सप्ततत्वप्रासादो-| परिभूमिकावास्थितस्य शालिभद्रस्य सविघमुपगत्य मणितं भद्रया-वत्स ! समागच्छाघोभूमिकां श्रेणिकनपति- भ किंतु मवतो जनस्य च सर्वस्य स्वामी श्रोणिको नाम राजा तव दर्शनार्थ गृहमायातो विद्यते, तदेहि कुरु तद्दर्शनं, । क एतदाकृष्ये ममाप्यन्यः स्वामीति विचिन्तयन् गतो विषादं, उत्तज्ञ्च—' मणिकणगरयणघणपूरियंमि अन्नाने भ महोऽवि । अन्नो किर मज्नावि सामिउत्ति जाओ विगयकामो ॥ १ ॥ न क्रिन्ते याणं । पुरिसा समपुरिसाणं अवस्स पेस्त्तणमुवेति ॥ विश्वस्ति ॥ १ ॥ न क्रिन्ते क्षेपि चक्षुरस्याऽऽस्यकमले नरपतिना ताबहृदयोऽश्रुपूरपूरितमेतस्य नयनयुगले, पृष्टा च तज्जननी—किमेतत् १, तयो-बजतु स्वस्थानमेषः, ततो विमुक्तो गतः स्वस्थानं, अत्रान्तरे विज्ञतं सद्या-अत्रेव भोजनकरणेन विघीयतां । दिसिः प्रतिदिनमिभनवाभिनवैरेनमुपचरति अतो नायं मानुषोपभोग्यभोगाङ्गगन्धं सोढुं शक्नोति, तन्मुब्बतामुं

हैं शालिमद्रस्य प्रसादः, अभ्युपेतं भूमिपतिना, कारिता तद्दा सकलाऽपि सामग्न्यनया, अभ्यक्षितः सहस्रपाकादिसः कै विकेश्वाश्विकासिनामिः, कापितो विधिना, गृहीतवस्तालङ्कारश्व सर्वेतुककीखावनं कीतुकेन प्रविष्टो दद्द्यी विमल्दः कल्पुणो शालिभद्रस्य मञ्जनवापीं, तिहिलोकनाकुलितमानसस्य चास्य कथिकादातिमङ्कलीयकं वापीमध्ये, ततो भू प्रव्या समाचार्यन्यत्र तज्जलं यावचावद्पश्यदिधदुधोतमासुरमाभरणसभूहं, तन्मध्ये स्वाङ्कलीयकं वापीमध्ये, ततो भू प्रवाणिक्यत्याद्वान्त्यात्वान्त्यत्वान्तात्वान्त्यात्वान्त्र त्याद्वान्त्यत्वान्त्यात्वान्त्र स्वाण्वान्त्यात्वान्त्यात्वान्त्यात्वान्त्र स्वाण्वान्त्र प्रविद्धे सत्ता विस्तितमना अहो । प्राप्तमवेपार्जितपुण्योपच्यविलिसितं शालिमद्रस्य यदेवं मनुष्यस्यात्यानितः । विस्तितमना सहो । प्राप्तिः, तद्द्य वितीणोनेकप्रकारताम्बूल्वस्रालङ्काराद्वान्त्यात्वेसाथों गतः स्वावासं । शालिभद्रस्त तत्प्रमृति । जातं भूपतिः, तद्तु वितीणनिकप्रकारताम्बूळवस्त्राञ्ड्यादिपदार्थसार्थो गतः स्वावासं । शालिभद्रस्तु तत्प्रभृति आचार्यः, आवासितो बाह्योद्याने, वातायनवर्ती शालिभद्रो विलोक्य तहन्द्नाय प्रचलितमनेकलोकं पप्रच्छ स्वानु चरं, यथा–कायं जनसमाजो याति १, मणितमनेन–सूरिवन्दनार्थं, ततोऽसाविप जननीमापृच्छ्य जगामाचार्यसाझ-संविधमानसो गमयामास कियन्त्यपि दिनानि, अन्येद्युश्च समाययौ तत्राप्रतिबद्धविहारेण विहरन् धर्मघोषासिघान

तयोः ॥ ४ ॥ अणुत्रतादिभेदैस्तु, स्थितो द्याद्श्या परः । सम्यक्त्वं मूळमेतस्य, द्विविधस्यापि कीर्तितम् ॥ ५ ॥ | 🍰 क्षते कृतमुपैति विनाशमाशु ॥ २ ॥ तस्मादास्थां विमुच्याहो !, अथीदिषु विनिस्पृहाः । सेवध्वं घर्मभेवैकामिति सर्वज्ञासनम् ॥ ३ ॥ देधा स च भवेत्ताष्ट्रआवकस्वामिसंअयात् । आद्यः क्षान्त्यादिभिभेदैविज्ञेयो द्राधा इत्यादि, तद्वसाने च लब्घावसरः सरमसमाघाय शिरसि करकमलमुकुलमिवाझलिपुटं पप्रच्छ शालिभद्रो-भग-वत् ! कीदशां प्राणिनामन्यो नायो न जायते १, सूरिणोक्तम्-मुकुततपश्चरणानां सञ्जानध्यानशोलिनिष्ठानाम् । भवचेष्टामुक्तानां नान्यः संपद्यते नाथः ॥ १ ॥ शालिभद्र उवाच-यद्येवं जननीमापृच्छय युष्मदन्तिके मयाऽप्येवं-जनकाः क्षणनश्रसञ्ज, कामा विपाककटवो न चिरस्थिराश्च । देहोऽपि नित्यपरिशीलनसन्यपेक्षो, नापे-निपततां सचानपात्रोपमं, जैनं धर्ममनन्तरामेजनकं मुक्ता भवाम्मोनिधौ ॥ १ ॥ यतः-अर्था अनर्थ-यथा-इष्टानिष्ट. वियोगयोगविषमप्राहादिजीवाकुले, मोहावतिविभीषणे मृतिजरारोगादिवीच्याविले। त्राणं नान्यदृहो जनाः ! याव-्री कार्यं, वन्दित्वा भावसारं सूरिं निविष्ट उचितदेये शेषलेकोऽपि श्रोणिकराजप्रमुखोऽभिवन्द्य है दुचितभूमिमाशिश्राय तावदाचार्येण समेत्रायात्री

या तं कर्तु, साविज्या भिणतं-कुरु वत्स ! यथाशकत्या, गृह एव व्यवस्थितः । करते श्रेयः प्रवृत्तस्य, प्रतिपन्थी भिने-मात्रोक्तं—सत्यमेतत्, किन्तु जात ! दुष्करो भवाद्यां गृहत्यागो, यतो देवभोगलालितो भवान्, कथमिव मानवीय-मन्तप्रान्तानुचितमाहारमाहारयिष्यति १, यदि चैष निधेन्धस्तदा परिकमेय तावन्छरीरं परित्यजैकेक-रोदिषि १, तयोदितं—मम आता शालिभद्रः प्रवाजितुकामोऽनुदिनमेकतूल्यादिपरिहारेण परिकर्मणां कुर्वाण आस्ते जगाम, शास्त्रिभद्रेणापि भणिता माता—यथाऽम्ब ! श्रुतोऽच मया घमैघोषसूरिसमीपे धर्मः तादेच्छामि त्यद्नुज्ञ-हैं विधेन भाव्यं, सूरिणोदितं—मा प्रतिबन्धं कार्षीः, ततः प्रणम्थाचार्यं गतोऽसौ स्वभवनं, शेषलेकस्तु स्वावासं प्रति जगाम, शालिभद्रेणापि भणिता माता—यथाऽम्ब ! श्रुतोऽद्य मया धभेषोषसूरिसभीपे धर्मः तदिन्छामि त्वदनुज्ञ-श्रु या तं कर्तुं, सावित्र्या भणितं-कुरु वत्स ! यथाशक्त्या, गृह एव व्यवस्थितः । कस्ते श्रेयः प्रवृत्तस्य, प्रतिपन्थी भिन-ष्यति ! ॥ १ ॥ शालिमद्रोऽभ्यधादम्ब !, गृहावास्थितिशालिनाम् । कीद्रशः संभवेद्धमैः, प्रतिबन्धममुखताम् ! ॥ २ ॥ अन्यदा चास्य स्वसाऽऽसीयभत्तीरं धन्याभिघानं लापयन्त्यश्रुपातं चके, धन्यश्र पप्रच्छ-प्रिये! किमेवं तेन रीदिमि, घन्येनोदितं-कातरः स य एवं कमेण त्यजाति, तयाऽभाणि-यदि सुत्यजमिदमामाति तदा त्वमेवैकहे-लया किं न त्यजासि १, तेनोक्तं—त्वहचनमेव प्रतीक्षमाणः स्थितोऽहमेतावन्तं कालम्, अधुना तु यथा त्यजामि तथा तूलिकां शिथिलय लिलतलीलास्यादिकुतूहलानि, ततस्तेथैव कर्तुमार्ब्धो मातृवचनम् ।

महाविभूत्या समागम्य स्वामिसमीपं प्रवज्ञाज विधिसारं, प्रतिपन्नदीक्षौ च तौ हाविप स्वल्पकालेनैवोपात्त्रप्रहणासेव-नाशिक्षौ षष्ठाष्टमदश्मादिविचित्रसन्ततत्त्रपोविशेषशोषितशरीरौ मासकल्पेन प्रामारामनगराकरादिपरिकरितां वसुमती गत्वा भगवदान्तकं स्वीकृता. प्रवज्या, तद्यतिकरमवगत्य शालिभद्रोऽप्यापृच्छ्य जननी क्षमयित्वा श्रेणिकनरपति पर्य, ततस्तत्ममृत्येव प्रारच्याश्चेत्यभवनेऽष्टाहिकामहाः, प्रवर्तितं स्वशक्त्युचितं दीनादिदानं, अज्ञान्तरे प्रबज्या-ततो विज्ञायास्य निश्चयं साऽपि 'भर्तेदेवता नार्य ' इति वचनमनुस्मरन्ती तदनुगमनविहिताभिछाषा बभूव, अत्र च प्रस्तावे श्रुतो भगवान् महावीरो गुणशिलकचैत्ये समवसृतो धन्येन, शिबिकामधिरुद्य सहात्मीयभार्यया तद्पगमो, यत उक्तम्—" अवश्यं यातारिश्वरतरमुषित्वाऽपि विषयाः, वियोगें को भेदः १ त्यजाति न जाने। यत्त्वय-" मिमान् । त्रजन्तः स्वातन्त्र्यातः प्रसमपरितापाय मनसः, स्वयं त्यक्ता होते रामसुखमनन्तं विद्घति ॥ १॥ " संयोगा विप्रयोगान्ताः, मरणान्तं च जीवितम् ॥ १ ॥ " तस्मादुपरतेच्छेरेव वरमेतत्त्यागो विहितो, न त्यसन्तुष्टानां विहितानिश्चयं विलोक्य पतिं भणितमनया—प्रिय ! परिहासोऽयं मया कृतः तरिक मां त्यक्ता प्रव्रजितुमिन्छसि ? तेनोचे-प्रिये ! सर्वेस्यापि संयोगो वियोगावसानः, तदुक्तम्-" सर्वे क्षयान्ता निचयाः, पतनान्ताः समुच्छ्याः

| वीयां प्रविधो, गतौ मद्रागृहं, न च महावीरागमनश्रवणसंजातहर्षप्रकर्षया भद्रया वधाभः सार्व्ह जिनशालिभद्रदृशेना-चौत्सुक्यन्याकुलत्वेन प्रस्थितया समवसरणभूमि प्रत्याभैज्ञातावेतौ, अप्राप्तमिक्षौ च प्रत्यावृत्तौ दृहशाते भवितन्यताव-शेन द्धिमशितविक्याय नगरप्रविधाभिगौँपवृद्धाभिः, तन्मध्ये वैकस्याः शालिभद्रमाहोक्य सन्तोषपोषसमुन्निख-भोः तपस्मिन् ! यद्यपकुरते तदा गृहाणेदं दाधे, तदनूपयोगपूर्व जयाहासौ, तत्तुष्टाचित्ता गताऽसौ स्वस्थानं, इतराविष प्राप्तौ जिनान्तिकं, कृतेर्यापथप्रतिकमणौ गमनागमनाद्यात्जेचंनािद्पूर्वं स्थितौ क्षणमात्रं, पृष्टं च शालि-भद्रेण—भगवत् । कथं मामच जननीभोंजयिष्यति १, तीर्थकृता न्यगादि—या तुभ्यं दध्यदात् सा तवान्यजन्ममाता, |यतस्त्वं पूर्वभवेऽत्रेव मगघाजनपदे समुपरते स्वभत्तीरे प्रक्षीणे पूर्वसाञ्चिते सक्लेऽपि वसुनि देशान्तरादागत्य शालि-मानबहलपुलकाङ्कितकाययष्टेः समुद् समुद्दपचत द्धिदानाभिलाषः, ततो भणितः सप्रणामपूर्वे शालिभद्रोजनया— ग्राममांश्रेताया अस्या एव धन्याभिधानायाः पुत्रः सङ्गमको नाम वत्सपालको बमूविथ, तेन च कदाचित्त्वज्ञीवेन |है| तत्कत्ते, ततः कृपापरीताचित्तेन तपास्वना—मोः संगमक ! अहमुचारायेष्यामि नमस्कारं भवतः कर्णमूले त्वया||है| |है| तिकत्ते, ततः कृपापरीताचित्तेन तपास्वना—मोः संगमक ! अहमुचारायेतुम् [ अंन्थायं ८५०० ] असावपि प्रकृति-

्रें। निर्वासीतमहाभोगफलकर्मा समुत्पेदे गोमद्रश्रेष्ठिनो भद्रायां भायीयां मुतत्वेन, इदं च भगवता कथ्यमानमाकण्ये

हिते ॥ एवं सुखावळीनां हेतुः खल्वतिथिसंविभागोऽयम् । मोक्षफलः कन्तेन्यो यथा कृतः शालिभद्रेण ॥ १ ॥ है हित श्रीशालिभद्रकथानकं समाप्तमिति ॥ यतनाद्वारमधुनेन्यते—
हित श्रीशालिभद्रकथानकं समाप्तमिति ॥ यतनाद्वारमधुनेन्यते—
हित श्रीशालिभद्रकथानकं समाप्तमिति ॥ यतनाद्वारमधुनेन्यते—
हित श्रीशालिभद्रकथानकं समाप्तमिति ॥ यतनाद्वारमिति कृष्णा ॥ १२५ ॥
हित श्रीशालिभद्रकथानकं समाप्तमित् व्यारस्सऽबलोयणं कुष्णा ॥ १२५ ॥
हित श्रीशालिभद्रकथानकं समाप्तमित् वारस्सऽबलोयणं कुष्णा ॥ १२५ ॥
हित साधुभ्यः तपस्विभ्यः न द्तं ने वितीणं, कल्प्यमिति श्रेषः, कथित् भ केनापि प्रकारेणः भ काहिंगी , ति पाठे कापि देशे काले वा, तत् 'आवकाः ' यथाविस्थितनामानः आद्धाः, तथा च आवकश्चवस्यैवं काहिंगी , काविकश्चवस्येवं व्युत्पत्तिः आवकप्रज्ञत्यादिषु, यथा—" संपत्तदंसणाई पइदियहं जइजणा सुणेई य। सामायारि परमं जो खलु तं कुच्यात्ताः आवकप्रज्ञत्यादिषु, यथा—" अवन्ति यस्य पाणानि, पूर्वेबद्धान्यनेकशः। आवृतश्च व्रतिनित्यं, आवकः सोऽभि-श्वायते ॥ १ ॥ " न भुञ्जन्ते ' नाम्यवहरित्ते, यदुक्कम्—' साहण कप्पणिज्ञं, जं निव दिन्नं कहिंगि किंचि तिहं। श्वायात्रे ॥ १ ॥ " नतु तत्र यामादिक्षेत्रादे। यदि कथिब्रह्मिनो न मवन्ति तदा श्वारा जहुत्तकारी सुसावगा तं न भुजंति ॥ १ ॥ " नतु तत्र यामादिक्षेत्रादे। यदि कथिब्रह्मिनो न मवन्ति तदा श्वारा जहुत्तकारी १ इत्याह—' ग्राप्ते मोजनसमये " जाते भुक्तिप्रस्तावे ' द्वारस्यावलोकनं कुर्यात • ग्रहद्वारसंभुखं पश्येत, श्वायात्ते ।

व्यपदेशश्च मत्सरश्च व्यपदेशमत्सरं, समाहारत्वादेकवचनं, तत्र व्यपदेशो नाम व्याजोत्तिः-परकीयभिदमन्नादिक-||ं वेयं-साधुद्तशेषं आवकैभोंक्तव्यं, साध्वभावे च भोजनवेलायां दिगालोकनं कार्यं, न त्यित्यमेव भोज्यमिति अप्पणा पणमिज्जण पारेइ । असई य सुविहियाणं भुंजइ य कयदिसालोओं ॥ १ ॥ " ति प्रकुतव्रतवतना, भावना ' पिथानं , स्थगनं सिचेतेनेव बीजपूरकफलादिना, साधुदेयभक्तादेरदेयमुद्धयेनोपिर फलादिघरणं, तथा यदीहरयनसरे कश्चित्तपोधनो धर्मबान्धवः समम्येति तदा तस्मै यासदानेनापि मे महती निर्जेरा भवतीत्यभिप्रायवा-निति गर्भार्थः, न चेदमपि गाथाशकलं स्वमनीषया ज्याख्यायते, यदाह धर्मदासगणिः-" पढमं जईण दाऊण मित्येवमदित्सया साधुसमक्षं भणनं, यहा मातुः पित्रादेवी पुण्यं मदीयदानेन भवत्विति भणनं व्यपदेशः, मत्स-'सिचित्ते ' सचेतने बस्तुनि पृथिन्यादौ ' निक्षेपणं ' न्यसनं, साधुदेयभक्तादेरदेयबुद्धया स्थापनमित्यर्थे कालाइक्तमदाणं अइयारे पंच वजेजा।। १२३॥ सिमिते निक्लिवणं पिहणं ववएसमच्छरं चेव । गाथाऽसरार्थः ॥ संप्रत्यस्येवातिचारद्वारगाथोपन्यस्यते— तथा

| इति विकल्पो वा, 'चेव ! ति समुचये, तथा कालस्य प्रस्तुतसाधुभिक्षावेलारूपस्यातिकमः—अदित्सयाऽनागत-साधनसामग्री, नाल्पपुण्यैरवाप्यते ॥ १ ॥ एवं चैतान् ' अतिचारान् ' प्रस्तुतत्रतमालिन्यरूपान् ' पंचे गित पञ्चस-🤻 रस्तु-असहनं साधुभियांश्वायां कृतायां कोपकरणं, तेन रङ्केणापि याचितेनेदं दचम अहं तु किं ततोऽपि न्यूनः ? मोजनपश्चान्रोजनद्वारेणोछङ्चनं काळातिकमस्तेन दानं काळातिकमदानं, अस्मिश्च कियमाणे ग्राहका एव न नित्य ॥ १ ॥ " ' अथक्काति अपस्तावः, अत एवैवसुपदेशः-सत्पात्रं महती श्रद्धा, काले देयं यथोचितम् । धर्म-ह्डियान् 'वजेयेत ! त्यजेत, अतिचारभावना तु यदा अनाभोगादिनाऽतिकमादिना वैतानाचरति तदा अतिचारा दानस्यान्तरायो-विघ्नो दानान्तरायस्तस्य दोषः तद्धेत्वन्तरायकमोंद्यरुक्षणः, अथवा दानविघ्नहेतुः कम्मैंव | मवन्ति, यदुक्तम्—'' काले दिण्णस्त पहेणयस्त अग्घो न तीरए काउं। तस्सेवाथक्कपणामियस्त गेण्हंतया दिने वा परितपइ, किविणताओं भवे मंगों ॥ १२७ ॥ दाणंतरायदोसा न देह दिज्जंतयं च वारेह । अमी, अन्यथा तु मङ्गा एवेति गाथार्थः॥ इतोऽस्यैव मङ्गदारगाथा—

दानान्तरायशब्देनोच्यते, ततः स एव जीवदानाध्यवसायदूषणाद्दोषो दानान्तरायदोषस्तरमात् ' न ददाति ' न $\parallel \mathbb{X}$ | प्यते ' किमेतन्मया दत्तं, बहु या दत्तामित्येवं पश्चाहूयते, कस्मात १–' कुपणत्वात् ' कार्पण्याद्धेतोः, यत्तदोर्नित्य-||﴿ |सम्बन्धाद् य एवं करोति तस्य किमित्याह्-' भवेत् ' जायेत ' मङ्गः ' विनाद्याः, प्रकान्तव्रतस्येति गम्यमिति ||﴿ || प्रयन्छति, स्वीकृतेऽप्यतिथिसंविभागव्रत इति गम्यते, 'दीयमानं 'दानयोग्यमन्नादि साध्यादीनां वितीयभाणम्, ||﴿ धनं लब्धारो धन्याः-समृद्धिमन्तः, 'च' समुच्चेयं, स चात्रे योज्यः, न केवलं धन्याः, 'पुण्यवन्तक्ष ग अन्येन हष्ट्रेति शेषः, वाशब्दो विकल्पार्थः, 'वारयति ' निषेधयति, ' द्ते ' वितीणें साति वा पूर्ववत् ' परित-सुक्वतिनश्च ते इतिशेषः, तथा 'तेषां ' प्राणिनां ' सफलं च ' सप्रयोजनं च 'जीवितं' असवो ' लोके ' जगति, ये |इति तत्सम्बन्धादेव गम्यं, ये ' श्रेयांस इव ' बाहुबलिपौत्रक इव दान ' भक्त्या ' भावेन ' ददित ' दिशानित घण्णा य पुण्णवंता तेसि सफलं च जीवियं लोए। सेब्बंसी इव दाणं भतीए देति पत्तेस ॥ १२८ ॥ ||गाथार्थः ॥ भावनाऽधुनोच्यते—

🌹। महसाद् वियुज्यमानमलम् । क्रेयांसेनायोजितमपत्र्यदाधकं विराजन्तम् ॥ १ ॥ राजा तु दिन्यपुरुषं स्वप्नेऽद्राक्षीदरि- 📳 है स्वप्नार्थमजाननो जिस्ताननो यथा किमपि ॥ ३ ॥ कत्याणमहो १ अविता अयांसस्याधिकं ततः सर्वे । सं सं 🎙 प्रबल्सेन्यैः। युद्धे परिभूतमथ श्रेयांसवितीर्णसाहाय्यम् ॥ २ ॥ राजुतति जितवन्तं प्रातः सर्वेऽपि सद्ति संमिलिताः। तिस्यामेव वेलायां तत्र वास्तव्यस्तियेव मुनुष्टिलेषी मोमप्रमन्त्यस्त स्वपं दृष्टवन्ती, तत्र—श्रेष्ठी हिनकरित्वं ग्रिम- । ं । हास्याप्रमुतेन स्वमो हर्षो, यथा—मयासुरशेलः स्यामायमानः सत् अमृतकलकीराभिष्कोऽधिकतरं द्रीपितुमारेभे, इतस्र 🖟 🎳 । पात्रेषु भ संसारगत्तीतिपतज्ञन्तुजातमात्मानं च जिनवजनयथाविस्थितानुष्ठात्रितया पानित—रक्षन्तीति पात्राणि—साधव- 🕍। 🐉 | सोध्वति गाथाऽक्षरार्थः, मावार्थरत् कथानकात्ममाध्यम्यः नजेनम् ं (ड्यळह्मीसमुचितसमस्तशस्तळक्षणश्रेयांसः श्रेयांसनामाङ्गो युवराजो बभुध, तेन च कदाचिद्रजन्याश्वरमयामे मुख- 🖟 | मोमप्रभो नाम नरपतिरासीत, तस्य चातिशायिरूपळावण्यसीभाग्यादिगुणगणावासकीनिंतिस्तरो विस्तरदमन्दरा- तिकनीतेः श्रीमदादितिर्थिक्तस्य सुनन्दादेव्याश्र पौतः स्विपृतितिर्वितिर्णितस्राशिलागजधानीनायकस्य बाहुबलिनः पुतः । भारतवर्षमध्यखण्डालङ्कारभूते गजपुराभिधानपत्तने सप्तमकुलक्तरनाभिमकदेव्योसतनुजस्य प्रथमवर्तितसकल-

स्वकीयं 🎼 | निजिपतृपितामहमादितीर्थकरं संवत्सरोपवासशोषितशरीरं वृषभरवामिनम्, एवैविधाकृतिरन्यत्रापि मया दृष्टपुत्रो काचिद् | प्रवमीहापोहमागैणापरायणस्योदपादि जातिस्मरणम्, अजनि च क्षणमात्रं मूर्छो, सकपुरचन्दनरसाद्यमिषिक्तस्य व्यज-| | | नादिवातवीजितस्य च संपन्ना चेतना, ततः प्रासादाद्वतीणैः प्राङ्गणभुवम्, अत्रान्तरे भगवानिष समागतस्त-🎒 मिह्वाकुकुलातिलकं मिक्षादानानमिज्ञलेकेन कन्याघनादिभिगृहे गृहे निमन्त्र्यमाणं गोचरचर्यया नगरमध्यमागिच्छन्तं त्रीयमन्दिरद्वारम्, इतश्च समानीताः कैश्चिदिक्षुरसमंपूर्णाः कुम्भा ढीकनीयकृते, समर्पिताः कुमारस्य, तेनाप्यादायैककलक्षं जनमध्यातस्वहस्तयुगलेन घन्योऽहं यस्यैतावती समग्राऽपि सामग्री संमिलिता, यतः—"क ग्रासस्तीर्थनाथोऽर्थीं, सत्पा-| शाधिपतिर्गेहम् १ । क वा प्रामृतमायातो, देय इक्षुरसोऽनवः १ ॥ १ ॥ उक्ष्रकास कथं वा मे, भक्तिरवातिनिर्मेला १ । ॥ अहो । सत्युण्ययोगेन, सोऽयं त्रितयमीलकः ॥ १ ॥ " इत्यादि चिन्तयता प्रणम्य तीर्थकरमवादि—यथा भगवन् । ॥ उपादीयतामयं सर्वेदोषविश्व । मगवन् । ,∥उपादीयतामयं सर्वेदोषविशुद्धो ममातुत्रहानिमित्तमिक्षुरसो यद्युपकुरुते, परमेश्वरेण च विहितद्रव्याद्युपयोगेनातुत्सुक-समारूढः भगवन्त 🕷 स्थानं जग्मुध्रीतमन्तरतेन वचनेन ॥ ८ ॥ श्रेयांसकुमारोऽपि राजसभातः समागतः चक्षरतावहद्श ||सिंसभीमकं प्रासादं, तत्र गवाक्षगतो यावदाक्षिपाहिष्र

पृष्टवांश्र श्रेयांसं-कथं भवता विज्ञातोऽयं पारमेश्वरः पारणकविधिः १, श्रेयांस उवाच—जातिरमरणेन, जनो व्याजहार-कीहशमिदं जातिस्मरणं 1, कथं चैतेन विदितोऽयं प्रकारः १, तेनोक्तं-जातिस्मरणं तावन्मतिज्ञानविशेषः, अनेन च निपातिताऽर्देत्रयोद्शकोटीप्रमाणा स्वप्रभाजालप्रकाशितदिगन्तरा रत्नवृष्टिः, उद्घुष्टं जयजयारवोन्मिश्रमहो । सुदान-रैंगगनवर्तिभित्त्रिद्शादिभिर्मुमुचे समं गन्धोद्केन पञ्चवणों वृन्तस्थायी कुमुमवर्षः, समाहताः सजलजलघरो-महो सुदानमितिवचनम्, अवतीणोः श्रेयांसगृहाङ्गणमेव केचिद् घुसदः, संप्राप्तो विस्मितमना अन्योऽपि लोकः, नीहारो लक्षो नच मांसचक्षुषाऽमुष्यः। निःश्वासः फुछोत्पलममानगन्योऽतिरमणीयः॥२॥ आर्रेमश्वावसरे हर्षभरिमभे-दारगजिंतानुकारिनिजध्वानबधिरितभुवनविवरा दुन्दुभयः, कृतः पवनविछुलितध्वजाञ्चलचञ्चलश्चेलोत्सेपः, 📗 मानसेन मैनस्थितेनैव प्रसारितः पाणिपुटः, पर्यस्तः श्रेयांसेन तत्रेक्षुरसः, स्वामिनस्त्विचन्त्यतीर्थकरनामकमोत्तमा-📗 वेन करपुटक्षिप्यमाणेक्षुरसस्य शिखेव ववृधे, न त्वघो बिन्दुरपि पपात, तदुपयोगेन समाश्वस्तशरीरो बभूव देहः प्ररेदामयविवर्जितो नीरजा सुरभिगन्यः । गोक्षीरसमं रुधिरं निविश्रसुघासितं मांसम् ॥ १॥ आहारो 🖔 संबत्सरानश्नोपतप्तकायरतीर्थकरो, न चाल्डस्यत केनाप्याहारयज्ञसौ, यतो जन्मप्रभृत्येवेते गुणारतिर्थिकृतां, यथा—

बुधा च देवी तस्याह्मभवं तथा कथ्यामि, ततः पूर्वभवे ह्यास्मिन् घातकीखण्डद्वीपान्तर्वर्तिपूर्वविदेह्यरुङ्कारभूते कि सकरूमङ्कलाल्ये मङ्गलावतीविजये निन्यामनास्त्रि यामे वास्तव्यस्यैकस्य द्विद्कुद्धम्विनो नागिलाख्यगृहपतेनीग्रभी- कि मार्यायाः सुरुक्षणासुमङ्गलादीनां वण्णां द्विद्वणामुपरि पुरोपाजितोजितद्दीभाग्यसंभारवरोन सकरूर्यापि स्वजनपि- कि मार्यायाः सुरुक्षणासुमङ्गलादीनां वण्णां द्विद्वणामुपरि पुरोपाजितोजितद्दीभाग्यसंभारवरोन सकरूर्यापि स्वजनपि- कि कदाचित्कास्मि- कि कि जिद्दुत्सवे घनात्र्यलोकिस्मिन् नानाविद्यमस्यहस्तानव्योक्य तया ययाचे निजजननी—यथा ममापि किमपि मोद्दकादि कि मस्य मस्यं प्रयच्छ येनाहमप्येतैनेगरबालकैः सहाभिरमे, ततो मात्रा सकोपं त्रिवस्तिराङ्गितरङ्गितरह्मित्रां यद्याखेनी कि विरच्यहत्या च कपोल्डदेशे पाणिना निष्काशिता सा गृहाद्, उक्ता च—कात्र त्वद्योग्यं निराह्मे प्रस्यमस्ति।, यद्यखिनी कि त्वमस्य तदा व्यान्यानि मस्यमस्ताने तह्याने प्राप्तीष नानाविद्यानि मस्यमस्तान्ति व खादित्वा पितामहस्य जीव ईशानकर्पे लिलताङ्गनामा देव आसीत, तस्य च स्वयंत्रमाभिघाना देवी परमप्रेमपात्रं कलत्रमहमभूनं, 約 त्वमस्य तदाबजाम्बरतिळकं पर्वतं, येन मनोरमाभिधाने तदुवाने प्राप्नोषि नानाविधानि भक्ष्यफलानि, तानि च खादित्वा 🕌 👸 रमस्व स्वेच्छ्या, न चागन्तव्यं मदीयगृहसंमुखं, यद्यायासि तदा तथा करिष्यामि यथा न भविष्यसि, एवं च साक्रोशमसौ 

स्रोग्गनाह्दगणिमित्र मातुमुचतमम्बरितष्टकाभिधानं पत्रेतं, तिसिश्च हृष्टा मनोरमांबानवांत्तिर्धानकरफल्जन्याद्दानमन- भू कलोकं स्वयंपाकपितितस्वादुफ्लिनिकरमादाय साऽपि भाक्षितवती, रमणीयतया च गिरेः संचरन्ती सह जनेन तांरतानुद्दे- कलोकं स्वयंपाकपितितस्वादुफ्लिनिकरमादाय साऽपि भाक्षितवती, रमणीयत्य प्रवास साऽपि यावनं प्रदेशं तावद्दशीपितितानां के वानश्रोषीत कस्यापि श्वातिमनोहरं शब्दं, तदनुसारप्रवृत्तजनेन सार्व्ध कानविद्धादीनामप्रे धमेकथां कुर्वाणं चतुदंशपूर्वविदं ज्ञानचतुष्ट्यविज्ञातप्रत्यक्षत्रस्तुविस्तरं चारुतपरिवारं युगन्ध- क्ष्मित्रानं सिंदे ततः साऽपि समं तेन होकेन प्रणिपद्य मगवन्तं निषण्णा ततो नातिदूरदेशे, श्वता जीवानं बन्धमी- क्षि सादिदेशना, कथान्तरे च पप्रच्छेषा तं महामुनि-कि मत्तोऽपि केऽपि जीवाः सन्ति दुखिनः १, सुरिणाऽभ्यधायि-भद्रे। क्षिह्शं ते दुःखं १, यतस्वं शृणोषि शुभाशुमान् शब्दात् पश्यितिकक्षायमधुरादिरसिवशेषात् स्प्रशसीष्टानिष्टानेकशो क्षे अनेकविधगन्धात् आस्वादयसि मनौज्ञामनौज्ञात् कट्रातिककषायमधुरादिरसविशेषात् स्पृश्चासीष्टानिष्टाननेकशो विचित्रस्पर्शान्, विद्यते च भवत्याः शीतोष्णक्षुचादिदुःखस्य कोऽपि कियानपि प्रतीकारः, स्वपिषि च त्वमात्मीयानिद्या, , स्रेरीगनाङ्गणमिय मातुमुचतमम्बरतिलकाभिधानं पर्शतं, तास्मिश्च दृष्टा मनौरमाचानवर्तितरुनिकरफलान्याद्दानमने-है निद्धांटिता हदन्ती निःमृता गेहात, दद्यी चाम्बरतिलकपर्वताभिमुखं ब्रजन्तमनेकलोकं, जगाम तेनेव सह सा तं प्रदेशं, 🦹 ततोऽसौ विलोकयामास तत्रानेकविधफलमरावनम्रपादपाकुलं गृहं शकुनिसाथौनामावासभि मृगादीनामत्युचिशि-

ताः प्रभूतकालेनापि कः शक्तो व्यावर्णितुं १, अपंर च—ये त्वतो हीनतरा बन्धनादिपतिताः परवशाः हि शारीरमानसानि दुःखशतसहस्राणि मनुष्या अपि वेद्यन्ते तानपि पश्य तावत त्वदेपक्षया कि दुःखमनुभवन्ति १, हि ततस्तया प्रणामपूर्वमभाणि-भगवन् । अवितर्थमिदं यत्त्वयोक्तं, कवलमस्य दुःखस्य प्रतीकारभूतमनुरूपं मधोग्यताया हि । ममाप्युपदिश किमपि धर्मोनुष्ठानं यदासेन्याहं जन्मान्तरेऽपि नैवंविधदुःखभागिनी भवामि, ततो निवेदितानि 🕷 नारकाः, येऽमी तिर्यञ्चरतेऽपि वराकाः स्वपक्षपरपक्षोपजायमानाभिघाताः शीतोष्णक्षारिपासादिवेदना या अनुभवन्ति 🕌 ||अ||| कदाचिद्त्यन्तान्धकारेऽपि ज्योतिःप्रकारोन करोषि च स्वकायाणि, दुःखिनस्तु तेऽत्र संसारे ये सततमेव संपद्यमा-मिव गृहं, तत्रस्था च पालयति व्रतानि, क्रमेण तारुण्यमारूढा दौर्भाग्यदोषेण न केनापि परिणीता, षष्ठाष्टमादितपो-

📳 अन्यद्रा च सकलशाक्तिविकलमालोच्यात्मश्रीरं विधिविहितभक्तपरियागा पूर्वोदितललिताङ्गकदेवेन स्वायुष्कक्ष- 🕦 तिसन्नेवेशानकरपे श्रीप्रमे विमाने तस्यैव देवस्यायमहिषी स्वयंप्रमामिधाना देवीत्वेन, अन्तमुद्दनिमात्रेणैव सर्वे- कि पर्वाप्तिमः पर्याप्ता मवप्रत्ययावधिज्ञानविदिनपूर्वभवन्यतिकरा समं लिखताङ्कद्वेनावतिर्थे तमेवाम्बरतिलकपर्वते मनोरमोद्यानसमवसृतं समभिवन्द युगन्धरगुरुमुपद्श्यं तद्त्रतो भक्तिभरनिभेरं नाट्यविधि पुनः स्वविमानं गता कि |कि दिव्यकाममोगान् सुचिरमासिषेवे, अन्यदा च प्रम्लानमाल्यमालमधोमुखनयनयुगलमालोक्य किमपि ध्यायन्तं लिले- 🖟 🖔 ताङ्गकदेवमाभिहितमनया—प्राणेश ! किमच विमनस्कस्त्वमीह्यसे१, तेनोदितं—प्रिये ! मे स्तोकावशेषमायुः, समासन्नी- 🕅 अस्तस्त्वया सह विप्रयोगः ततस्तस्या आपि तहःस्वहःस्विनायाः कहात्मिलिप पत्रज्ञाना जहाश्यापाद्धाः ततस्तस्या आपि तहःस्वहःस्विनायाः कहात्मिलिप पत्रज्ञानात् जहाश्यापाद्धाः 🎙 भृतस्त्वया सह विप्रयोगः, ततस्तस्या अपि तहुःखदुःखितायाः कृद्गाचिद्गि पश्यन्त्या एव नन्दीश्वरयात्राप्रस्थितः प्रधान- 🕌 🖔 विशेषशोषितशरीरा, तत एव निरन्तरस्वपित्वितीर्थमाणश्रासाच्छाद्नमात्रेणैव सन्तुष्टा निनाथ प्रभूतकाले, 📳 यप्रच्युतायां स्वर्गेलोकात स्वकीयदेव्यां स्वयंप्रभाऽभिधानायां तत्स्थानेऽन्यां चिकधिणाऽवतीणेन मन्येलोकं रात्री 🖟

| होमानेन अजक्रद्वेपथ एव पटुपवनविष्यापितः प्रदीप इव प्रख्यमुपगतो लिलताङ्कदेवः। ततश्च्यत इहैव जम्मू-| होमानेन अजक्रद्वेपथ एव पटुपवनविष्यापितः प्रदीप इव प्रख्यमुपगतो लिलताङ्कदेवः। ततश्च्यत इहैव जम्मू-| होमाने प्रविविद्दे समुद्रासन्तप्रुष्कळावतीविजये छोहागैळनगरस्वामिनः सुवर्णजङ्कामिनानरपोर्छेश्मीवर्या मार्थाया | होमान रिनम्प्रा-| होमान प्रतिम्प्रा-| होमान प्रतिम्प्रा-| होमान प्रतिम्प्रा-| होमान प्रतिम्प्रा-| होमान प्रतिम्प्रा-| होमान प्रतिम्प्र-| होमान प्रतिम्प्र-| होमान प्रतिम्प्र-| होमान प्रतिम्प्र-| होमान हामान हामा ||| राक्षिताऽस्या वागिरयादि प्रलपन्तः कारयामामुमेन्त्रयन्त्रादीन्, न च मुमोच मुकतामसौ, अन्यदा च मण्डियित्री

|क| प्रद्य्वेमाने ते चित्रपटे झागिति जातजातिस्मरणो व्याजहार—नन्वहं स लिलताङ्गको यस्येतचरितमालिखितं ||ज| हिंचते, तत्कथय केनेदं लिखितं १, न खलु स्वयंप्रमां देवीं विमुच्यान्योऽस्याधेस्यामिज्ञः, तहर्शयत ममेदानीं तां, हिं 🎙 कार्थसिन्दः, किन्तूपायेन, तत्साधु कुतं भवत्या यदिदं मम निवेदितं, तथा करोमि संप्रति यथाऽ-||🖑 १ ततस्तृष्ट्याऽम्बधाञ्योन्तं—कुमार । थेषा तत्र पितृष्वसुद्वेहिता श्रीमती सा स्वयंत्रमा तयेदमालेखितं, तचावद्दं राज्ञः अन्यद्। च लोहार्गेलपुरात समाजगाम केनापि प्रयोजनेन तत्र वज्जजङ्किमारः, स चालोक्य तया श्रीमत्यम्बधाज्या 🏴 लोकच्यवनावसानं सविस्तरं तचिरितं, तदनन्तरं यः कोऽपि राजपुत्रादिस्तत्रायाति स्म तस्य दर्शयामासोते तं पटं, 📙 । निरंजैव तव प्रिययोगो भवति, ततोऽनया कारितो महांश्रित्रपटो, लेखितं तत्र यथा कथितं धातकीखण्डप्रमृति देव-॥ | दहनदंद्ह्यमानमात्मानं निजीवमिव कलयामि, तेन मौतमात्मन्य स्थिताऽस्मि, तयाऽमाणि—पुत्रि । न मौनावस्थानेन 🛮 कारणं, तथाहि—मम जातिस्मरणमुद्पादि, तेन पूर्वभवकान्तो ललिताङ्ककदेवो मया स्मृतः, तं च स्मृत्वा तदियोग-|| कदाचिन्ममापि शक्तिभेवति तत्मिद्धे, अज्ञाते बस्तुनि कीदृशमुपचारं चिन्तयामि १, तयाऽवाचि—मातः ! अस्ति || धात्री रहस्ये तामबोचद्-वत्से ! यदि कारणेन केनापि मूकत्वमवलम्ब्य व्यवस्थिता तदा निवेद्य ममाये, मा

हैं। संभारमनुभवतोस्तयोरितजग्मुः कियन्तोऽपि वासराः, वैरसेनचकी च लोकान्तिकदेवप्रतिष्योधितः सांवर्सिरकमहादा- है। विक्रान्तोऽपि वासराः, वेरसेनचकी च लोकान्तिष्यं प्रवर्त्तयामास, वज्रजद्भस्य कि नपूर्व उयेष्ठपुत्रं पुष्कल्पालं राज्ये निवेद्याङ्गीकृतत्त्रं हित्यान्ताः, इत्य्य-कदाचित्युष्कल्पालस्य विसंवदिताः केचित्सामन्ताः, हित्यः विक्रान्तिन विभिन्नदिताः केचित्सामन्ताः, हित्यः प्रकल्पालेन वज्रजङ्खस्य दूतः प्रहितो यथा भवता श्रीमतीसमेतेन शीघमागन्तव्यं, तदनन्तरं सोऽपि हि विक्राद्यगम्य प्रचुरतरस्कन्यावारसहितः स्वपुत्रं नगरे संस्थाप्य प्रतस्थे। समं श्रीमत्या तद्दाममुखं, तदनन्तरं स्पतिः हि विक्राद्यगम्य प्रचारवारमहितः स्वपुत्रं नगरे संस्थाप्य प्रतस्थे। यथाऽत्र हाशिविषाः सप्तैः हि 🕷 | निवेद्योमयन्यतिकरं महाविभूत्या पाणित्राहणपूर्वं संघटयामास कुमारेण सममेतां, विसृष्टा चोत्कृष्टसन्मानेन पितृभ्यां, |क्ष्म|कथयामि तावत्प्रतीक्षस्व, मा दूरमुन्मनीमूः, एतदुक्त्वा गताऽसौ श्रीमतीसमीपम्, अचकथद्मुष्यास्तद्वतान्तं, पश्चादाज्ञो ||श्र|| |श्र|| विवेतात्मात्मातिकः 🛮 \end{vmatrix} अन्यदा सार्द निजभन्नी ययो लोहागेलनगर, तत्र सुकृतानुभावसंपद्यमानसमीहितार्थसार्थयोक्षिवर्गसारं विषयसुक्त-

📳 विश्वानतः तत्र, विषष्ट्रपविद्वलितचेतनश्च तत्सिहित एव प्राप्तः पञ्चलं, समुत्पन्नस्त्रिपल्योपमायुष्क उत्तरकुरपु सहैव तया 🛦 |हुँ | नित्तनुतेन निजनगरान्त्रिगेतयोः वित्रोद्देनसन्मानादिना वर्शाकृत्य सत्यवमे प्रयुक्तरतदागमनकाले तद्वासगृहे शिवघुणः, एनं च व्यतिकरमजानाने व्यजङ्गः समं श्रीमत्याऽतिकाले प्रदेषे विसृष्टपरिजनोऽन्तुसम्त् साधुगुणात् भे गुत्मक्रीकृत्य निःस्पृहमानसा इत्यं विद्यत्त्याम इति प्योत्योचयन्मुहुर्मुहुर्दत्तप्रयाणकः क्रमेण प्राप्तः स्वनगरं, इतश्च 🎉 तयोरेव महातपार्श्वनोग्रेणाननुधिनतयत् अहो महानुमावावेती मद्भातिरो वयमिष कदा विमुच्य राज्यविस्तरमेनां मुनि-अ प्रवरसाष्ट्रपरिवारी, यो च वासभवनमविकलतपोलक्ष्म्याः आश्रयः प्रसन्नतायाः स्थानं सौम्यताग्रुणस्य, वतन्दे च है। सम्परिवारो भावसार, भिक्षावेळायां च विद्यान्द्रान्नपानादिभिः प्रतिलाभयामास स्वावासमायाती, मध्यन्द्रिनावसाने च म्नगानां द्राधिवषं, तत्र श्रुत्वा वज्जव्हुश्रितस्तेनेव पथा, दृद्रते तत्रावासितो सागरसेनमुनिसेनानगरी निजन्नातरी 

पल्योपममात्रं चायुः, तत्क्षये च वप्रावतीविजयवर्त्तिन्यां प्रमङ्करामिधानपुर्यो वज्रजङ्घजीवः सुविधिनाम्नो 🐞 विद्यस्याङ्गजोऽभयघोषाभिधानोऽजनि, श्रीमतीजविरतु श्रेष्ठितनयः केशवनामा संजातः, तत्रापि 🔞 वस्याङ्गजोऽभयघोषाभिधानोऽजनि, श्रीमतीजविरतु श्रेष्ठितनयः केशवनामा संजातः, तत्राध्याद्यप्रिसार्थवाहपुत्रा 🔞 वस्युः, ते च कदाचिदेकस्य क्रमिकुष्ठदोषोपद्रुतस्य महामुनेः कियां कृत्वा तन्मूलपुण्योपाजनिन पश्चिमययोविराचित- 📚 श्रामण्यानुभावेन च बद्धदेवायुषो मृत्याऽन्यतकत्प इन्द्रसामानिकाः सुरा उत्पन्नाः, तत्र-ज्यतोऽभयघोषजीव 🐉 इहैच जम्बूद्दीपे पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिण्यां नगयीं वैरसेनराजस्य धारिणीदेच्या वज्जनामनामा सूग्जः संजातः, 🗳 स च कालक्रमेण चन्नी संपन्नः, इत्तेऽपि वैरसेनस्य सूनवः केशववजोः क्रमेण बाहुसुबाहुपठिमहापिठनामानो 🗳 माण्डलिका राजानो जाज्ञिरे, वैरसेनोऽपि प्रतिपन्नदक्षि वज्जनाभस्य चन्नोरपिकाले केवल्ज्ञानमवाप्य धमेतीथं 🗳 प्रवर्तितवान्, केशवजीवरतु वज्जनाभचाकणः साराथिबंभूव, केनापि कालेन सोऽपि समं तैश्रतुर्भिभातिभः सारिथना 🗳 | च भगवतो वैरसेनतिर्थिकरस्य स्विपितुरन्तिके दीक्षां प्रपेदे, तेषां च मध्ये वज्रनामश्रत्वदेशपूर्वधर इतरे चैकादशाङ्ग-| विद आसन्, प्रभूतकालं च श्रामण्यं परिपात्याराधितसमाधिमरणा उत्पेदिरे च संवेऽपि सवर्थिसिद्धे महाविमाने

मिं सं, अयांसोऽपि च मक्त्या यत्र प्रतिलामितो भगवात् मा क्रिक्पीद्त जनः पदानि तातस्य निजकपादाभ्या-प्रमृतिजीवास्तु क्रमेण तस्येत्र भरते बृष्टित्रक्तियाद्यीसन्तरीभावेन जाताः, सारिष्जनित्तत्वहं श्रेयांसः समजाने, तहेत्रमहो भी अभृतिजीवास्तु क्रमेण तस्येत्र भरते बृष्टित्रक्तियाद्यीयन्तरीभावेन जाताः, सारिष्यतिव्ययेष वद्यनामो भारतकेत्रे तीर्थकरो भी अभे व तस्तमीय यथेष वद्यनामो भारतकेत्रे तीर्थकरो भी अभे व तस्तमीय भवान्तरस्मरणं नासीय, अर्च भी अभिकः, केत्रकमेतावान्त दिनानि भवान्तरस्मरणं नासीय, अर्च भी भिवण्यति, जातश्च तदा तद्दितकप्रजनितेनेष दानादिविधः, केत्रकमेतावान्त दिनानि भवान्तरस्मरणं नासीय, अर्च भी भिवण्यति, जातश्च तदा तद्दितकप्रजनितेनेष दानादिविधः, केत्रकमेतावान्त दिनानि भवान्तरस्मरणं नासीय, है। हो ह्यायमाणमूनैं तातस्य पारणकविधापनेन कमेशजुविजये साहाय्यक्रणकिमिते, एतचाक्ष्ये जनोऽभिवन्य तं स्थानमुपगतिः भी है। त परमेश्वरावलोकनोपजातजातिसमरणस्य संबीमदं मे प्रकटमभूत, ततः कारितो मया भगवानेत्रं पारणकं, येऽपि सुरती- है। । (जादेस्वमा अस्मदादिह्याः समागतेन मरिपत्रा विचारियतुमुपकानतासीपां मध्ये तदेव पारमार्थिकं फलं यत्मवंतमरान्यान हियतिस्तत्र त्रयाक्षित्रात्मागरोपमाणि, तत्स्रये च प्रथमं वजनामजीवोऽजनि नामिक्रलकस्मुतत्वेन, वाह-

🎙 जनोऽपि च यत्र जिनः पारणं चक्रे तत्र तथाविधपीठं विधाच्य सन्ध्यात्रयेऽपि पूजयति, कालेन स्थातिमगात तत्ते 🤚

ं। तिति तत्र विवयरत्नेः सत्पीठे कारयामास, पृष्ट्य जनेनोने—नन्विद्मादिक्समण्डले, तद्तत्र क्तवगृहेपु ।

अ हादित्यमण्डलकं, क्रेयांसः पात्रदानातुभावसंपद्यमानोत्तरोत्तरकल्याणकलापः सुनिरमनुभूयमांसारिकमुखं भगवत । अ हादित्यमण्डलकं, क्रेयांसः पात्रदानातुभावसंपद्यमानोत्तरोत्तरकल्याणकलापः सुनिरमनुभूयमांसारिकमुखं भगवत ।

जिनभवनादिषु संरतियते—स्वापार्थं वितन्यते इति संरतारः—कुशकम्बल्यादिरूपरतत्प्रधाना दीक्षा—सर्वसंयमोपादानेन चित्ताशरस्तुण्डमुण्डनं संस्तारदीक्षा, प्रत्युपेक्षणादिक्रियाकलापासमथैस्य अन्तः सर्वेसावद्यनिवृत्तिप्रतिज्ञाऽध्यवसायेन विहाय व्याख्यातं नविभिरापे द्रारेरातिथिसंविभागव्रतं, तद्रवाख्यानाच समाप्तानि चत्वारि शिक्षापदानि, तत्समाप्ती द्राद-ं जिणमवणाइस े संथार दिक्ख १ ति जिनमवनम्—अहेदाश्रयः आदिश्व्दाज्जिनजन्मभुम्यादिग्रहस्तेषु आदित्धिकरस्य जातायां केवळज्ञानोत्पचौ भगवत्समीप एव गृहीतव्रतः परिपालयन्निरतिचारं श्रामण्यं क्षपक-प्रकृतद्वारगाथाभावार्थस्त्वयं—यथा श्रेयांसेन भावनासारं पात्रदानमनुष्ठितं तथाऽन्येनाप्यनुष्ठेयािमति अणिक्रमेण विघाय घनघातिकमक्षयमुत्पाटिताविमलकेवलज्ञानः कालकमेण क्षापितभवोपप्रााहिकमंचतुष्को शापि ब्रतानि भणितानि, सम्प्रति संलेखना नवभिद्दारिबंचिति प्रथमद्दारेण तावद्भिधीयते— जिणभवणाइसु संथार दिन्ख निज्जावयाओं अडयाला पियधम्माइसमेया, चउरंगाराहओं मरणे ॥ १२९ ॥ श्रीरं गतो मोक्षम् ॥ इति श्रेयांसकथानकं समाप्तम् ॥

होऽनशनादि वाऽङ्गीकार्थे, इह चानशनस्य नियमात्तप्रतिकमेत्वादेतदङ्गीकरण एव विशेषविधमाह—' निज्ञावया 🎙 बहिस्तु रजोहरणमुखाननतकादिसाधुवेषघारणेन संस्तारकेऽवस्थानमित्यर्थः, सा ग्राह्येति शेषः, तथा चीक्तम्—"धर्मावर्यक" 🚶 🀉 तदलामे गृहेष्वेवारण्ये जन्तुविवजिते ॥ र ॥ " इति उपलक्षणं चेयमनशनादेः, ततो जिनभवनादी मंस्तारदीक्षाय-🦉 हानौ वा, मरणे वाऽप्युपस्थिते । मंत्रिष्य तपसाऽऽत्मानं, संयमं प्रतिपद्यते ॥१॥ अहेतां जन्मनिर्वाणंचैत्यस्थाने प्रतिश्यये ।

अष्टिभरधिकाः चत्वारिशद्ष्यचत्वारिशत, कायी इति शेषः, किरूपा एते कायीः १ इत्याह- प्रियधमीदिसमेताः " । अड्याल , ति निर्यापयन्ति—अनशानिनं मुखे स्थापयन्तीति निर्यापकाः—प्रतिचारकाः ' तु ' पुनर्थे, कियन्ताः १

🌹 हिडा ॥ ३ ॥ " तत्र येऽनशानिनमुद्दत्तैयानि परावत्त्र्यानि च ते चत्वारः 'उन्जन । निर्हेधाः, ये 🔻 समत्या १२ य ॥ र ॥ एष्टिंत तु पयाणं चडक्कमेणं गुणिज्जमाणाणं । निज्जानमाण संखा होइ जहासमयाणे-🕮 १ दार २ संथार ३ कहम ८ वाई ५ य अस्मादारीते । ६ भने ७ पाण ८ वियारे ९-१० कहम ११ दिसा जे 🎙 ' पासत्थोसञ्जुसीलठाणपरिवाज्जिया उ गुणजुता । पियधम्मवज्जभीरू अहयालीसं ठु निज्जवगा ॥ १ ॥ उन्त्रत मावप्रधानत्वान्निदेशस्य प्रियधमेत्वादिमिगुजैः समेता—युक्ताः, आदिशन्दाद् ह्हधमेत्वाद्यो गृह्यन्ते, तथा चोक्तं-

| उचारपरिष्ठापकाः ९, प्रश्रवणपरिष्ठापकाश्च १०, ' कहग ' चि बहिधंमैकथकाः ११, ' दिसा जे समत्या य ' चि | दिशासु पूर्वाचासु चतमूण्वपि ये समर्थाः सहस्रयोधिप्रभृतयः, एकैकसङ्ख्यया क्षुद्रोपद्रवनिवारणाय धियन्ते तेऽनैनेव | सिचिताः १२, अत्र चेके मूर्य एवमाचक्षते-उचारप्रश्रवणयोहधारप्येके परिष्ठापका इति चत्वार एवामी, तन्मतेन दिशासु | प्राप्तेक द्वौ द्वौ द्रष्टव्याविति न यथोक्तसङ्ख्याबाधिति, अयेतावन्त एते कस्याचित्र मविष्यन्ति तर्छोकेकहान्याऽपिते कर्तव्या 🎻 अग्रहारमूले ये तिष्ठन्ति ६, ' भत्ते १ ति तदुचितमक्तानयनयोग्याः ७, ' पाण ' ति पानानयनयोग्याः ८, 'वियार' ति अपार्यन्तरद्वारमुळे तिष्ठन्ति तेऽपि चतुःसद्ध्याः ' दार ' नि हितीयपदेन सूचिताः २, एवं ' संथार ' नि संस्तारकर्तारः १, ' कहग ' नि तस्यैव विदित्यस्तुतत्त्वस्यापि धर्मकथकाः ४, ' वाइय ' नि वादिनः ५ ' अग्गदारंमि ' नि

क 'आवीड़ १ ओहि २ आंतिय ३ वत्वायमरणं ४ वसट्टमरणं ५ च। अंतोसछं ६ तन्मव ७ बालं ८ तह पंडियं ९ हैं मिसं १०॥ १॥ छउमत्थमरण ११ केवाले १२ वेहाणस १३ गन्दपट्टमरणं १८ च। मरणं भन्तपरिण्णा १५ के इंगिणा १६ पाओवगमणं १७ च॥ २.॥ 'आवीइ ' नि वीचिः-विच्छेदो न विद्यते वीचिः यत्र तदवीचि तच के इंगिणा १६ पाओवगमणं १७ च॥ २.॥ 'आवीइ ' नि वीचिः-विच्छेदो न विद्यते वीचिः यत्र तदवीचि तच के इंगिणा १६ पाओवगमणं १७ च॥ २.॥ 'आवीइ ' नि वीचिः-विच्छेदो न विद्यते वीचिः वीचानामुत्पित्तमयादार-म्यानुक्षणानुभवनेन निजनिजायुःकमेद्छिकपरिशटनरूपं, 'ओहिं'ति अवधिः—मर्यादा द्रज्यादिरूपा तेन मरणमवधि- 🅍 , मरणं, यन्नारकादिभवनिबन्धनायुःकमेद्छिकाद्यनुमवनपूर्वकं मृतस्य भ्योऽपि भवान्तरवर्तिनस्तद्नुभवपुरस्तरं मरणं 👺 भ मरणं, यन्नारकादिभवनिबन्धनायुःकमेद्दिकाधनुभवनपूर्वेकं मृतस्य भ्योऽपि भवन्तरवांचिनस्तद्नुभवपुरस्तर् मरण क्षे तह्रव्यावधिमरणं, न चासंभवि गृहीतोडिझतानां कमेद्किकादीनां पुनश्रेहणं, परिणामवैचित्रयात, 'अंतियंगित अन्ते भव- क्षि भ मन्त्यं तच्च तन्मरणं चान्त्यमरणं, यदुपाचनारकाद्यायुष्कमेद्किकाधनुभवनेन विवक्षितभवे मरणे सित पुनस्तान्येवायुदै-मृतिः मरणं द्शाविधप्राणप्रहाणलक्षणं 'सप्तद्शाविधं ' सप्तद्शसङ्ख्यप्रकारमावीच्यादि, तदुक्तम् 🕌 पायवहंगिणिमरणं, भत्तपरिणणं च कायव्वं ॥ १३० ॥ मर्णं सत्तरसविहं, नाउं तत्थंतिमाइ मरणाई।

🕷 क्रिकद्रव्यादीन्यनुभूय भवान्तरे मरणं न भवति तदन्त्यमरणं, ' वलायमरणं ' ति भमन्नतपरिणतीनां ज्ञातिनां ज्ञाभाध्य-बसायतो वरुयता-व्याद्यस्थमानानां मरणं वरुन्मरणं, 'वसट्टमरणं च' चि दीपशिखावरोकनाकुरितपतद्भरयेवेन्द्रिय- हैं विषयवशानिस्य मरणं वशानिमरणं, 'अंतोसक्षं ' ति मायानिदानामिश्यादशैनानि जीवस्य दुःखहेतुत्वाच्छल्यानीव श- हैं विषयवशानिस्य मरणं वशानिमरणं, 'अंतोसक्षं ' ति मायानिदानामिश्यादशैनानि जीवस्य दुःखहेतुत्वाच्छल्यानीव श- हैं व्यानि तद्यक्तस्यानालोचिताप्रतिकान्तस्य मरणमन्तःशल्यमरणं, तदुक्तम्—" गारवपंकिनिवुद्धा अद्यारं जे परस्स न हैं कहाति । दंसणनाणचरिते ससक्षमरणं भवे तेसि ॥ १ ॥ '' परस्येत्याचायोद्धेः । " एयं ससक्षमरणं मरिज्जण महक्मप् हैं तह दुरंते । सुद्दं समंति जीवा दीहं संसारकंतारं ॥ १ ॥ '' 'तक्मवंगित तद्भव एव मरणं तद्भवमरणं, विव- हैं सितमय एव मुक्तिगामिनां जीवानां यत्तदित्यर्थः, ते च गभेजमनुष्याः सङ्ख्यातवर्षायुषः कर्मभूमिजा एव हैं किचिदिति, 'बालं' ति बालमरणमविरतसम्बन्धि, 'तह पंडियं गितव्या पण्डितमरणं यत्सवेविरतानां, 'मीसं ' ति (क्ष) तत्र तिष्ठन्ति ये ते छद्मस्थास्तेषां मरणं छद्मस्थमरणं, मत्यादिज्ञानिमरणमित्यर्थः, 'केवाले ' सि केवलं—संपूर्णं ज्ञानं | क्षायिकं तिष्ठद्यते येषां ते केवलिनस्तेषां मरणं केवलिमरणं, 'वेहाणसं' ति विहायो—नमस्तत्र भवं वेहायसं, यदुद्ध-**∜||मिश्रमरणं देशविरतानां, ' छउमत्थमरणं ' ति छाद्यति—आवृणोति जीवस्य ज्ञानादिपरिणाममिति छन्न—घातिकमै** 

शब्देन भक्तपरिज्ञाया एवोक्तत्वात्, 'इङ्गिणि' सि इङ्गिनीमरणं यदिङ्गितप्रदेशे चतुर्विधाहारवर्जनेनान्य-निरपेक्षमात्मनैबोद्दर्ननादि कुवेतो विशिष्टतरधृतिसंपन्नस्य मरणं, 'पाओगमणं व'सि 'पाओग 'सि पदैक-देशे पद्समुदायोपचारात पादपस्य—तरोः उपगमनं—समीपगमनं निश्चष्टताघमेंण यत्र तत्पादपापगमनं तच तन्म-रणं च पाद्पोपगमनमरणं, प्रथमसंहननवर्त्तिनो निष्प्रतिकर्मणो विशिष्टतमधृत्यध्यासितस्य निमेषादिचेष्टाविकल-सन्देऽवि य पढमसंघयणवज्जा । सन्वेऽवि देसविरया पच्चक्खाणेण उ मरंति ॥ १ ॥ ", इत्यत्र प्रत्याख्यान-तया स्वयं तरोगिव पतितस्य यन्मरणं तत्पाद्पोपगमनमरणं, इदं च हेघा—निस्सायैनिस्सारिभेदात, 'ज्ञात्वा ' अवबुध्य 'तत्र 'तेषु मध्ये ' अन्तिमाति ' अन्त्यानि मरणानि ' कर्चन्यानि ' विधेयानि, कर्तेन्यशब्दो गाथापर्यन्त-न्धनेन नभित लम्बमानस्य मरणं तद्वेहायसमरणं, ' गद्धपट्डमरणं च ' ि यदुत्पतन्निपतद्ग्धादिपति मिस्कुलायां पाठात तया भरणं भक्तपरिज्ञामरणं कस्याचिन्मरणं तद्रधपृष्ठमरणं प्रतिकर्मसमन्वितमार्थिकाद्गिनामपि साधारणं— ' सञ्बाविय मत्तपरिण्णाति मक्तपरिज्ञा—त्रिचतुर्विधाहारत्यागो, मरणशब्दस्याग्रे प्रचुरतरकरंकसंकीणंश्मशानभूमौ निपत्य गुधादितुण्डखण्ड्यमानस्य शब्देन भक्तपरिज्ञाया एवोक्तरवात्, परतश्र नियमा स्वतः

||वस्यैयत्रत्र योज्यते, नत् कत्तेव्यमित्येकवचनान्तं तत्कथं मरणानीति बहुवचनान्तेन योज्यते १, सत्यं, प्राकृते |||अ संलेहणाइ पुन्बं, वियन्जारणं तह वयाणं। तिविहं चउन्बिहं वा, आहारं वोसिरे सन्बं ॥ १३१॥ संलिख्यते—तनूक्रियते शरीरकषायादि यया सा संलेखना, सा चोत्कषेतो हादशसंबत्सरा विज्ञातमरणस्य भाणिता, यदुक्तम्—" चत्तारि विचित्ताइं विगाईनिञ्जाहियाइं चत्तारि । संबच्छरे य दुन्नि य एगंतरियं च हिङ्गाविभक्तिवचनन्यत्ययस्पेष्टत्वान्न दोषः, तान्येव नामत आह—'पायवइंगिणिमरणं भत्तपरिणं च' ति विकृतिराहताानि आयाम ॥ १ ॥" चत्वारि वर्षीणि यावद्विचित्राणि तपांसि—उपवासषष्ठाष्टमादीनि प्रथमं कंरोति, संवत्सरद्ययमेकान्तरिताचाम्लेस्तिष्ठति तत्र ' पायव गत्त पाद्गोपगमनमिद्धिनीमरणं भक्तपरिज्ञा चेति, एतानि च प्राप्ट्यातान्येवेति गाथार्थः चत्त्रारि वर्षाणि तद्ये पारयतीति सम्प्रदायः विघते, पारणके विकृतिं न गृह्णातीत्यथैः, सर्वकर्ष पारणके तृतीयद्वारमधुना---विचित्रतपांसि ঘ अत्र

गिरिकन्दरं गत्वा पादपोपगमनं करोति, निःसारिणस्तस्य चिकीर्षया तु वाशब्दाह्रसतावपि तत्करोतीति, पादपोप-। "वासं कोडीसाहियं आयामं कट्ट आणुपुन्तीए । गिरिकंदरं च गंतु पाठवगमणं अह करेड् ॥ ३॥ ग गिरियजाति खेळमळके, अत्र प्रेरकः प्राह-कि निमिनं तैलगण्डूषघरणं १, आचार्थ आह-" छुम्खना मुहजंतं मा गमनं चोपलक्षणं मक्तपरिज्ञादेरिति, आदिशब्दात-" पिन्छिष्टहायणंमी चउरो घारेतु तेछगंडूसे । निसिरेड् खेछमछे, किं कारण गह्डघरणं तु । ॥ ॥ ॥ " पाश्चात्यहायने हादशवर्षे चतुरो मासान् पारणकेषु तैळगण्डूषान् घारियत्वा ह खहेजाित तेण घारेड् । मा हु नमोक्कारस्सा अपचलो सो हवेज्जाहि ॥ ५॥" पाश्चात्यसंवत्सरे निरन्तराचामास्छक-अण्णेऽवि य छम्मासा होइ विगिद्धे तवोकमं ॥ १ ॥ " एकाद्शसंवरसरस्याचात् षण्मासान् यावन्न अतिविक्रुष्टम-अष्टमादि तपश्चरति, चतुर्थं षष्ठं वा विधाय परिमितेनाचामाम्छेन पारणकं विधन्त, न्यूनोद्ररतां करोतीत्यर्थः, अन्यानिप चामेतनान् षण्मासान् संलेखनाकर्तुभेवति विकृष्टम्—अष्टमादितपश्चरति, पारणके त्वाचामाम्लमेव परिमियं च आयामं हादशवर्षे तु कोटीसहितं निरन्तरमेकान्तरितं वाऽऽचाम्लं कृत्वा क्रमेण यद्यनिःसारपादपोपगमनं चतुर्थे कृत्वा काञ्जिकाचामाम्लं करोतीत्यर्थः, 'नाइविगिट्टो य तयो छम्मासे

रणेन रूक्षावान्मुखयन्त्रं वातादिना मा क्षोभीदिति हेतोर्गण्डूषघारणं, नतु मरणस्याङ्गीकृतत्वान्मुखक्षोभेऽपि को दोषः१, उच्यते, मुखयन्त्रक्षोभे नमस्कारोचारणासमथोंऽसौ भवेदित्यादिविधिगृंहाते, तत्पूर्व-संलेखनादिपूर्व ' वियडण ' ति त्रिविधं पानकसमन्वितासनादिभेदानु चतुर्विधं वा ' व्युत्मृजेत ' परित्यजेत ' सवे ' निरवशेषं, अत्र चायं विधि:-विकटनाम-आलोचनां, द्यादिति शेषः, ' उचारणं तह य्याणं 'ति तथोचारणं-संशब्दनं व्रतानां-प्राणातिपात-विरमणादीनां, कुर्यादित्यध्याहारः, ततास्त्रिविधं चतुर्विधं वाऽऽहारं न्युत्मुजेत् सवैमिति, तत्राशनखाधरवाद्यमेदेन अपराह्णसमये तावद्नशनप्रतिपत्तिः कार्या, यदि च कालसहता न भवति तद्। पूर्वाह्णादिकालेऽपि, तच जिनायतने साधुसमीपे स्वीकतेंग्यं श्रावकेण, संहननसहायाचभावे च स्वगृहेऽपि, तरिंमश्र कुते भावनाराधनापाठनादिनमस्का-बालमरणैः ' जल्ज्यलनप्रवेशादिभिः ' जीवः ' प्राणी ' सनिदानः ' निदानसम्बन्धसहितः पावइ जह संभूई, पंडरअजा व दिहुतो ॥ १३२ ॥ बालमरणेहि जीवो सनियाणो दुक्खसागरमपारं। .॥देपरेण निर्यापकादिसामग्रीसमन्वितेन स्थेयमिति गाथार्थः ॥ दोषद्वारं त्वेवम्—

बद्यानगारधमेदेशनासमुत्पन्नसवैविरतिपरिणामः प्रवञ्यामङ्गीचकार, तिवसंवेगभावनाभावितान्तःकरणश्रोपात्ताद्विध-श्रिक्षः समं सूरिणा विहरत्रप्रतिबद्धविहारेणान्यदा कथञ्चिदेकस्यामटन्यां सार्थभ्रष्टो बुमुक्षापिपासापीडित इतरततः भू संचरत्रवलोकितश्रत्रिमेगोपाळदारकेः, समुत्पन्नशुभभावैः प्रतिल्ञाभितो यतिजनोपयोग्यैरतदेशकाल्गोचितद्रन्येद्धभ्यादिभिः, भू कियत्याऽपि वेल्या प्रापितोऽभीष्टपुरस्य पन्थानं, तद्भद्रकभावाविज्ञितमानसेन मुनिना तु कृता तेषामुचितदेशना, परि-क्षि णामो बभूत्र, अपरित्यक्तसम्यग्दर्शनानां च कालान्तरे समजाने परलोकगमन, ततः समुत्पादर त वनाानकपुरत्वन, क्षि तदायुष्कावसाने च यो जुगुप्तापरो बभूबतुरतो देवलेकाच्च्युत्वा दशाणेदेशवर्तिन श्रीहदाभिधानप्रमो साकेतनगरस्वामिनश्चन्द्रावतंसकस्य महानरपतेमुनिचन्द्रनामा पुत्रः कदाचित्सागराचार्यसमीपे समाकार्णतान-ै क इवेत्याह—' यथा संभूतिः' संभूतिनीमा साधुबेहाद्त्वकवार्त्यपूर्वभवजीवः पण्डुरायी वा 'द्रघान्तः' निद्रशैनमत्रार्थे असातोद्यरूपं तदेवातिदुर्लेष्घत्वात्सागर इव-समुद्र इव दुःखसागररतं ' अपारं ' अपयेवसानं ' प्राप्नोति ' लभते णामो बभूब, अपारियक्तसम्यग्दरीनानां च काळान्तरे समजानि परलोकगमनं, ततः समुत्पेदिरे ते वैमानिकप्तरत्वेन, इति गम्यते, गाथासङ्क्षेपार्थः, ज्यासार्थस्तु कथानकगम्यः, तचेदम-

||हूँ|| ||क्र||शाणिडल्यनाम्नो ब्राह्मणस्य यशोमत्यिमधानाया दास्या विनयादिगुणावर्जितेन तेनैव ब्राह्मणेन भायतिन-||क्र|| | एव वटकोटरान्निर्गत्य दन्द्श्यकेन दृष्ट एकस्तयोः, दृष्टो दृष्ट इति वद्ज्ञात्थितो वेगेन, हितीयोऽपि तद्ध्व- | अ | निप्रतिबोधितः काकोद्गनिरीक्षणार्थमितस्ततो हस्तक्षेपं कुर्वाणो दृष्टस्तेनैवाहिना, विषवेगाक्कालेतचेतनौ च | अ | पतितौ हावपि महीपृष्ठे, विनिस्तरह्रहळ्ळाळाऽऽविळवद्नबीभत्ती च केनचिद्विराचेतप्रतीकारी क्षणमात्रेण प्राप्तो | अ | परासुतां, समुत्पन्नो च स्वकमेपरिणतिरञ्जुसंयुतौ हाविप कालिज्ञराभिधाननगवरे कस्याश्रिह्दनम्प्रग्या मृगशावयुग-| किप्रतिबोधितः काकोद्दरानिरिक्षणार्थीमितस्ततो हस्तक्षेपं कुर्वाणो दृष्टस्तेनैवाहिना, विषवेगाकुलितचेतानौ च | पितितै हाविप महिपृष्ठे, विनिरस्तरह्रहळ्ळाळाऽऽविरुवद्मवीभत्सौ च केनचिद्वितप्रतिकारी क्षणमात्रेणं प्राप्तान्त्रिक्ताने व किनचिद्वितप्रतिकारी क्षणमात्रेणं प्राप्तान्त्रिक्ताने व किनचिद्वित्रात्ति कर्याश्चिद्वाने सम्पाल्डप्रोट्डवयसोश्च क्रमेण पूर्वभवसहवाससमुपजातप्रीतिप्रकर्षथोः समं चरतोः समं निषीद्तोः समं क्षित्रतोः समं व क्षान्ति व क्षान्ति व क्षान्ति व क्षान्ति व क्षान्ति व परित्यक्ते सम्पाल्डप्रतित्वना कुर्वान्ति सम्पाल्वकाविष्ठक्षकोदेण्डदण्डोन्मुक्कवाणेन विद्वै ममेप्रदेशे, प्रहारवेद्नाविष्ठरद्यारी व परित्यक्ते | क्षित्विक्षकाती व परित्यक्ते | क्षित्वक्ते क्षेत्रे क्षेत्रेणेव कर्णान्ताकृष्टचण्डकोदण्डदण्डोन्मुक्कवाणेन विद्धै ममेप्रदेशे, प्रहारवेद्नाविष्ठरद्यारीरे व परित्यक्ते | ||नाङ्गीकृताया गर्भे पुत्रयुगळत्वेनाजनिषातां, उचितसमयेऽतिकान्तबाळभावौ च कदाचित क्षेत्ररक्षानिभित्नं गतावटवीं, ||१ तत्र न्यग्रोधपादपाधोवार्तीनोस्तयोरस्तं गतः सहस्रिकरणः, स्थितौ तौ तत्रैव, क्षणमात्रेण च समागतनिद्रयोस्तत

श्री पाणेः, आर्ववंति मयोऽपि संजाती मृतगङ्गा-हदोपकण्ठवासिन्यां एकस्यां हंसिकायां हंसयुग्ममावेन, तथेव योवन- मह्याती तिस्क्रिक महान्हदे कीडन्ती विविज्ञकीहामिः अपरिसम्बहिन तथाविषमवित्ववाप्रोरितेन केनाविरणपकमेः कारिणा शाकुनिकेन समागत्य झिग्तियेवेकपाशावपाशितों गृहीत्वा करा-यां चिलतकन्वां व्यापादितों सन्तो काशीविषये कारिणा शाकुनिकेन समागत्य झिग्तियेवातियातिकायकर्याणहिकारियानमार्थायां बभूवतुर्यमल्युग्नित्वाहने। रिवेत बालाग्रितानामको च कमेण प्रवर्द्यपराधे संभावितो नमुचिनामा मन्त्री, तीवरोषत्रतस्त्रयेव भूतद्वचाण्डाकर्य प्रवर्द्यपराधे संभावितो नमुचिनामा मन्त्री, तीवरोषत्रतस्त्रयेव भूतद्वचाण्डाळस्य प्रवर्द्यस्तायस्य स्थान्य सम- कार्या न तित्र मत्यव्यवाप्त्यक्रिय प्रवर्द्यस्तियस्तियस्ति स्थानमार्थे। भीता स्थानमार्थे। भीता स्थानमार्थे व्याप्तायस्य मुत्रित्यस्य स्थानमार्थे। भीता प्रवर्द्यस्य मुत्रित्यस्य स्थानमार्थे। भीतिव्यस्य स्थानमार्थे। भीतिव्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य मुत्रित्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य स्थानमार्थे। भित्यस्य स्थानमार्थे। भित्यस्य स्थानमार्थे। भीवित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थावित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थावित्यस्य स्थानमार्थे। भवित्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स

| श्री बास्याम्यहमेतदुचितमिति बुद्धवा स्थितमज्ञवृत्या, काळान्तरे च कृते स्वपुत्राभ्यां सकछकछासङ्ग्रहे व्यव-| श्री स्थितो भूतद्वतरतं हन्तुं, विद्गितपित्राश्याभ्यां च चित्रसंभूतिभ्यामस्मदुपाध्यायोऽयमिति कृतज्ञतया विधाय रह-| श्री स्थमेदं ज्ञासितो गतो हस्तिनागपुरे सनरङ्गमारचक्र्यात्तिसमीपं, मवितव्यतानियोगेन प्राप्तस्तत्रामात्यत्वम् । इतश्र || राजा-देव ! मातङ्गभूतद्ताङ्गजिनमंभूत्यङ्गतरूपयौवनादिगुणकलापगीताक्षिप्त एष सकलोऽपि नगरलोको न ||४||तया मकरकेतुराजाज्ञायाः चटुलतया रमणीरवभावानां समजन्यतुरागपरवशा सा तरिमन्नेव, समं तेन प्रवृत्ता | "||मानन्दयन्तौ बाणारसीनगयोस्त्रिकचतुष्कचत्वरादिपदेशेषु यथेन्छं विलिसितुमारेभाते, ततश्चतुर्वेदब्राह्मणैविज्ञतो विषयमुखमुपभोक्तुं, विज्ञातश्रोष व्यतिकरो भूतद्त्तेन, केवलं जायेतां सकलकलाकलापपारगी मत्प्रत्री तावत्पश्राद् समाजगामान्यदा कोमुद्रीमहोत्सवः, तरिंमश्र प्रच्छन्नस्थानवर्तिनी दृष्ट्या च गीतनृत्यादिन्यापारं जनस्य ताभ्यामपि वस्त्राच्छादिः || प्रवृत्तावतौ लोकमहोत्सवं विलोकयितुं,

 च सत्यमेव निवेद्सादा कुरत युवां सकल्यारीरमानसासातावन्ध्यकारणक्रिष्टकमेवनद्हनदावानलं जिनेन्द्रभाषितं । हैं साधुवर्स, ततो महाव्याधिषाडितातुराभ्यां सुवैद्यवचनामिवाङ्गीकृतं ताम्यां तहचः, प्रतिपादितं च—भगवत् । प्रयच्छि। म वयोः सकल्डःखिमोक्षणीमात्मीयदीक्षां, तेनापि तद्योग्यतामाकल्य्य तयोहेता प्रवच्या, कालेन गीतार्थतायां निवेहिते निजकासिप्राये महर्षिणोक्त-मो । मो । विज्ञातहेयोपाहेयपदार्थसार्थयोभेवतोनं युक्तमेवमध्यवसातुं, यदि तु स्थानसमाती धर्मेलाभाशीबद्विष्ट्वे कुतो मवन्ती समागतावित्यामाषिती, ततस्ताम्यां स्ववृत्तान्तकथनपुरस्तं अतिमुखदमाकण्ये तद्यिगातिममुमुज्येतरप्रेक्षणकं तावे- अतिमुखदमाकण्ये तद्यिगातिध्यनिमुमुज्येतरप्रेक्षणकं तावे- अ तबदनाभ्यामेकस्मिन् प्रदेशे भूत्या गातुमारब्धं, श्रुतिमुखदमाकण्ये तद्यिगातिध्यनिमुमुज्येतरप्रेक्षणकं तावे- अ ैं हाष्टिपथमवततार तथोभेहामुनिः, दृष्टमात्रेऽपि तस्मित्रानिद्ती मनसा, गती तत्सकार्या, बन्दितवन्ती भावसारं, साधुना तुङ्गागिरिवरं, तस्य चैकस्मित् विमलशिलात्हे विक्रुष्टतपश्चरणशीषितरारीरः ग्रुभध्यानपरायणः कायोत्मर्गन्यवस्थितो है वागत्य परिवारिती प्रेक्षकलोकेः, अक्षेपाकृष्टचीवरप्रकटीभूतवदनी च प्रत्यभिज्ञाती हतहतिते जुवाणेनिष्काशिती है वामिति मयेन पलाच्य गती योजनमात्रं भूमार्ग, जातिदूषणोपजातगुरुनिवेदी च क्रतमरणाध्यवसायी समारूढी 🖔 नगरीतः, ततो यदि कथञ्चिञ्जास्यति ती राजा तदा मदीयाऽऽज्ञा लिङ्गतेति संजातकोपः प्राणेभ्यः पृथक्कारियव्यत्या-

काय यृष्टि: पतितो घरणीतले, अहह । निरपराधस्यास्य मुने: किमेतदारब्धमेतेनेति ब्रुवाणो मिलितस्तत्रानेको लोकः, प्रकटीकरिष्यति मचिरितमिति चिन्तयता यष्टिमुष्टचादिघातैबैहुतरं कद्ध्यमानो विकृष्टतपश्चरणक्षणिबल्जतया वेपमान- 🖔 मुखमवलोकितमित्युपजातकोपेन ताडितो गाढकशाप्रहारैः, निकटमागतेन प्रत्यभिज्ञातश्च स एष मातद्गदारको| 🖞 ||यस्तदा मया पाठितः तद्याबदेष मां न प्रत्यभिजानाति ताविद्वनाश्याम्येनं, अन्यथा राज्ञस्तदन्यलोकानां चैष कदाचित्प्राप्ती हस्तिनागपुरं, स्थितै तह्निविनिन्युचाने, अपरेचुमसिक्षपणावसाने पारणकनिमिनं संभूतिसाधुः जातायां षष्ठाष्टमदश्मद्दाद्द्याद्देमासमासक्षपणादिविचित्रतपःकमीदिभिरात्मानं भावयन्तौ प्रामानुप्रामेण विहरन्तौ प्रविष्टो नगरं, उज्झितधर्मिकां मिक्षामिमिलषङीयाँसिनी गृहे र पर्योटितुमारेमे, भवितव्यतानियोगेन **ऽ**श्यममेवास्यामङ्गलभूत 🌮 को पमुपगतस्ति इनाशनाय मोम्तुमारब्यस्तेजोलेश्यां, ततः कृष्णाञ्जपटलैरिव बहलधूमोत्पीलैनिंरुद्धलोक्लोचनप्रसरी मन्त्रिणा, निजगहाद्विगीतेन यामान्तरे गन्तुमिच्छुना तेन

ु विहितकोधेन बन्धियता हहरउजुबन्धनैरयमानायितः साधुसमीपं, प्रत्यिभिज्ञातस्ताम्यां, मोचितोऽनुकम्पया, सनत्कुमारचक्रवर्ती चानशनप्रतिपत्तिमवगत्य साधोः सान्तःपुरस्तहन्द्नार्थमाजगाम तदुचानं, अन्तःपुरसमन्वितेन निविणाभ्यां ताभ्यां प्रतिपन्नमनशनं, सनत्कुमारचिन्नणाऽपि विज्ञाय पूर्जनात मन्त्रिज्यतिकरं तदुपरि तेन बन्दिती भावसारं चित्रमंभूतितपरिवनी, अत्रान्तरे कथिबत्हीरत्नस्य सुनन्दायारतपरिवपादपतनमाचरन्त्याः प्रविचाः प्रसादायतु, कुताऽप्यवगाय भाषाः प्राप्त समाप्रवाना हि साघवो भवन्तीति प्रतिसंहियतां तपरतेजः, व्यन्मया क्षेत्राम्याते विकास्य प्रविक्ता केनाच्यपरादः, क्षमाप्रवाना हि साघवो भवन्तीति प्रतिसंहियतां ताविच्यमिनः विकास्य प्रसादः, एवमभ्यध्येमानोऽपि चक्रवर्तिना यावद्सो नोपशाम्यति ताविच्यमिनः कियतां जीवितप्रदानेनास्य जनस्य प्रसादः, एवमभ्यध्येमानोऽपि चक्रवर्तिना यावद्सो नोपशाम्यति ताविच्यम्ययो तं प्रदेशं, क्षेत्र महामुनिः कोऽपि कुपित इति जनप्रवादमाकण्ये बहळ्धमान्धकारितं गगनाङ्गणं चावळोक्य समाययो तं प्रदेशं, क्षेत्र कथ्यमच्युपशामितः संभृतिसाधः, समाश्वरतचेताः संवेगमुपगतो–हा दुष्कृतं जिनमाषितानुसारिवचनैः कथं कथमच्युपशामितः संभृतिसाधः, समाश्वरतचेताः संवेगमुपगतो–हा द्रावित-🗳 विज्ञिमितो घनान्धकारः, भयकोतुकाकृष्टमानसाः निकटीभूय नागरकाः परिदृष्टमुनिकोधविल्यसिता अभिवन्ध कृतामिति प्रजल्प्य समुत्थाय ततः प्रदेशात्सह चित्रमुनिवरेण गतरतदेवोद्यानं, तक्तिमित्वेराग्येण च जीवित-जिनमाषितानुसारिवचनैः कथं कथमप्युपशामितः संभूतिसाधः, समाश्वरतचेताः संवेगमुपगतो–हा दुष्कतं प्रमुचाः प्रसाद्यितुं, कुतोऽप्यवगतमृत्यान्तः सनत्कुमारोऽप्याजगाम तत्प्रसाद्नाय, विराचिताञ्चालिपुटः प्रणम्य बभाण

||%|| रूपं सुखमनुमूय कदाचिच्च्युत्वा ततश्चित्रजीवः पुरिमतालनगरवास्तव्यस्य गुणपुञ्जनामधेयस्य श्रिष्ठिनो नन्दायाः पत्न्याः ||%| ||%|| उत्रो जातः, इतश्च संभूतिजीवः कामिल्यपुरे ब्रह्मनरपतेश्चलिन्या महादेव्याश्चतुदेशमहास्वप्तमूचितः समजाने तनयः, ||%|| | विहितं च क्रमेण ब्रह्मद्त इति नाम, ब्रह्मराजस्य चौत्तमराजवंशसंभूताश्वत्वारो राजानः सुहदोऽभूत्रन्, एकः | हानराधिपस्य समुद्रपादि मन्त्रमणिमूलिकाद्यसाध्यः शिरोरोगः, ततो ज्याहत्य कटकराजादिमित्राणि तदुत्सङ्गवित्ते अ विधाय बहादनं बभाण बहाराजो, यथा-भवदुत्सङ्के मयाऽयं बहादनः क्षित इति कारियेतन्यो राज्येमष

मङ्गीभगजमादाय तथैवागतः, ततो दीर्धराजः तच्छत्या बमाण चुलनी-अहं त्वत्युत्रेण काकः कहिपतस्तं तु कोकिलेति, क भै ज्योऽपि य एवं कारिव्यति तमहामित्यं नित्रहीण्यामीति वद्त्त् मध्येऽन्तःपुरं प्रविष्टः, अन्यदिने च भद्रकरेणुक्या सहि भै के मधे, ततस्त्याछतेऽनेन कुमारो दुव्वरितमसहमानो मनसा तस्य। अवकोधनित्तं काककोकित्यासंग्रहणं गृहीत्या- भू क्ष्यवर्तिनप्रतो, यथा-वर्तस ! जुळनी तावादेयं जाता हुश्वारिणो, तत् ज्ञापय रहासि ब्रह्मदनस्थासु- मन्त्रिण विज्ञायेतहर्यातेकरं य एवमकार्यमाचरित स कथं ब्रहादनस्योद्यमभिलिष्यतीति विन्तयता भिणतो में जिल्ली मह संप्रत्यो विषयमुखं सेवितं, गन्छत्म व हिनेषु केषुचिद् ब्रह्मगतिहतीयहृद्यमूतेन धनुगर्धने में जुल्ली मह संप्रत्यो विषयमुखं सेवितं, गन्छत्म व हिनेषु केषुचिद् ब्रह्मगतिहतीयहृद्यमूतेन धनुगर्धने मु ैं जील चिन्तियित्ते मन्ताः समं तदीयमात्रा जुलन्या, ततो हुवीएतयेन्द्रियाणामवगण्य ब्रह्मामित्रत्यमवमन्य वचनीयं राज्यान्यिविष्ठामः, ततो गतेषु तेषु द्रिधराजः परिपालियेतुमारेमे तदाज्यम्, अवलोक्वितुमार्च्यो माण्डागारं, राजका-भैरयेतां नात्मसात्मरोति तावदस्माभिरेतदाच्यं पाळनीयम्, अतः सर्वसंमतेन वृधि एवाजास्तां, वयं तु स्वस्व हैं सत्य मृतकृत्ये, गतेष्ठ केषुचिहिनेषु प्यतिमित्ते कटकराजाहिभिः—यथैष ब्रह्माद्तो यावद्वापि राज्यधुर्धेगा- १, है भग्नेहः, एवं क्रतराज्यक्तितो मरणपर्वतमानतया जीवलोकस्य गतः कद्मानिरम्बत्वं, क्रतं तह्त्यसै- ।

|तयोदितं-बालत्वाघद्या तद्या ब्रवीति, तेनोक्तं-मैवं वोचः, प्रक्षापूर्वकारितयैवमभिषत्ते, तत्कोमलोऽप्युच्छेद्यतां न्याधिः,

| क्री त्यायात्र जतुगृहे पाकिप्रहारं प्रयच्छ, येनेतः सुरद्भहारेण निर्गच्छामः, तेन च कृतं तह चः, ततो हात्रि निर्गती सुरद्भया, विक् व्यायात्र कार्यात्र कार्याय्याः, प्रवृत्ती गन्तुं, क्रमेण ते (गति) पत्र श्वायोजनमात्रां सुवं, दीर्घाध्यवेद-। यामि तद्रमन्यस्य मां, तेन कैतवेनोक्तम्-अल्मन्यत्र प्रवासेन, अत्र स्थित एव दानादिना धमै विधेहि, ततोऽसी । 🆗 तेनोक्न-यथा सा राजहुहिता केखप्रेषणेन मित्या निवारिता, इयं चान्या काचित, तद्स्यां प्रतिबन्धं परिहृत्य झागित्य-॥ समन्ताचहासभवनस, उच्छितितो हाहारवः, ततः किं कत्तैव्यमिति मूहमानसेन पृष्टः कुमारेण वरघतुः-किमेतदिति, थतुं मन्त्रिपुत्रं विमुच्य क्षणमात्रप्रहितपरिजनो यावदासाञ्चके तात्रिवयामायामह्यातिकमस**म्ये** कथित्रित्र धतुं मन्त्रिपुत्रं विमुच्य क्षणमात्रप्रहितपरिजनो यावदासाञ्चके तात्रिवयामायामह्यातिकमस**म्ये** कथित्रपदीपित पाणिप्रहणं, तदनन्तरं विसुज्य जनसमूहं प्रवेशितः कुमारः सवधूकः कतिपयपूजीतानुगतो जतुगृहं, तत्र स्थितो वर-॥ मतो रहस्यमेदः, इतश्च-विविधनेपध्यपरिजनान्विता तत्पुरमनुप्राप्ता सा वधुः, प्रवेशिता महाविभूत्या यावित्रवितिते 🛣 तहचः प्रतिपद्य गङ्गनदीतीरे महतीं प्रपं कारितवान, तत्र दीनानाथपथिकपरित्राजकादीनां दानं प्रवर्तयामास, ह व्रानमानोपचारगृहीतेश्र प्रत्यायितपुरुषेयिवज्ञतुग्हं प्राप्ता तावत्वानिता हिगन्यूतप्रमाणा सुरङ्गा, कृतो वरधनुःपुत्रा-

है। बर इति, तच्छृत्वा वरघतुनाऽवाचि-किमेतस्य मूर्खेवटोनिंमित्तमात्मा खेचते १, मृहस्याम्यवादीत्—मैयं योचः, प्रथम-|४|| श्राममध्यमानीय ततोऽपि नापितं मुण्डियत्वा कुमारस्य शिरः पारियापयामास कपायवन्ताणि चतुरक्कुरुप्रमाणपद्यवन्येन | प् 🖁 बन्धुमतीनामिकां कन्यामुहिश्येका प्रवरमहेला कुमारमस्तके पक्षित्याक्षतानवादीन्-गुत्र ! त्वमस्याः कन्यायाः प्रातो \iint बिवनम्य च श्रीवत्ताळङ्कलमस्य वक्षःस्यळं, आत्मनाऽपि यिहितो वेषपरावर्त्तः, ततो द्वावपि प्रथिष्टी ग्रामाभ्यन्तरं, अत्रा-श्रीन्तरे निर्मत्यैकिद्वजनस्यहादेकपुरुपेणोत्तो—स्वागतं युवयोः?, आगम्यतां मन्दिरं सुज्यतां चीते, तद्यचनानन्तरं मते। ||वाघते मामतीय शुघा, द्वं पारिश्रान्तश्चारिम, तच्छत्वा वरधतुस्तेतेय तं संस्थाध्येकस्य युशस्य वह्ळन्छायायां स्वयं मत्वा | ४| 🅍 | क्षीणो निपतितो तुरङ्गो, ततः पादाम्यामेव गच्छन्तो प्राप्तो कोट्याभिधानं प्रामं, तद् बहिः क्रमारोण भिणतो बरघतुः, यथा— 🛚 🕯 燭 स्थितश्र तं दिवसं तत्रेय, दितीयदिने भणितः कुमारो वरघनुमा-दूरं गन्तव्यमतो निर्मम्यतामितः, ततो बन्युमत्याः ||मेव यतोऽस्मांकं नैमित्तिकेनादिष्टमारते, यथा-पटुन्छादितवक्षा उपेत्य यरत्वहुहं समं मुस्झा संभोष्ट्यते स भविता त्वहु-||हितुर्गृहपते | भर्चा ॥ १ ॥ ततस्तद्वनेन तृष्णीरियते वरघने। तस्यामेन बेलायां त्राहिता बन्धुमत्याः पाणि कुमारः

हिस्रावमावेच नियोतो, ततः प्राप्तों च दूरवर्ति प्रामान्तरं, तत्र साळिलार्थी प्रविश्य वरधतुः शिष्टमागतोऽत्रवीत कुमारं- द्वित्राविता इति मच्येत्रामं मया जनवादः श्रुतः, तदंत्र न चिरमावयो- द्विरमावयो- द्वित्राचेन सवेतो ब्रह्मद्वस्य मागी निरोधिता इति मच्येत्रामं मया जनवादः श्रुतः, तदंत्र न चिरमावयो- द्विरमावसानसम्य प्रामेभूतं कुमारं स्थापयित्वा वटच्छायायां गतो वरघतुर्जात्याप्तं प्राप्तो महाटवीं, द्वित्रावितानसमये यमभेटैरिव द्विनियुक्तकैः पुरुषेः, आरब्धो हन्तुं, मणितश्च—कथ्य ब्रह्मद्वं येन मुश्चामः, द्वित्रपावसानसमये यमभेटैरिव द्विनियुक्तकैः पुरुषेः, आरब्धो हन्तुं, मणितश्च—कथ्य ब्रह्मद्वं येन मुश्चामः, द्वित्रपावसानसम्य मार्गे कित्रपावसानसम्य न जाने गतः काप्यती विविद्यतित्रपादः॥ १ ॥ काचित्रपावसाश्चे । कदाचित्रपादः काव्यत्वे कित्रपादः । द्विद्याव्यत्य । पर्यट्य प्रचित्रकार च ॥ १ ॥ वर्ष्यव्यम्पत्ये प्रसागतः । द्विद्य विनाय्यामासः, स्वराज्यं स्विचकार च ॥ १ ॥ वर्ष्यव्यम्तस्ये वर्शिक्तः वर्शिक्तः नृषे: सार्छ, काम्पिल्यं पुरमागतः । दीर्घ विनाशयामास, स्वराज्यं स्वीचकार च ॥ ४ ॥ षद्खण्डभरतक्षेत्रं, वशीकुत्य क्रमेण च । चक्रवर्ती मुवि ख्यातो, बहाद्तोऽभवतदा ॥ ५ ॥ गते च कियत्यपि कालेऽन्यदा विज्ञतं नटेन,

छिनींगुरुमविमानानुभूतः स्मृतोऽभौ, स्मृतपूर्वभवतत्प्रत्ययेन पाश्चात्यभवा अपि चत्वारः स्मृताः, तदनु जगाम मूर्छो, 🖔 पूर्वभविकचित्राभिघानः तत्सहोद्रग्जीयो यः पुरिमताल्नगरवास्तन्यस्येभ्यस्य पुत्रत्वेनोत्पन्नः स जातजातिस्मरणो अ गृहीतव्रतस्तेवैवागत्य समवसृतो मनोरमाभिघानकानने, तत्र प्राशुके भूभागे निक्षित्य पात्राद्युपकरणं स्थितो धर्मे-यथाऽच महाराज ! मधुकरीगीतं नाम नाट्याविधिं द्रशियिष्यामि, एवमास्विति प्रतिपन्ने चक्रवर्तिनाऽपराह्मसमये प्रारब्धो त्रिकचतुष्कचत्यादिप्रदेशेषु घोष्यैवं—" आस्व दासी मृगी हंसी, मातङ्गावमरी तथा।" अस्यार्कस्त्रोकस्य य आतृन्यतिकररतदन्वेषणाय रहस्यमभिन्दान एव बमाण निजहद्यनिविशेषं महामात्यवरघनुं, यथाऽस्य नगरस्य 🕌 उत्तरार्खे विरचयति तस्य राजा राज्यार्दे प्रयच्छति, वरधनुना यथाऽऽज्ञापयति देवस्तथा करोमीति प्रतिपाद्य प्रारेभे प्रतिदिवसमेव तथा कतुँ, लिखित्वा तद्धैमनेकपत्रकेष्ववलम्बितमनेकस्थानेषु, अत्रावसरे स नर्जितुमसी, अत्र चावसरे दासचेटया सकऌकुसुमसमूद्धं समर्पितं ब्रह्मदतस्य कुसुमदामगप्डं, तत्प्रेक्षमाणस्य 👭 यथाऽच महाराज । मधुकरीगीतं नाम नाट्याविधिं द्यीयिष्यामि, एवमास्विति प्रतिपन्ने चक्रवर्तिनाऽपरात्त्वसमये प्रारच्यो
 नर्तितुमसौ, अत्र चावसरे दासचेट्या सकलकुसुमसमृद्धं समिपितं ब्रह्मद्वतस्य कुसुमदामगण्डं, तत्प्रेक्षमाणस्य
 मधुकरीगीतं च शृण्वतः समजानि विकल्पो-मथैवंविधो नाटकविधिदृष्यं कचिदिति, ततः सौधमेदेवलोकवर्तिन सिन्तिगुल्मविमानानुभूतः स्मृतोऽभौ, स्मृतपूर्वभवतत्प्रत्ययेन पाश्चात्यभवा अपि चत्रारः स्मृताः, तद्तु जगाम मृङ्गी,
 पपात च पृथ्वीतले, पाश्वेवर्तिना च सामन्तादिलोकेन सरसचन्द्रनानुलेपनेन कृतः समाश्वरतः, ततोऽसौ स्मृतपूर्वभवन-गृहीतव्रतस्तत्रैवागत्य समवसृतो मनोरमाभिघानकानने, तत्र प्राशुके भूभागे निक्षिप्य पात्राद्युपकरणं स्थितो घर्म- हैं निक्षिय हैकितानि तस्य, मोऽपि रैद्राध्यवसाययोगतस्तान्यक्षिबुद्धया महेयन् सं मुखीकुत्रेन् हिनान्यतिवाहयति, हि 🔻 स्बहरतमदेनेन स्वःसुखसुत्पाद्यामीति, मन्त्रिणाऽपि क्विष्टकमींद्यवाहातां तस्यावगम्य साखोटकतक्फलानि स्थाले 🖔 म कुत्वाऽन्यानिप हिजान् वातियत्वोक्तो मन्त्री-यथैषामक्षीणि स्थाले निक्षित्य मम पुरतो निधेहि, येनाहं ततो राज्ञा तहुचान्तमवेत्योत्पन्नकोपेन सपुत्रबान्धवोऽसी घातितो ब्राह्मणः, तद्नु पुरोहितमारिं ि 🖔 मीबरपरिणमत्यन्नेऽत्यन्तजातोन्माद्यसरोऽनपेक्षितमातृस्तुषाभागि नीन्यतिकरो गुरुमद्नवेदनानप्टिचतः प्रवृत्तोऽन्योऽ- 🎼 कृष्यदा।
 कृष्यत्ते काथितत्ते स्वाभिप्रायस्तस्य रहासि, तेनापि प्रतिपन्ते, अन्यदा। । यक्तिगीतो नगरात, चिन्तितं च दिजेन—कथमिनियवैरिणा राजेत्थं विडम्बितोऽहं, ततः कुपितेन तेन वने परिश्रमता । हछ एकोऽजापालकः शर्करामिरश्वयत्राणि काणीकुत्रेत्, चिश्तितं च तेन—महिवाक्षितकार्यकरणयोग्योज्यमिति-। ग्हानिर्गन्छतो बहाद्तस्य कुड्यान्तरिततनुनाऽमोघवेध्यत्वेन गोलिक्येककालमुत्पाटिते लोचने, 🌞 न्यमकार्यमाचरित्रे हिजपरिजनः, परिणते चान्ने प्रत्यूषिते लज्जितो हिजः परिजनआन्योज्यमास्यं द्वीयितुमपार- 🖟

समातं संभूतिकथानकं, नियपिऊहिं । पासरस समोसरणं, सुणिऊण तिहिं च घम्मकहं ॥ ५ ॥ उल्लिसियजीववीरियवसेण उप्पन्नचरणपरि-कम्मोदएण कइयिव, जाओ से बउसपरिणामो ॥ ७ ॥ पत्तंमि गिम्हसमर् पयप्टसेउछजाछगंधं सा । असहंती स्रोडे पक्सालइ जलेण निययंगुवंगाई ॥ ८ ॥ अविहीए अकालंमि घोयइ वत्थाइ परिहई य तहा । निचं पंडरचीरे तो जाया पंडरज्जा सा ॥ ९ ॥ एयं च तीऍ चेट्टं दहुं सेसाओँ अज्जियाओँ तयं। वारंति सा य न गणइ ताओ णामा । आपुन्छिजज पियरो महया इङ्घीएं निक्खंता ॥ ६ ॥ चिष्टइ य पासजिणसीसिणीए पासंमि पुप्पचूलाए । रायगिहे बरनयरे, आसि पसिद्धो सुदंसणी सेही । अण्णे साबत्थीए तरंगसेहिं उबइसंति ॥ १ ॥ भूया नामेण सुया, तस्तासि भणंति पोड़ार्ण अन्ने । वड्डकुमारीव न सा परिणीया कम्मदोसेणं ॥ २ ॥ अह अन्नया जिणिंदो पासी संजायकेवलो तत्थ । संपत्तो विहरंतो गामागरमंडियं वसुहं ॥ ३ ॥ रइयंमि समीसरणे सीहासणीवविद्धो सो । धम्मं कहेड् भयवं समुरामुरमणुयपरिसाए ॥ ४ ॥ एत्थंतरंमि पत्ता बङ्कुमारीवि सप्तमनरकपृथिच्यां त्रयिकाशत्सागरायुनोरक इति ॥ द्राध्यवसायो मृत्योत्पन्नः

🆞 जं ॥ १५ ॥ सारणनङ्या य इमा सम्बायं अञ्जियाण परिहरिउं । एगानितिभिन्नय ठिया सन्छेदा सिन्नवसहीए 🍍 सा मेसरस्खहा ॥ १४ ॥ तंबोल्यपत्तनायं निदंतियं जेण समयकेजहिं । अहाणठवणअणवत्थमाह्दोसा य भणिया 🖟 क कह छहे होइ उह केंहें। ॥ १३ ॥ एतमणुसासियातिह न जाव पारहरइ सा तयं भावं। ताहे मंडिल बाहिया विहिया।

है।। १६ ॥ न य गणड् तहा जिणवस्मयंति एगामिणीण अज्जाणं । पिडेसिडमवत्थाणं तहाहि सिद्तवयणंति ॥१७॥ |अ

अतिवहारेणे अज्ञा मिक्खवियाराइएस पार्टिसिया। मंकाइया य दोसा जेणित्यी पक्कययिसमा ॥ १८ ॥ कुणइ य सि अपन्छेदा वासियरणुचाहणाइ त्रोयाणें । विज्ञामंताइंहि पणयासिरो तेण य जजा से। ॥ १९ ॥ निचं न मुयइ पासे

हैं है य आहारवत्थमाईयं। न य परिकृत्यह तीसे वयणं कह्यावि विजयपरो ॥ २०॥ अन्दवयाहकंतीं तिष् एवं ।

हिजेसु अंतेसु । बेरम्मसुब्गयाए विज्ञतो बंहिऊण गुरू ॥ २४ ॥ भयवं । सरीरठवगरणब्उसभावेण भावियमणाए । |

| के| पुण जीपयं एवं || २४ || नाह | न दीहं कालं पन्वकां चन्तसयलसावकां | पालेउसहं सक्का पथच्छ ता अणसणं कि मम्बा मम्बा मम्बा मादि । स्वा | स्वा प्रकार से अणसणं दिणं | स्व || रे || प्रकार || से || स्व || से तह मंततंतवावारजाणयजणाचित्तरबोहाए ॥ २२॥ जंकिंचि संचियं पावकम्ममिह तस्स घायणद्वाए। पडियागयसंवेगाएँ। ||मज्झ वियरेसु पिन्छन् ॥ २३ ॥ पिडेयम् तं वयणं, गुरुणा आलोइए तओ तीए । ओणयसिराँए अभियंदिऊण

महया सहेणं वायकम्ममोक्खं सा । कुणमाणा नद्दविहें पद्तिया तत्य पतिणाई ॥ ३८ ॥ तो गोयमेण पुण- 👸 || अहै स्व पुड़े कड्या णु पातिही मोक्खं । मिणयं जिणेण एत्थं पालिय पलिओवमं आठं ॥ ३९ ॥ एतो ज्या विदेहे | अहै मणुयतं पाविरुण वाविरुण वाविरुण मणुयतं पाविरुण बोहिं च।सासयसोक्खं मोक्खं पाविरसइ गोयमा एसा ॥ ४० ॥ इति पण्डुरायिकथानकं समाप्तम ॥ तिय ॥ ३४ ॥ बंदितु भावसारं हरियाणिरूवं विउचित्रं पच्छा । घम्मकहाअवसाणे छेरती इंसए नर्छ ॥ ३५ ॥ | ﴿ अत्र च मंभूतिसाधोनिदानशब्ययोगेन पण्डरायीयाश्च शब्यसम्बन्धेन बालमरणात दुःखपरम्पेति विज्ञाय ||॥ एत्थंतरंगि पुच्छइ जाणंत्रिव गोयमो जिणं पयओ। कि सामि ! इमं १ सामीऽवि कहइ तो तीएँ पुन्वमवं ॥ ३६ ॥ ||॥ | मणइ य अन्नो थेवं मा काही साहुसाहुणीमडमे । मायं तेजेवमियं छेरंता दंसई नट्टं ॥ ३७ ॥ अग्जे मणंति | भे सणनिसण्णो ॥ ३३ ॥ धम्मं कहेइ भयवं सदेवमणुयासुराष्ट्रं परिसाए । तं ओहीए आमोइऊण सा आगया । है। बालमरणपरिहार एव यतितन्यमित्यपदेशगमी दोषद्दारगाथामावार्थः ॥ सम्प्रति गुणद्वारं, तत्रेयं गाथा— दिइंतो महसयगो मंडुको नंदजीयो वा ॥ १३३ ॥

अरिथ परचक्कद्वान्मिक्खवङ्रचरचरडाङ्मयपरिचतो । मगहानामी देसो रम्मे महिमहिल्वतिल्ज व्य ॥ १॥ 🌯 तत्थऽरिथ तुंगपायारपरिगयं गहिरखाङ्यावल्ज्यं । रायगिहं पवरपुरं घरदेउल्हह्सोहिछं ॥ र ॥ तत्थासि सेणियनिवो शतानि जातिशतानि, कथम्भुतानि १— बहूनि १ प्रचुराणि, उपलक्षणं चैतद्, अतो न केवलं जातिशतानि छिनात्ते, \iint शतकः ' महाशतकनामा श्राव्को, ' मण्डुकः ' दर्देरो ' नन्द्जीवो वा ' नन्द्मणिकारश्रेष्टिश्रावकप्राणी वेति । नत्त तथा यावन्मोक्षं न प्रापयति तावत्सुगतौ च स्थापयति, अत्रार्थे कि निद्रशैनमित्याह—' द्यान्ताः ' उदाहरणं ' महा-' एकं ' एकसङ्ख्यं, अत्रापिश्वदस्य गम्यमानत्वात् आसतां बहूनि, एकमपि पण्डितस्य-सवेविरतस्य मरणम्-महाशतकनन्द्जीवयोदेंशविरतत्वाह्रालपण्डितमरणमेव, तत्कथमेतौ पण्डितमरणस्य द्यान्ततयोपात्ती १, सत्यं, गाथाऽ-नरवड्सयपणयपायपजमजुओ । ज़िणवयणविमकुसिलेलोहधोयामिन्छत्तवणपंको ॥ ३ ॥ तस्स बहुसम्मओ तीमे आलोचनादिपूर्वकं प्राणप्रहाणं पण्डितमरणं, तिरंक १—' छिनित्ति ' क्रन्तिते, कानीत्याह—जातयो—जन्मानि तासां प्रम्पर्या पण्डितमरणुकार्यसाधकत्वाद् बालपण्डितमरणमपि पण्डितमरणत्वेन विवक्षितमिति न दोष इति क्षराथों, मावार्थः कथानकाभ्यामवसेयः, तयोश्वाचं तावादेद्म—

अस्ति अस्ति । सममंगीकाजणं भुजामि निराउला मोए॥ १५ ॥ एवं विस्तिजणं, कयाइ छण्टं विसप्प- ह | साहस्सो एकेको तह य गोवग्गो॥८॥ एसोय ताण पिड्कुळळेखो विह्यो वियाणियन्त्रोत्ति । एवं वर्चतंति य काळे अह | श्वी| | अस्मितियासया चेव । सहमप्पणोचिय परं इन्होती चिंतए एवं ॥ १८ ॥ सन्ताओ सवतीओ माराविय तासि गो-🌶 वयाणीप उचियमंगेण विहियपरिमाणो । विविहाभिग्गहधारी पियद्ढधम्माह्गुणजुनो ॥ १२ ॥ अहिगयजीवा- १ 🍓 वीराजिणनाहो॥ ९॥ गुणसिल्ए उज्जाणे समीसटो तस्स देसणं सोटं। संजायधम्मसदो महसयमो सावुओ जाओ ॥१०॥ | 🎎 | क्री जीवाइनवपयत्यो पसत्यझाणरओ । निग्गंथे पहिलाहर् फासुयएसिणयद्ज्वेहिं ॥ १३ ॥ रेवर्डभज्जा उण तस्स जि प्रको आसि नीइसंपण्णो। नामेण महासयगो मेडी सुनितहितिहाजुओ ॥ ४ ॥ तहाहि—तस्म निहाणकठंतरवव-| मु " निज्ञलसम्महिडी जहमाियपरिग्गहपरीमाणे। मोतुं तेरस भज्जाओं तह य परिहारियथीसंगो॥ ११॥ एवं सेस-कोडीओ। इन्त्रस्त अड्ड बग्गा गावीणं दसदससहस्ता ॥७॥ एकेब्रुट्म्मकोडी सेसाण डुवालसण्ड महिलाणं। दसदसगो-हिनेण निज्जियरहेओ । रेवइपमुहाउ तारि नियनियमह द्विणपरिमाणं ॥ १ ॥ पत्तेयं साहिज्जाड् रेवइपु तस्य अड हाएनिउचद्विणकोहीओं। अद्वह अह दस दससहरसमाणा य गोवग्गा ॥ ५ ॥ तस्स तेरस भज्जाओं नियनिय-

अगेगं । कारावहें विणासं, छण्हं सत्थप्पओगेगं ॥ १६ ॥ एवं हथासु सन्वासु तासु सा नियसमीहियं काउं। उव-भू भुंजड़ वरमोए सह महस्यगेग निस्संका ॥ १० ॥ अण्णांमे दिणे रण्णा रायगिहे पुरवरे किहिनि महे । घो-श्री साविया अमारी तत्थ्य सा रेवहें पावा ॥ १८ ॥ मज्जं मंसं च विणा मुहन्तमिव चिट्ठिउं अपारंती । नियगो-श्री उलिए सहाविऊण अह भण्ड् एगेते ॥ १९ ॥ मो । कोऽवि जह न याण्ड् मंसं तह दोण्ह तरुणवच्छाणं । संपा-इं उलिए सहाविऊण अह भण्ड् एगेते ॥ १९ ॥ मो । कोऽवि जह न याण्ड् मंसं तह दोण्ह तरुणवच्छाणं । संपा-इं इं मह निचं मच्झ चिय गोउलेहिंतो ॥ २० ॥ किज्जंते तेहि तहेव तीए वयणंभि सा तओ पिमेहें । कर्ल्डोड्यमंसे इं विय जाया अचंतिगिद्धिपरा ॥ २१ ॥ महसयगो उण चोद्दसविरिसे सामण्णओ निरइयारं । परिवालिऊण सावगपडिमास् | अपास क्यामिर्ड ।। रहे ।। पुरथंतरीम सा सेवेई य महरामएण घुम्मंता । मयणाइचा पमणइ पोसहसालाएँ आगंतु ।। रहे ।। | अपास क्यामिर्च ।। रहे । विकास कि किलिस्सेसी एवं १ । घम्मस्सीवे जेण फलं भीगा ते तुष्क सायचा ।। रहे ।। | अपास ।| अपास विकास कि किलिस्सेसी एवं १ । घम्मस्सीवे जेण फलं भीगा ते तुष्क सायचा ।। रहे ।। | अपास ।| अपास विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास विकास ।। अपास विकास विकास ।। अपास विकास विकास ।। अपास ।।

ि, सुसङ्गणं। किं युण चिरिमाराहणकरणंमि समुज्जयमईणं।॥ ३९॥ आलोइजण ता दुक्कडं इमं भावओ पिडक्कममु। ि व्यणेणं जहा न ते जुनं । सावप्याणमेवं काउं जह रेव्हेंएं कयं ॥ ३८ ॥ जम्हा निद्वरमासा विवाज्जिया सन्त्रया 🖟 गोयरचरियाएँ गोयमं चल्चियं । आइसइ जिणो गोयम ! पोसहसालाँए गंतूणं ॥ ३७ ॥ चीएमु महासयगं मह 🛛 नयरे गुणसिलए चेइए समोसिरेओ । सिरिवद्धमाणसामी तित्थयरो समणगण्सहिओ ॥ ३६ ॥ धम्मकृहाअवसाणे ॥ ३३ ॥ होहिसि नेरइयतेण तंऽसि सुणिऊण सावमेयं सा । ओसरियमया सहसा भएण सिणअं अथकंता ॥३८॥ नियगेहमणुप्पता, सत्तमिदियहे तहेव मरिऊणं । उपपण्णा चउरासीवाससहरसाउया नरए ॥ ३५ ॥ घृत्तो य तत्थ उत्तो मणइ इमं निद्दुरिगराहि॥ ३१॥ हे रेवड्गे ! पावे निचमुबह्वािस जं मसं एवं। तेण तुमं दुस्तीत्हे ! मज्झे 🎙 सत्तण्ह दिबसाणं ॥ ३२ ॥ उबह्यगुरुचेयण्णा महया रोगेण सन्निवाएणं । मरिंड रयणपहाए पुढवीए लोलुए नरए एयंनि अवसरंमी मता सा पुणवि आगंतु ॥ ३०॥ खोमेडं आढचा महसयगं रहमाणसो सो य । ओहिण्णाणुव-अणसणं निरासंसो । सहपारणामवसेणं उप्पाड्ड ओहिनाणं च ॥ २८ ॥ तेण य पेच्छड् सयलं भरहं तरसंगयं च लवणस्त । जोयणसहरसमेगं उवारे पुण जाव सोहम्मं ॥ २९ ॥ हेट्टा उण स्यणप्पहपुढवीए पढमपत्थढं जाव ।

| अ | साहड़ से सन्वंपिहु सो तं सुणिऊण आउट्टो ॥ ४१ ॥ आलोएई सम्मं वीसं वरिसाइ एवमकलंकं । चरिउं विषये प्रोरितस्य तथेत्यभ्युपगम्यालोचनाप्रतिक्रमणाभ्यां निःशल्यीभूतस्य पण्डितमरणं जातिशतानि छिन्या सद्रति-नन्दजीवमण्डूककथानकं तु प्राक् सम्यक्त्वाधिकारे—'' सम्मत्तपरिब्महो'' इत्यादिगाथायामुक्तमिति नोच्यते, वन्द्नाय प्रचालितस्यान्तराले एव तुरगखरखुराकान्तकायस्य मनसैव समुचारितव्रतस्य व्युत्सृष्टाष्टाद्रशपापस्थानस्य | अत्वादिन पण्डूककथानक तु प्राक् सम्यक्ताधिकारे—" सम्मत्तपरिक्मद्वा" इत्यादिगाथायामुक्तामीति नोच्यते, | अत्वादिक्ष्यात्तामुक्तामीति नोच्यते, | अत्वादिक्ष्यात्तात्त्र क्ष्यान्त्र क्ष्यानक्षयोतं कार्या, यथा महाशतकत्रावकस्यानशनन्यवस्थितस्य रेवत्या स्वभायेया | अत्वाद्यात्त्र क्ष्यात्र क्षात्र क्यात्र क्षात्र क्ष साधकं समजािन, यथा च नन्द्जविस्य मण्ड्कमेवे वत्तानस्य समुत्पन्नजातिस्मरणस्य श्रीवर्द्धमानस्वामित्रथिकर-| विषयसुखसेवाप्रार्थनया क्षोभ्यमाणस्यापि न क्षोमो बभूव, किन्तु तीर्थकरादेशेन समागत्य गौतमगणघरेण शापप्रदान-🛛 🖫 सिन्झासि जीण महायस ! सुन्धो सुगई लहुं लहासि ॥ ४० ॥ तत्तो तहाति पिडविज्जिजण गंतूण गोयमो तत्य सिटिझस्सड् खीणकम्मो सो ॥ ४४ ॥ समातं महाशतकाष्यानकम् ॥

माह्वादहेतुत्वात्पानकादीवेत्यर्थः, तथा 'अणुसिट्ट भोयणं' ति अनुशासनमनुशिष्टिः—सुभटद्यान्तेनोत्साहनं, यथा पुण्य-भाक् तं येन मोहमछं निहत्येतायत्याराधनाज्यपताका स्वीकृता, यथोक्तम—" मुहडोव्य रंगमडमे, धीबलसन्न-द्रबद्दकच्छाओ । हंतूण मोहमछं हराहि आराहणपडागं ॥१॥", तथा—" उन्वेलेऊण बला बावीसपरीसहे कसाए पानकादि, प्रतिपन्नानरानस्य हि ।विविधाचित्तविश्रोतिसिकापरिहाराथं यितरन्तरं जिनागमसमाकणेनं तच्छुभपरिणा-अवणं आतिः, सा च प्रस्तावादागमस्य, पानकं-पेयद्व्यमादिशन्दाच्चलेह्यादिप्रहः, श्रुतिरेत्र पानकादिः श्रुति मास, तथाऽन्यस्यापि विधिवत्प्राणप्रहाणं जन्मपरम्पराच्छेदहेतुभैवति सुगतिसाधकं चेति, एतं च विज्ञाय विवेकि-समं चतुर्विघाहारेण त्यक्तबाह्याभ्यन्तरवस्तुप्रतिबन्घस्य विधिना समाधिमरणं दुर्गतिप्रविच्छेदेन मुगर्ति जनया-भिनिःशेषमरणपरिहारेण पण्डितमरण एव यतितन्यमित्युपदेशगभेः प्रस्तुतगाथापरमार्थे इति ॥ उक्तं गुणहारम्, सुर्पाणमाइ अणुति हिमोयणं तह समाहिपाणाई। धीरावणसामग्गीपसंसणं सच्वच्डा ॥ १३४ ॥ अधुना यतना कथ्यते--

य। हंतुण रागदोसे, हराहि आराहणपडागं ॥ १ ॥ " सैव मोजनम्—अशनं पिछिट्टेतुत्वाद्मुशायिमोजनं, " तथा ' तेन प्रकारण समाधिनिस्तं पानादि समाधिपानादि, पीयत इति पानं—दाक्षापानकादि आदिशव्दादाहा-रादिश्रहः, तत्र येन पानकद्रन्येण द्वेनानशानिनःशारीरदाहाधुपश्मो भवति विरेकेण च कायशुद्धिः तद् द्रन्यतो देह-पीडापगमहेतुत्वाद्भावतश्राचीदिनिनशिकारणरत्रात् समाधिपानकं, समाध्याहारस्तु यस्त्रडाधुपश्मकः प्रत्याव्यातु-पीडापगमहेतुत्वाद्भावतश्राचीदिनिनशिकारणरत्रात् समाधिपानकं, समाध्याहारस्तु यस्त्रडाधुपश्मकः प्रत्याविद्ध्याति रिष्टश्च स विश्वेथो, यदुक्तम—" तस्स य चरमाहारो, इहो दायन्तु तण्हा। चरिसं च एस क्ष्रजङ्ग, सद्याजणणं हुपक्खेऽवि समुष्पञ्जे ॥ १ ॥ तण्हाक्येयेसि कए न तस्स अहियं पवन्तई तण्हा। चरिसं च एस क्ष्रजङ्ग, सद्याजणणं हुपक्खेऽवि ॥ १॥ " चि ' दुपक्खेऽवि ' चि अनशानिकप्रतिचारकरुक्षणपक्षद्रयेऽपीत्यर्थः । तथा 'धीरावणसामग्यो पसंस्यां ॥ १॥ शा आपादनं धीरतापादनं तत्र सामग्री धीरतापादनसामग्री-संविद्यगीतार्थसिक्षानादिरूपा यथा कथा-श्विचालिकवैयोऽप्यनश्रनी पुनस्तेतेत्र स्थाप्यते तस्याः प्रशंसनं—स्थाया धीरतापादनसामग्रीप्रशंसनं, एतच सवेसेव शिवार्थसीविप्त एव करोति, नान्यः, यतः—" नासिह अगीयत्र्ये, चठरंगं सन्वत्रिक्षप्तिराह—अदा— अतिवर्थहं होइ चठरंगं ॥ १ ॥ " चउरंगं ' ति मानुषत्रश्रुतिश्रद्धासंयमत्रविरूपमिति, किमर्थं करोतीत्याह—श्रदा—

अनशानिन एव स्वकीयश्वरमाराधनायामभिलाषस्तस्या वृद्धिः—उपचयस्तद्धं अद्वावृद्ध्यर्थं, यचेदं श्रुतिपानकादि 🏸 अनुशास्तिमोजनादि गीतार्थसंविमः श्रद्धावृद्ध्यर्थमस्य विद्धाति तत्सवै सहासहादिपुरुषस्वमावालोचनेनोत्सर्गा-कामे भोगे य तहा मरणंते पंच अइयारा ॥ १३५ ॥ इहपरलोगासंसपओग मरणं च जीवियासंसा। अनशांनेन एव स्वकायश्वरमाराधनायामांमेलाषस्तस्या वृादः—उपचयस्तद्थ
 अनुशास्तिमोजनादि गीतार्थमाविमः श्रदावृद्ध्यर्थमस्य विद्धाति तत्सवै ।
 प्वाद्मेवारूपत्वात्मेलेखनायतनेति गाथार्थः ॥ इदानीमितिचारद्वारं प्रकम्यते—

' इहपरलोकाशंसाप्रयोगः " इति सूत्रत्वाब्छुत्तविभक्तिको निदेशः, तत्राशंसनमाशंसा तस्याः प्रयोग इहपरलोकयोराशंसाप्रयोग इहपरलोकाशंसाप्रयोगः,

सम्बन्धादिहलेकाशंसाप्रयोगः परलेकाशंसाप्रयोग इत्येतौ हावतिचारौ, अनयोश्रेहलोकाशंसाप्रयोगो—यदिह

लैकिकीं चक्रवस्थीदिसमूर्दि प्रार्थयते, परलेकाशंसाप्रयोगस्तु देवेन्द्रादिश्रियमनशनन्यवस्थितः कामयत इति १--२, लोकशन्दस्येहपरशब्दाभ्यां

हैं भरणं च 'ित सूचनात्मूत्रमिति न्यायान्मरणाशंसाप्रयोगश्रेति तृतीयोऽतिचारः, तत्र यद्ग प्रतिपन्नोत्तमार्थस्य सप-

स्पर्शस्वभावस्तिस्मिन् कामे भोगे च, तेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण तथा, आर्शमाप्रयोग इति सम्बन्धः, अनेन च काम-गुर्वी मे लोकारपूजीति 'काममोगे य तह गैत काम्यत इति कामः—शब्दरूपलक्षणो भुज्यत इति भोगो—स्तगन्ध-मनुष्यः सन् मनुष्येषुत्पद्यते तदा परमवोऽपीहलोकशंब्देन विवक्षितः, परलोकस्तु विजातीयो देवेन्द्रादिभवः, इह तु तदा शोभनं भवति, एवमाशंसां कुर्वाणस्य मरणाशंसाप्रयोगः ३ तथा जीवितस्याशंसा—वाञ्छा जीविताशंसिति चतु-॥ योंऽतिचारः, अयं च तदा भवति यदा कश्चिदात्मनो महतीं पूजां लोकेन क्षियमाणामालोक्य वैयाग्रुत्यकरादीना-माद्रं चात्मविषयं द्रघ्टा चिन्तयत्येवं—यथा सुन्द्रं भवति यदि कानिचिहिनान्येवमेव जीवामि, प्रतिप्रन्नानशनस्य सामान्येनेव ये काममोगा ऐहमविकाः पारमविकाश्च ते विवक्षिता इति पृथगुपादानमस्याऽविरुद्धमेवेति, अयं च

पञ्चमोऽतिचारोऽत एव 'मरणंते पंच अइयार' ति मरणं—प्राणत्यागरतस्यान्तहेतुत्वान्मरणान्तः संकेखनोच्यते तास्मिन्

मरणान्ते 'पञ्चातिचाराः ' पञ्चसङ्ख्या अतिक्रमविशेषाः, एतांश्र स्वरूपतो ज्ञात्वा मतिमान् विवर्जयेदिति भावार्थः,

यहुक्तं नियुक्तिकृता—"अपान्छिमा मारणंतियासंछेहणाझूमणाराहणा य, इमीए समणोवासएणं इमे पंच अह्यारा जाणि-यन्त्रा न समायरियन्त्रा, तंजहा-इहलोगासंसप्पत्रोगे परलोगासंसप्पत्रोगे जीवियासंसप्पत्रोगे मरणासंसप्पत्रोगे कामभोगासंसप्पओंगे य ? ित गाथार्थः ॥ इदानीं मङ्घारमावेघते---

पिडिनिज्जिज अणसण पुणरांने आहारमाइ पत्येह ।

आउट्टियाइणा जह तो मंगो जायए तस्त ॥ १३६ ॥

' प्रतिपद्य ' अन्नीकृत्य ' अनशनं ' चतुर्विषाहारपारियागरूपमन्त्यप्रत्याष्यानं, ' अनशन ' मित्यनुस्वारली -

पश्च प्राकृतत्वेन, ' पुनरिप ' भूयोऽपि ' आहारमाइ ' चि मकारस्यालाक्षणिकत्वादाहारादि आहारम्-अशनं आदि-

शब्दात पानादि ' प्राधेयते ' अभिलपति कश्चित् अशुभाष्यवसायनिरुपकमच्दायुष्को गुरुकमेति शेषः, किमना-भोगादिना प्रार्थयते नेत्याह—' आकुट्ट्यादिना ' उपेत्यकरणादिना, आदिशन्दाद्वेण, ' यदी ' त्यम्युपगमे ' तो ' ति

ततो ' भद्भः ' सर्वनादाः ' जायते ' संपद्यते ' तस्य ' संदेखनारूपनियमस्येति गाथार्थः ॥ भावनाद्वारस्याधुनाऽवसरः,

तत्रेयं गाथा—

जोहिं क्यं चिय मरणं, दिइंतो खंदएणेत्य ॥ १३७ ॥ प्रणमामि ' प्रक्षेण नमस्करोमि ' अह ' मित्यात्मनिदेशे ' नित्यं ' सदा, तान् सद्यतीनिति गम्यते, थैः। रतिचारैः सिन्दलोंकचमत्कारकारि मरणमाराधितं तानहं प्रणौमीति तात्यये, एवंविधं च त्रिकालमनुरमरणं गुणबह्रहुमान-परमुक्तानुमोदनं कर्नुं न शक्नोति तस्य कुतः शुभा भावनेति, ' ह्यान्तः ' निद्शंनं ' रकन्दकेन ' भगवहर्द्धमान-रज्ञाविघानेन 'चः' पूरणे ' निरतिचारैः ' इहलोकाशंसाघतिचारविप्रमुकैयैः ' कृतमेव ' विहितमेव ' मरणं ' प्राणत्यागरूपं, यैरुपात्तपुण्यप्राप्मोरैः शुभाष्यवसायबलनिबद्धसुदेवाचायुष्कैनेमस्कारप्रत्याख्यानादिसामग्रीसमन्वित्तिनि-बुद्धिवासितान्तःकरणस्य शुममावनास्वमावं, गुणाधिकविषयप्रमोदस्य पुण्यबन्घहेतुतया प्रतीतत्वात्, यस्तु गुरुकम्मो अनशनविधिना ' भक्तप-स्वामिशिष्येण 'अत्र ! निरतिचारानशने, द्रष्टन्य इति शेष इति गायासमासार्थः॥ न्यासार्थस्तु किमकारीत्याह-' अणसणविहिणा य निरइयारेहिं जेहिं कयं चिय मरणं ' ति, पणमामि अहं निचं अणसणविहिणा य निरइयारेहिं।

कथानका-

|| समवसृतो भगवन्महावीरतीर्थंकरः, आकृषितो जनप्रम्पराप्रवादतः स्कृन्द्कपरित्राजकेन, चिन्तितं च-त्रिकालद्शी | अहिला प्रमाहकादि निजीपकरणे | हिला प्रमाहकादि निजीपकरणे | हिला प्रदेशका प्रमाहकादि निजीपकरणे | हिला प्रमाहकादि निजीपकरणे | हिला प्रमाहकादि निजीपकरणे | हिला प्रमाहकादि निजीपकरणे | हिला प्रमाहक हिला प्रमाहक हिला प्रमाहक हिला प्रमाहक हिला प्रमाहक हिला हिला प्रमाहक हिला हिला हिला है | हिला प्रमाहक है | हिला प्रमाहक हिला हिला है | हिला प्रमाहक हिला है | हिला प्रमाहक है | हिला प्रमाहक है | हिला हिला है | हि 🌹 प्रस्थितो भगवतो महावीरतीर्थकरस्याभिमुखं, अत्रान्तरे भणितः परमेश्वरेण गौतमस्वामी, यथा—गौतम ! द्रह्यासि त्य-||है क्रिम् मचपूर्वसङ्गतिकं, गौतम उवाच-कं मद्नत । द्रह्यामि १, मगवतोदितं-स्कन्द्कपरित्राजकं, गौतमो बमाण-कथं १,। 🐞 ततः स्वामिना निवेदितं यावत्सविस्तरं तदीयमागमनकारणं तावत्समाययौ तमेव देशं स्कन्दुपरिव्राजकः, आभाषितः।

|न जरा मे । यावन्नेन्द्रियहानिर्यावज्जिनसंनिषानं च ॥ १ ॥ तावत्करोमि गुणरत्नवत्सरं दुश्चरं तपःकमे । परिपृणो∬थू ज्वलनप्रवेशादिभिषोलमरणैजींबो बर्द्ध्यति संसारं प<sup>6</sup>डतमरणैरेतु भक्तपरिज्ञानादिभिष्टीपथती-|| || त्यिमिहितं, ततस्तथिति प्रतिषद्य स्कन्द्कः युनः पप्रच्छ भगवन्तं विशेषतो धमें, भगवता च प्ररूपितः| ||| सिविरतरोऽयं, तं चाकण्ये प्रतिषद्य भावसारमेनं गत हैशानिदेशं स्कन्द्कः, परित्यज्य तत्र परिवाजकोपकरणमशेष-🌃 | सामग्री दुरवापा येन संसारे ॥ र ॥ युग्मम् । अत्रान्तरे विभाता रजनी समुद्रतः कमळवनोद्घाटनं कुर्वाणः सहस्राहिम-ससंअमोत्थानपुरस्सरं गौतमेन, यथा-स्कन्द्क ! स्वागतं ते१, स्वामिना तु पिङ्गलकथानकपुन्छानिर्णयार्थं त्वमागतोऽ-त्यमिहितं, ततस्तयिति प्रतिपद्य स्कन्द्कः युनः पप्रच्छ भगवन्तं विशेषतो धर्मं, भगवता च प्ररूपितः |मागतो जिनपतिसमीपं, जगाद च-प्रसादं कृत्वा विघेहि मामात्मिशिष्यं, तद्तु तीर्थकरेण प्रवाजितः स्वयमेव विविधतपोविशेषोद्यतमतिश्वासौ अन्यदा रजन्याः पश्चिमे यामे चिन्तयामास—यावन्ममास्ति देहस्य पाटवं यावदेति 🏄 सितो गतो भगवदन्तिकं स्कन्दकः, कथितो वन्द्नाषूवं तीर्थनाथस्य स्वकीयोऽभिप्रायः, स्वामिनाऽनुज्ञातः, प्रारब्धो 🎳 स्कन्दको, गाहितः सकलं साधुसमाचारीम, अष्टासु प्रवचनमातृषु परं प्रावीण्यमनुप्राप्ता, जातः क्रमेणेकाद्शाङ्गधारी, सीत्यभिषाय—स्कन्दक । द्रन्यपदार्थतया शाश्वता लोकाद्योऽतीतानागतादिपयीयापरापरपरिणत्या त्वृशाश्वताः,

काला महाबीरस्त्रामिनः समाप निवादतः भणाभधूवभारमान्याभ्यः निराकारमन्यान्यान्यानं संविमगीतार्थ- मुम्नाये तत्तमक्षं पञ्च महावातानि कृत्वा सकळ्छोकक्षामणमङ्गीकृत्य निराकारमनयानप्रत्याख्यानं संविमगीतार्थ- मुम्नाये तत्तमक्षं पञ्च महावातानि कृत्वा सकळ्छोकक्षामणमङ्गीकृत्य प्रमुद्ध्य प्रमुद्ध गत्वा महावीरस्वामिनः समीपं निवेदितः प्रणामपूर्वमात्मीयोऽभिसन्धिः, तदनुमतौ च द्त्वा जिनेन्द्रस्यालोचना-॥ संप्रति तच्छ्रेयो मे भगवन्तमापुच्छय तदनुज्याऽऽलोचनाक्षामणादिविधिपुरस्तरं पादपोपगमनं प्रतिपत्तं, तदनन्तरं 🔯 गुणसंबत्सरं तपः कर्तुं, तेन बासौ संजातोऽस्थिचमीवशेषः, तत्समातौ पुनश्रिनिततमनेन—क्षीणकायोऽहमनेन तपसा

क सुतः १ की मम मातापितरो १ को वा धर्माचार्यः १ इत्यादिरूपेण, विलोकनीया शारितिचन्तादिद्रच्यावश्यकपुरस्तरं 🛮 🐇 🥞 सकादिकालमयोदया त्राह्या विविधा अभित्रहाः, ते च चतुर्विधाः, तद्यथा—द्रव्यतः १ क्षेत्रतः २ काळतो ३ माव- 🕌 विशेषतपःकमें, तथा प्रत्युषसमये निद्रामोक्षसमकालमेव पठनीयोऽहेदादिनमस्कारोऽनुस्मत्तेव्य आत्मादिः—कोऽहं १ इह हि आवकेण यथा मिथ्यात्वपरिहारेण सम्यक्तमूळः संलेखनापर्यवसानोऽयं धमोंऽनुष्ठेयः तथा चत्रमी-॥ त्यादि, कालतो इप्टन्यमष्टम्यादितिथिषु चैत्यालये जिनबिम्बारात्रिकस्नात्रादि समाचरणीयमेकभक्तानिर्विकृतिकादि कुतलोचस्य साथोविशेषेण गुडघृतादि, पूजनीयान्यष्टमङ्गलकादिपूजया जिनबिम्यपुरतकादीनीत्यादि, क्षेत्रतः प्रमा-| भोजनवेलायां चासन्नजिनभवनामावेऽपि निश्चयसारं गृहवार्तिन्या जिनप्रतिमायाः सम्पादनीया सदा नैवेद्यादि-॥ तश्च ४, तत्र द्रव्यतो व्ययनीयं वर्षमध्ये घमीर्थं निजप्राप्यनुसारेण द्रविणादि, वितरणीयं साधुभ्यो मुखवास्त्रिकादि, करणीयं ग्लानादीनामौषधादिदानसारं प्रतिजागरणं, विधापनीयं साधर्मिकजनस्य यथाशाति वात्तरणं, विश्वाणनीयं करणीयं ग्लानादीनामौषधादिदानसारं प्रजनीयान्यष्टमङ्गळकादिपुजया जिनबिम्मपुरतकादीनीत्यादि क्षेत्रतः प्रमा र्जनीयं चैत्यभवनादि, चिन्तनीयं जिनगृहसमागतैश्रेत्यसदने कृताकृतादिकमें, विधेया तदीयग्रामक्षेत्रादिचिन्ते-गृहप्रतिमा, पूजनीया यथासंभवं द्रव्योपचारेण भावोपचारेण च, विधिना चैत्यालयगमनादिनियमश्च कार्य इत्यादि,

मुना, युनः कत्तेव्यं चैत्यवन्द्रनं, कालाद्याचितं साधूनां संविभव्य भोजनोपविष्टेन समरणीयं प्रत्याख्यानिमत्यादि, कम े हालोवं सङ्क्षपतो मया कथिताः। विस्तरतस्तन्त्वास्त्रमन्ततेः समविगमनीया ॥ १ ॥ इति । सम्प्रति प्रस्तुतप्रन्थपरिस-- । म्वगतपरगतं सुक्टतं विफलियितव्याः स्वस्योतीर्जनवायाः शमनीयाः परेषां तु सिति सामध्ये इत्यादि । द्रव्याचाभित्रहाः भू अखितन्यमहेरिमद्रमाधुकेन्निके प्राप्तमित्ये शरणचतुष्के निन्द्नीयमैहमिकं पारभिकं च दुष्कृतम् अनुमीदनीयं भू भू अखितन्यमहेरिमद्रमाधुकेन्निकेपज्ञतधमीरूयं शरणचतुष्कं निन्द्नीयमैहमिकं पारभिकं च दुष्कृतम् अनुमीदनीयं भ के तथा विकालवेलायां भोक्तव्यं बाटकाह्यावशेषे वासरे, विधातव्यं तद्नन्तरमेत्र चतुर्विधात्रिविधाहागादिप्रत्याख्यानं, क् \* जातिस्तवचतुष्ट्यादिमानः कायोत्सर्गः पठितन्यमपूर्वं जिनमतानुगतप्रकरणगाथादि गुणयितन्यमिक्सरणार्थं पूर्वपठितं \* 🌹 गन्तव्यं जिनमन्दिरे बन्द्नीयानि चैत्यानि प्रणमनीयाः साघवो विश्वामणीयाश्च स्वराक्त्यनुरूपं विघातव्यो विक्या- 🐧 है तिपरिहारेण स्वाध्याय इत्यादि, भावतस्तु भावायतन्त्याऽनित्यादिभावना अभ्यमनीयो देवसिकपापशुष्ट्यथं चतुर्वि- मासो प्रनथकारः स्वगुरुनामग्रहणपूर्वकमात्मछतत्वं प्रकरणस्योपद्यियनेतिद्धियाने फलोपद्यिनायाह— इय नवपयं तु एयं रहयं सीसेण कक्तारिस्स।

उत्सूत्रमत्र रचितं यदनुषये गान्मया कुबोषाय । तन्छोषयन्तु सुधियः सदाशया मिथ विघाय कृपाम् ॥ 饥 🐩 ||अ|| विलसहुणमणिनिकरः, पाठीनविशाजितो नदीनश्र । जलिनिधिरिवारित गच्छः श्रीमानुकेशपुरिनसृतः ॥ २ ॥ अ ||अ|||न तु ' सङ्घाणमणुग्गहद्वाएं स्थनेनैवानुग्रहार्थामत्युक्तमेव इह पुनः किमथे १, सत्यं, यदादाबुक्तं तदेव पर्यन्ते निगमित-||अ|||मिति न दोष इति गाथार्थः ॥ इयं च गाथा पुज्यपादैः स्वटीकायां न ज्याख्याता, सूत्रादर्शेषु पुनर्लिखिता दृश्यत ||| जिनचन्द्रेण ' जिनचन्द्रनान्ना, किमथैमित्याह—स्मरणार्थमात्मन इति गम्यते, अनुत्रहार्थं च श्रोतूणामिति शेषः, \lVert इति भाग व्याख्यातेति ॥ इति श्रीमदूकेरागच्छीयश्रीकक्काचार्यकाष्येण जिनचन्द्रगणिना श्रीदेवगुसाचार्य 🆑 तत्रासीद्रतिशायिकुन्धित्रिभवश्वारित्रिणामत्रणीः, सिन्धान्ताणैवपारगः स भगत्रात् श्रीदेवगुप्ताभिषः । सूरिभू ||है||रिगुणान्वितो जिनमतादुद्धत्य येन स्वयं, श्रोतूणां हितकाम्यया विरचिता भव्याः प्रबन्धा नवाः ॥ ३ ॥ तेनैन स्वपद् /||इत्युत्तरनाम्ना विराचितस्य नवपद्प्रकरणस्य विस्तारवती विवृतिः समाप्तेति ॥

||हुँ पत्रप्रमाणी तथा, बुध्ध्वा यस्य कृति भवन्ति कृतिनः सह्रोघशुद्धाश्वाः ।। ४ ।। तत्पादपद्महयचत्रसिकः, ि ||हुँ शिष्यस्तदीयोऽजनि सिङ्ग्वरिः । तस्माहभूगोञ्ज्वलशीलशाली, त्रिगुप्तिगुप्तः खलु देवगुप्तः ।। ५ ।। अपिच—यं वीस्य निःसीमगुणैरुपेतं, श्रीसिद्धसूरिः स्वपदे विघातुम् । श्रीमत्युपाध्यायपदे निवेश्य, प्रख्यापयामास जनस्य मध्ये ग्रतिष्ठितततुः श्रीकक्कम्रियमुनौनाशास्त्रप्रबोधबन्धुरमतिजैज्ञे स विद्यानिह् । मीमांसां जिनचैत्यवन्दनविधि

आजिण्णुरामासते॥११॥ प्रत्यक्षरं निरूप्यास्या, प्रन्थमानं सुनिश्चितम्। अनुष्टुमां सहस्राणि, नव पञ्च शतानि च ॥ १२ ॥ 📳 ॥ मन्याग्रम् ९५०० ॥ ॥ इति यशोदेवोपाभ्यायराचितबृहद्बुनियुतं नवपद्प्रकरणम् समाप्तम् ॥

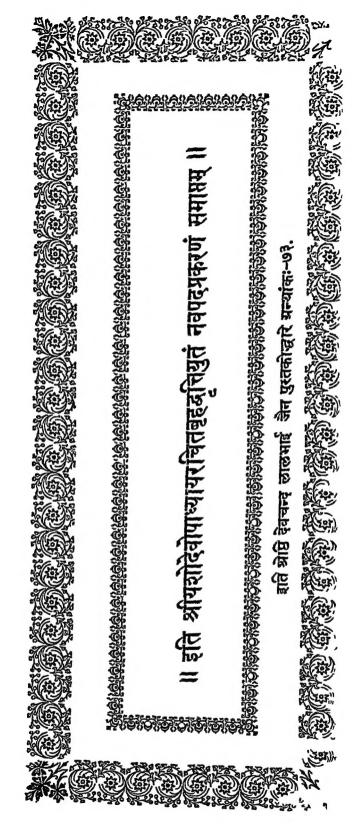